

# श्रीनरसिंह पुराणम् THE NARASIMHA-PURAŅAM

TEXT IN DEVANĀGARĪ WITH TRANSLATION & NOTES IN ENGLISH

DR. SIDDHESWAR JENA

-0. Prof. Satva Vrat Shastri Collection, New Delhi, Digitized by S3 Foundation USA

Presented to Prof. Dr. Salyavral with regards,

> - Stadheswar 18/2/87

## श्रीनरसिंहपुराणम्

## THE NARASIMHAPURANAM

[ Text with English Translation and Notes ]

THE NARAS MHAPURARAM SOLO

# श्रीनरसिंहपुराणम् THE NARASIMHA PURANAM

[TEXT WITH ENGLISH TRANSLATION AND NOTES]

By

Dr. SIDDHESWAR JENA, M.A., PH.D. LECTURER IN SANSKRIT, P.G. DEPTT. OF SANSKRIT G.M. COLLEGE, SAMBALPUR (ORISSA)

Foreword By

Prof. Dr. H.V. STIETENCRON
TUBINGEN UNIVERSITY (W. Germany)

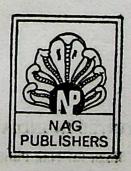

NAG PUBLISHERS
CC-0. Prof. Safya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA
11 A/U.A. JAWAHARNAGAR, DELHI-7

#### © NAG PUBLISHERS

- (i) 11A/U.A. (Post Office Building), Jawahar Nagar, Delhi-7
- (ii) 8A/U.A.3 Jawaharnagar, Delhi-110007
- (iii) Jalalpur Mafi, (Chunar-Mirzapur) U.P.

ISBN-81-7081-089-2

### 

PRICE RS. 210/-

TO SELECT OF CAMERICAL PROPERTY OF THE PROPERT

#### PRINTED IN INDIA

Published by Nag Sharan Singh for Nag Publishers, Jawaharnagar. Delhi-7 and printed at A. R. Printers, D-102, New Seelampur,

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectibil 53. Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

# TO PROFESSOR ANAM CHARAN SWAIN —AUTHOR

#### FOREWORD

The Property of the Land of the Land

Compared to other branches of Sanskrit literature, the Puranas received relatively little attention by scholars. They were regarded with contempt for being low-standard and hap hazard collections of all sorts of information, compiled unsystematically by way of continuous addition over the centuries. Some of them even were recast several times by different sects. This very fact made them appear as "spurious", unreliable sources. Nor could the majority of them claim much credit for literary value, since the language is mostly simple and not always in accordance with Pāṇinian standards.

This attitude towards the Purānas has gradually changed. It came to be realized first that they contain hisotrical information which, when combined with epigraphical sources, provides valuable additional evidences. Next they were also appreciated as sources of dharma which contain passages of otherwise lost Smrti texts. It was further noted, that they contain important passages on materia medica, astrology geography and other early sciences including statecraft (niti).

Three more aspects of Purana research have gained importance only in recent years:

- (a) They are most important sources for the history of Hindu religious thought;
- (b) They are equally important for tracing the development of Indian philosophy, particularly of the Sāṃkhya, Yoga and Vedānta systems;
- (c) They proved to contain essential information on Art and Architecture (silpassistra) and were extensively used by art historians as sources for their research.

The growing recognition of the value of the Purāṇas as sources for the cultural history of India has led scholars in India and abroad to increase their efforts regarding Purāṇic

CCstuPafeSatya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

M/S Nag publishes, Delhi have now published mostly all the Mahāpurāṇas and some important uppuranas in Pothiform with introduction and slokaindex. The All India Kāshī Raj Trust of Varanasi has several critical editions of Purāṇic texts to its credit. Others are worked on at Baroda. A Purāṇa bibliography is being compiled at Tubingen University (West Germany). A complete word index to the Brahma Purāṇa as well as a detailed contents analysis is nearing completion at the same place. A series of translations from Delhi made some of the hitherto untranslated Purāṇas accessible to non--Sanskrit scholars and will eventually contain all the 18 Mahāpurāṇas. Yet the bulk of the extensive Purāṇa literature (Mahā and Upapurāṇas) is still awaiting translation and detailed study.

The present work of Siddheswar Jena now adds the Narasimha Purāṇa to those Purāṇic texts which are available in English translation. All scholars interested in the history of the Vaiṣṇava faith will highly welcome and appreciate the fact that one of the Vaiṣṇava Upapurāṇas, the Sanskrit text of which has long been out of print, is now being made accessible for detailed research by Dr. Jena's translation of this important work.

to enter the color of the second state of

The second court will be a second to the second and the second se

ego with all positive of in Arrive Place, was void and to glossestime, and make it is a positive of the

A CONTRACT TO SECURE OF SECURE AS A SECURE OF SECURE AS A SECURA AS A SECURE AS A SECURA AS A SECURE A

area of the following the grant of the grant of the grant of

in the second se

Tubingen,

H. V. Stietencron

Cimpagal Com has hend

#### PREFACE

The present work is an attempt at studying various problems of the Narasimha Purāṇa. Even though the Indian way of life is rooted in Puranic tradition and culture, the study of Purāņas was taken up much later in India. Wilson's translation of the Vișnu Purāna1 heralded a new era in Indoloy. Next important name in the field of Purāņa is that of F. E. Pargiter who studied the Purāņas from genealogical point of view. His translation of Mārkandeya Purāņa is a unique contribution to the Sanskrit world. He was followed by Kirfel, who made an intensive investigation of the Puranas and his continued efforts resulted in "Das Purāņa Pancalakşana" the Ur-kern of Purānas dealing with the basic five characteristics of which the Purāņas were primarily constituted. Equally his 'Das Purāņa vom Weltgebaude' (Bhuvanavinvāsa) is eye-opener for the study of geographic knowledge in India.

Among Indians mention may be made of scholars like H. P. Sastri, R. C. Hazra, Kane, A. D. Pusaker, Baladeva Upadhyaya, V. S. Agrawala, A. S. Gupta etc. who have written a number of papers covering a vast range of Purāņa literature. In the last two decades there have appeared some studies on particular Purāņas. V. S. Agrawala makes a study of Matsya Purāņā (196?), S. D. Gyani makes a study of Agni Purāņa (1964), Asoka Chatterjee Sastri a study of Padma Purāņa (1967), N. Gangadharan a study of Garuḍa Purāṇa (1972) and a study of Linga Purāṇa (1980). P. G. Lalye's "Studies in Devī-Bhāgavata" appears in 1973 and K. Damodaran Nambiar's Nārada Purāṇa-A critical study is published in 1979. Of all the scholars it is Dr. Hazra who has made an extensive study of the Upa-purāṇas though not intensive.<sup>2</sup>

<sup>1.</sup> Viṣṇu Purāṇa: Text with Eng. translation and notes: Nag Published, Delhi.

<sup>2.</sup> However, K. R. Van Kooij has made an intensive study of Kālikā Purāņa and his dissertation appears under the title "Worship of the goddess according to the Kālikā CC-0. Propurāņa of Shaparto I and M. Deiden; Ed Jy Brill. 1972. A

While translating the verses, I have made use of two editions of Narsimha Purāna now available:—Nirnaya Sāgar Press Edition, Gopal Narayan & Co., Bombay 1911, and Gītā Press Edition, Gorakhpur (Kalyāna Journal 45th year No. I and II). In course of my work I found Gītā Press Edition to be more accurate and correct in contrast to Nīrnaya Sāgar Press Edition; and that is why I have depended more on the former than on the latter. The defective and variant reading of Nīrnaya Sāgar Press Edition has been Pushed down to the foot-note as and when necessary.

I am deeply indebted to Dr. A. C. Swain, Professor and Head of the Department of Sanskrit, Utkal University, Bhubaneshwar, Orissa now Director, Sri Jagannath Sanskrit University, puri, for his valuable guidance and unstinted co-operation. Only because of his inspiration I took up the study of the Narsimha Purāṇa. In spite of his heavy pressing engagements, he took the trouble of going through my work at all the stages. I am really grateful to him for his fatherly affection and the keen interest which he has shown in my work.

I am greatly indebted to Prof. Dr. H. V. Stientencron, Tubingen University, West Germany who never fails to send me the reference materials, which were difficult for me to procure here in India. Even on some occasions he has taken the trouble of providing me with zerox copies of out-of-print German books on Indology. I express my deep sense of gratitude to this renowned scholar who has been kind enough to write a Foreword to the work. Dr. R.N. Dandekar, former Director, CASS, University of Poona has obliged me through his valuable suggestions. I owe my indebtedness to him.

I am also indebted to Dr. H. H. Jha, Principal, Sadasiva Kendriya Sanskrit Vidyapitha, Puri, my revered teacher Shri S. Praharaja, Pt. Somanath Ratha and my brother Sgt. D.N. Jena who took the trouble of procuring rare reference books for me.

I wish to take this opportunity to express my greatful thanks to Dr. U. N. Dhal, Post-Graduate Department of Sanskrit, Utkal University, Bhubaneshwar who has helped me in various ways. I also put on record my sincere thanks to CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation SA

all those research scholars, and research assistants of this department for ungrudgingly lending their co-operation in my work. I thank the University Grants Commission for awarding me a three-year Teacher Followship for completing the work. I am also thankful to the authorities of American Institute of Indian Studies, Varanasi for providing me with photo-copies of some Vyāla figures.

the state of the state of the state of the

1:22 March 18 March 1

Siddheswar Jena

Vijayadashmi 1986

#### **CONTENTS**

| Chapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pages |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Forward.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     |
| Perface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9     |
| Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19    |
| 1. Invocation. The sages assemble at Prayāga and meet Bharadvāja. Bharadvāja enquires of Sūta Lomaharṣaṇa the origin and nature of the universe. Sūta pays his obeisance to Vyāsa, son of Parāśara and narrates Narsiṃha Puraṇa. Nārāyaṇa, the source of creation, preservation and destruction of the universe. Existence of pure and sublime, eternal and attributeless Brahman before creation. Emanation of Pradhāna from it. Development of effects: Mahat, Ahaṃkāra, Tanmātras, elements, five sensory organs, five motor organs and the mind. Cosnic Egg. Viṣṇu as Brahmā the creator, Viṣṇu as Rāma and Narasiṃha etc. the preserver and Viṣṇu as Rudra the destroyer.  2. Calculation of time. Brahmā's life, Para, Parārdha, kāṣṭhā, kalā, muhūrta, day and | 1     |
| night, fortnight, month, ayana, year, divine year, four Yugas, Saṃdhyā, Saṃdhyāṃśa, a day of Brahmā, period of Manvantara, night of Brahmā and destruction of the world.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14    |
| 3. Birth of Brahmā from the lotus sprung from the navel of Viṣṇu. Brahmā creates Dakṣa and his wife from his right and left thumb respectively. Birth of Svāyambhuva Manu from Dakṣa and his wife and the creation continues through Svāyambhuva Manu. Brahmā meditates and gives origin to the world of vegetation, animals, gods, men. Specific creation of nine kinds:  Mahat, Tanmātra, Aindriyaka, vegetable world animals, gods, men, Anugrah, and Kaumāra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

| C             | lhapter                                                                                                                                                                     | Page |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4             | Promoters of secondary creation.                                                                                                                                            | 28   |
| 5.            |                                                                                                                                                                             | 30   |
| 7.            | Legend of Mārkandeya, the son of Mīkandu: through rigorous austerities he propitiates Lord Hari and with the recitation of Mītyunjaya stotra he overcomes Death.            | 41   |
| 8.            | Yama's advice to 'Death' and his 'attendants' not to approach the devotees of Vişnu. Liberation of sinners suffering in hell after reciting prayer in honour of Lord Vişnu. | 63   |
| 9.            | Yamāştaka-Yama's keynote advice to his messangers.                                                                                                                          |      |
| 10.           |                                                                                                                                                                             | 71   |
| 11.<br>0. Pro | Märkandeya's eulogy of Lord Visnu sleeping on of Satva Vrat Shasri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA the couch of the scrpent Ananta.                   | 97   |
|               |                                                                                                                                                                             | 87   |

| Cha         | p <u>ier</u>                                                                                                                                     | Pages                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|             | Yama-Yami samvāda                                                                                                                                | 99                    |
| 12.         | Story of Brahmacarin and the devoted house-                                                                                                      |                       |
| 13.         | wife.                                                                                                                                            | 106                   |
| 14          | Anāśramī Myth                                                                                                                                    | 117                   |
| 15.         | Description of the tree of samsāra                                                                                                               | 122                   |
| 16.         | Attainment of liberation through meditation on                                                                                                   |                       |
|             | Vişnu.                                                                                                                                           | 125                   |
| 17.         | Glorification of eight-syllabled mantra                                                                                                          | 133                   |
|             | Birth of Asvins                                                                                                                                  | 139                   |
| 19.         | Viśvakarman's eulogy of sun-god through his 108                                                                                                  |                       |
| 271         | names.                                                                                                                                           | 143                   |
| 20.         | Origin of Maruts                                                                                                                                 | 148                   |
| 21,         | Short account of Solar race                                                                                                                      | ,150                  |
| 22.         | Short account of Lunar race                                                                                                                      | 152)                  |
| 12 May 18 % | Account of fourteen Manvantaras                                                                                                                  | 155                   |
|             | Episode of king Ikṣvāku's life: disgusted with the world he gives up his throne and goes out for                                                 | 161                   |
| -           | penance.                                                                                                                                         | of .                  |
| 25:         | Ikşvāku's hymn of praise in honour of Vināyaka for attaining success in penance, while continuing penance Ikṣvāku is blessed with images of Lord | V II                  |
|             | Vispu through the grace of Brama.                                                                                                                | .169                  |
| 26.         | Descendants of Ikşvāku                                                                                                                           | 182                   |
| 27.         | Descriptive account of Lunar race                                                                                                                | 186                   |
|             | Story of king Santanu's transgressing the nirmalya                                                                                               | 201                   |
|             | of Lord Narsimha.                                                                                                                                | 189                   |
| 29.         | Descendats of Santanu                                                                                                                            | 196                   |
| 30.         | Decription of the earth. The seven dvipas and                                                                                                    |                       |
|             | seven seas. Jambudvlpa: nine divisions. Mount Meru: its extent. Cities of the gods. Bhāra-                                                       |                       |
|             | tavarşa, the land of action. Seven principal                                                                                                     |                       |
|             | mountains and rivers. Three peaks of mount                                                                                                       |                       |
|             | Meru: existence of twenty one heavens on these                                                                                                   |                       |
| 41          | peaks C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3                                                                       | Fou <b>200</b> on USA |

| Ch   | apter                                                                                                                                                                                              | Page |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 31.  | Legend of Dhruva                                                                                                                                                                                   | 210  |
| 32.  | Life history of king Sahasrānīka, a devotee of Narasimha. Sage Bhrgu instructs him on the procedure of installing and worshipping the image of Narasimha.                                          | 238  |
| 33.  | Result of sweeping and plastering the premises of Visnu temple and the birth story of king Jayadhvaja.                                                                                             | 242  |
| 34.  | Specific results of adorning Visnu-Narasimha with different ingredients of worship.                                                                                                                | 257  |
| 35.  | Method of performing Laksahoma and kotihoma and their results.                                                                                                                                     | 268  |
| 36.  | Introduction to different incarnations of Visnu.                                                                                                                                                   | 274  |
|      | Fish incarnation and the death of Madhu and Kaitabha.                                                                                                                                              | 1    |
| 38.  | Tortoise incarnation and the churning of the                                                                                                                                                       | 276  |
| 20   | Ocean.                                                                                                                                                                                             | 283  |
|      | Boar incarnation and death of Hiranyākşa.                                                                                                                                                          | 291  |
| 40.  | Man-lion incarnation: Hiranyakasipu practises rigorous penances and secures boons from Brahmā. Tormented by the demon, the gods under the leadership of Siva approach Lord Visnu and eulogise Him. | 295- |
| 41.  | Birth of Parhlada and Hiranyakasipu's worries to notice his devotion to Visnu.                                                                                                                     |      |
| 42.  | Hiranyakasipu is angry with Prahlada for his devotion to Visnu. His attempts to kill Prahlada through different means.                                                                             | 307  |
| 43.  | Prahlada teaches his companions to adore Visnu.  He is thrown fettered into the sea; he praises                                                                                                    | .10  |
| 44.  | Vişnu and beholds the Lord. Vişnu takes up the man-lion form and kills                                                                                                                             | 327  |
| CC-0 | Hiranyaksipu, Prof Sara Vest Shastri Collection New Delhi Digitized by S3 Foundation US                                                                                                            | 346  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapter                                                                                                                                                                                                                                                                         | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45. Dwarf incarnation                                                                                                                                                                                                                                                           | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46. Parasurāma incarnation 47. Incarnation of Šri Rāma; the story of his                                                                                                                                                                                                        | life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| from hirth to his marriage.                                                                                                                                                                                                                                                     | Salet age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48. Śrī Rāma is sent into exile for long twelve ye In absence of Śrī Rāma from the place deat king Daśaratha. Bharata returns from the dence of his maternal uncle and proceeds to                                                                                              | resi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Srt Rāma in the forest.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49. Srī Rāma punishes the crow (Indra's son Jay in disguise) for his fault. His meeting with                                                                                                                                                                                    | STATE OF THE PARTY |
| sages like Sarabhanga, Sutiksna and Aga<br>Sürpanakha's nose lopped off by Laksm                                                                                                                                                                                                | aya,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| abduction of Sītā by Rāvaņa, death of Ja<br>Srī Rāma gets hospitable treatment from S                                                                                                                                                                                           | abrī<br>424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in the forest.                                                                                                                                                                                                                                                                  | leath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| of Vāli. Even after rainy season is over, Su                                                                                                                                                                                                                                    | maņa<br>giiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| to him. Sugrīva deputs groups of monked different directions for searching out Sīta. Ar goes to the south. As suggested by Jāmb                                                                                                                                                 | avat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hanumat starts for Lanka.                                                                                                                                                                                                                                                       | Mr. data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51. Hnumat leaps across the ocean and enters the of Lanka, On his meeting with Sītā in the                                                                                                                                                                                      | <b>Y</b> soka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| grove, he offers her the golden ring of Sri land conveys her his message. In Lanka Han is taken captive by Indrajit. The valiant me                                                                                                                                             | umat<br>onkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| burns down the entire city of Lanka. He re<br>to Srī Rāma and narrates the events in Lank                                                                                                                                                                                       | The second secon |
| 52. With Sugrīva, Jāmbavat and hordes of mo<br>Śri Rāma and Lakṣmaṇa start for the sea-<br>In the meantime Vibhīṣaṇa deserts his b<br>Rāvaṇa and seeks refuge with Śrī Rāma.<br>CC-0allowstvaa passage oltotosrī Rāma. Nalabeon<br>a bridge over it. Surrounded by a host of me | shore.<br>rother<br>Ocean<br>structs USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Chapter 6-1

Pages

|     | tain. Adgada gives a kick at the head of Ravapa. Sri Ram seiges the city of Lanka on all four    |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | directions. Then Angada is deputed as an emissary                                                |     |
|     | to Rāvaṇa. Conscious of the strength of the army                                                 |     |
|     | of Śri Rāma, Rāvaņa orders the demons to get                                                     |     |
|     | ready for the fight. Kumbhakarna wakes up.                                                       |     |
|     | Death of innumerable demons by the monkeys.                                                      |     |
|     | Rāvaņa challenges Šrī Rāma and his defeat by the                                                 |     |
|     | latter. Death of Indrajit. Fierce fight between                                                  |     |
|     | Lakşmana and Rāvana. Terribly hurt the former lies unconscious on the ground, with the medicinal |     |
|     | herb procured by Hanumat he quickly recovers.                                                    |     |
|     | Death of Ravana and Sri Rama's return to                                                         |     |
|     | Ayodhyā along with Sītā and Laksmaņa. On his                                                     |     |
|     | way back home installation of Sivalinga on the                                                   |     |
|     | bridge, coronation of Śrī Rāma in Ayodhyā.                                                       | 484 |
| 53. | Incarnation of Balarāma and Śrikṛṣṇa.                                                            | 506 |
| 54. | Incarnation of Kalkin and features of Kali age.                                                  | 523 |
| 55. | Sukrācārya gets back his eye-sight by propitiating                                               |     |
|     | Lord Vişnu.                                                                                      | 536 |
| 56. | Method of installing the images of Vişnu.                                                        | 541 |
| 57. |                                                                                                  |     |
|     | beginning of Hārita-smṛti, duties of Brahmins.                                                   | 552 |
| 58. |                                                                                                  |     |
|     | Sūdra; duties of Brahmacārins and house-                                                         | 558 |
|     | holders.                                                                                         |     |
|     | Duties of a Vānaprastha.                                                                         | 581 |
|     | Duties of a wandering mendicant (Yati).                                                          | 584 |
| 51. | Essence of Yoga philosophy.                                                                      | 588 |
| 52. | Method of adoring Lord Vişnu through recitation of Vedic mantras.                                | 593 |
| 3,  | Story of Indra's release from womanhood by                                                       |     |
|     | reciting the eight syllabled mantra.                                                             | 598 |

ASS:

ate tile

273

5.8 583 583

200

10:

| Che | apter · I                                                                               | ages. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 64. | Legend of Pundarika and the glory of reciting the                                       |       |
|     | name of the Lord.                                                                       | 626   |
| 65. | Account of Vișpu's various forms and abodes.                                            | 648   |
| 66. | Account of other tirthas and glorification of tirthas of Amalakagrama situated on Sahya |       |
|     | mountain.                                                                               | 654   |
| 67. | Description of mental tirthas vratas and glory of                                       |       |
|     | Narasimha Purāņa.                                                                       | 663   |
| 68. | Results of reading and reciting Narasimha Puārņa.                                       | 670   |
| 69. | Verse Index                                                                             | 1     |
|     |                                                                                         |       |

#### INTRODUCTION

900

Tradition says, there are eighteen Mahapuranas\*. The list of the Mahapuranas is given in the Purana-texts such as Visnu, Markandeya, Varaha, Bhavisya, Padam, Brahmavaivarta, Bhāgavata, Matsya, Agni, Nāradīya, Skanda, Kūrma Linga. Siva and so on. As regards these 18 names there is some inconsistency. The Matsya (53.11-56), Agni (272.1-23), Nāradīva (1.92,26-28, 1.92,30-Ch.109) and Skanda (VII Prabhāsakhanda 1.2.28-77) take Vāyu as one of the eighteen Mahāpurāņas whereas most other texts like Visņu (III.6.19-24), Mārkaņdeya (137.8-11-Venk. Edn. 134.8-15), Varāha (111 69-72), Bhavisya (I. Brahmaparvan 1.61-94), Padam (A S.S.1. Adikhanda 62.2-7, IV Pātālakhanda 111.90-94. IV Uttarakhanda 219.25-27, VI. 263.77-81), Brahmavaivarta (IV. 133.11-21), Bhāgavata (XI1.7.25-24, 13.4-8), Kūrma (1.1.13-. 15), Skanda (V11.1.2.5-7), Linga (1.39.41-64) and Siva [V. Umāsamhitā 44.119-122, 125-135, VII. Vāyavīya Samhitā (1). 1.43-45) substitute Siva Purāņa for Vāyu. Garuda (1.215.

#### Group I

<sup>\*</sup>All Mahā-Purāṇas now published by Nag Publisheres, Delhi.

<sup>1.</sup> A.S. Gupta classifies the older Purāņic list of the Purāņas (i.e., of the Mahāpurāņas) into the following four groups:

Viṣṇu III.6.19-24, (2) Mārk. P. 137 8-11=Venk. End., 134.8-15, (3) Var. P. 111.69-72. (4) Bhav. P. I (Brahma-parvan) 1.61-64, (5) Padma (A.S.S.) I Ādikhaṇḍa 62.2-7, (6) Br. Vai. P. IV.133.11-21, (7) Bhāg. P.XII.13.4-8

<sup>(8)</sup> Matsya 53.11-56, (9) Agni 272.1-23, (10) Nār. P.

Cont'd.

1,92.26-28, (11) Sk.P. VII. (Prabhāsakhaṇḍa) 1.2.28-77.

This group follows the Viṣṇu P. order of the names of the Mahāpurāṇas. Of these, the latter four texts enumerate Vāyu as the fourth in the list of Mahāpurāṇas whereas the former seven texts take Siva in place of Vāyu.

#### Group II

(1) Kūrma 1.1.13-15, (2) Padam (A.S.S.), VI. (Uttarakhanda) 219.25-27, (3) Sk. P. VII (Prabhāsa Kh.) 1,25-7, (4) Saura Purāņa (A.S.S.) 9.6-12.

This group follows the Kūrma P. order The only difference is that in Kūrma both Mārkaṇḍeya and Agni respectively occupy the 8th and 9th position, whereas in Saura, Agni occupies the 8th position and Mārkaṇḍeya the 9th position. Besides Saura Purāṇa mentions Vāyu in place of Šiva of other three of texts of this group.

#### Group III

(1) Linga I.39.61-64, (2) Siva V. Umāsamhitā 44.119-122. This group follows the Linga P. order.

#### Croup IV

(1) Bhāg P. XII.7.23-24, (2) Padma (A.S.S.) IV. (Pātāla-kh.) 111.90-94, (3) Padma (A.S.S.) VI (Uttara-kh.) 263.77-81 (4) D.Bh.P.I.3.2-12.

Bach Purāṇa of this group has its own order which does not confirm to any of the first three groups. Besides the latter text Devi-Bhāgavata enumerates Vāyu in place of Siva of other three texts. (See Introduction to Vāmana Purāṇa AIKT. p. XXIX, Introduction to Kūrma Purāṇa AIKT pp. ii-iii: Cf. i\_troduction to Varāḥa Purāṇa, AIKT. pp. 8-9.

However, the order of the Purāṇas given in the Viṣṇu Purāṇā list has been accepted as the standard one, the number of a particular Purāṇa given in this order is often corroborated by that Purāṇa itself. USA CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by SS Footballin USA

15-20), Vāyu (II.42.1-11), Bhavişya (III.3.28.10-14), Brhad dharma Purāṇa (1.25.20-22) and Ekāmra (1.18-20°)1 where some major Puranas are found to be omitted2 do not maintain any consistency among themselves. In course of enumerating the 18 Mahāpurāņas the Saura Purāņa (9.6-12) ignores Siva, puts Vayu as the fourth in order. The Devi-Bhāgavata (1.3.2-12) contains a verse naming the 18 Puranas by their first letter in which in inculdes Vavu and drops Siva Purāna3. In order to accommodate these conflicting views Pargiter takes their number to be 19 by inculding both the Siva and the Vayu4. Farguhar further increases the number to twenty by inculding the Hariyamsa in addition.<sup>5</sup> But there is no support from any source for increasing the traditional number of the Puranas. Scholars like AD. Pusalker, Kane and Baladeva Upadhyaya are unanimous on the point that it is the Vayu which is entitled to be regarded as one of the 18 principal Puranas and not the Siva Purāņa.6 As pointed out by A.S. Gupta, "Vāyavīya

Cont'd.

A.S. Gupta, "Purāṇa and their referencing"—Purāṇa VII.2. July 1965, p. 340.

<sup>1.</sup> Hazra, Studies in the Upapurāņas Vol. I, p. 13 Footnote 21-22.

GP I 215.15-20 omits Vāmana, Vāyu II.42.1-11 omits Agni, Linga and Viṣnu and takes Ādika Purāna in addition, Bhav. P.III.3.28.10-14 omits Nāradīya Br. Vaivarta and Ekāmra (I.18-20°), Garuda and Nāradīya.

<sup>3.</sup> D. Bh. P.1.3.2.

<sup>4.</sup> ERE.X., p.448.

<sup>5.</sup> J. N. Farquhar, An outline of the Religious Literature of India, p. 139.

<sup>6.</sup> A.D. Puşalker, Studies in Epics and Purāņas of India,
Ch. 3, pp.68-77.
P. V. Kane, H.D., Vol. V., Part-II, p. 830.
Baladava Upadhyaya, Purāņa Vimarsa, Ch. 3, pp.

and Siva were the two names of the same Purāṇa.....It was called Vāyaviya because it was originally spoken by Vāyu and also Saiva (or Siva Purāṇa) because it mainly dealt with the subject of devotion to Siva. So from the point of view of the original spe ker it was called Vāyavīya and from the point of its subject matter it was called Siva." Skanda Purāṇa V. Avantīkhaṇḍa III. Revākhaṇḍa Ch. 1.33 supports this view. However, the names of 18 principal Purāṇas are as follows:—Brahma, adam, Viṣṇu, Vāyu, Bhāgavata, Nīradīya, Mārkaṇḍeya, Agni, Bhavisya, Brahmavaivarta, Linga, Varāha, Skanda, Vāmana, Kūrma, Matsya, Garuḍa and Brahmāṇḍa.

Hazra states. "Following the tradition of the Mahāpurāṇas, orthodox opinion tries to limit the number of the Upa-purāṇas rigidly to 'eighteen.' The Kurma (I.1.17-20), Garuḍa (1 215.17-20), Matsya (53.58-62), Saura (9.13-14), Padam (A.S.S. IV Pātāla-kh. Ch. III.95.98), Devī-Bhāgavata (1.3.12-16), Bṛhad dharma (1.25.23-26), Skanda (V.III. Revākhaṇḍa I.46.52, VII. Prabhāsakhaṇḍa 1.2.11-15,79-83) and Ekāmra (1.205-23) furnish the list of Upa-Purāṇas, but we do not notice and agreement in these various lists. Purāṇa-texts like Bhaviṣya (III.3.28,10-14) and Ekāmra (1.18-20°) include Narasiṃha Purāṇa in the list of Mahāpurāṇas, but this inclusion does not carry much weight since the majority of texs like Kurma, Garuḍa, Matsya, Padma Skanda (V.III.1.46-52: VII.1.2.11-15; 79-83) Devī-Bhāgavata and Bṛhad dharma refer to Narasiṃha as an Up-purāṇa.

<sup>1.</sup> Introduction to Varāha Purāņa AIKT, p. 7.

<sup>2.</sup> Sk. P. V. Avantī-kh. III Revākh. 1.33.

<sup>3.</sup> Hazra, Studies in the Upa-purāņas, Vol. I, p. 2.

<sup>4.</sup> Ibid., p. 13: Ekāmra 200-23 mentions Bīhan-nārasimha as an Upa-purāņa.

<sup>5.</sup> See Hazra, Studies in the Upa- purānas, Vol. I, p. 13, Footnote 21-22, CCO Prof. Salva 21-at Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

Introduction 23

The Narasimha Purāna consists of 68 chapters. At present we find two editions of this text: (1) Narasimha Purāna, Gopal Narayen & Co. Publishers 1911 and Narasimha Purāna (Text with Hindi Translation), Gītā Press. Gorakhpur Kalyāņa Journal 45th year No. 1 and (2). Out of its 68 chapters first five chapters are devoted to the description of Sarga, Pratisarga and Vamsa; Manyantara (Ch. 23), Vamsānucarita (Chs. 21-22, 26-27, 29), cosmography (Ch. 30) and account of tirtha (Chs. 65-67) cover 10 chapters. Incarnations of Visnu viz., Matsya, Kurma, Varāha, Narasimha, Vāmana, Parasurāma, Rāma, Balarāma Krsna and Kalkin are narrated in 18 chapters (Chs. 36-54. 1-6). There are fourteen different legends in Narasimha Purana and they cover 20 chapters in all. Duty and conduct of four castes and four asramas inculding the essence of Yoga are depicted in 5 chapters (Chs. 57-61). Besides Ch. 15 narrates the tree of 'samṣāra', Ch. 17 describes the efficacy of reciting the 'astāksaramantra', (Om namo Nārāyanāya). Ch. 35 deals with the procedure of performing hundredthousand sacrifice (laksahomo) and ten million sacrifice (kotihoma), Ch. 54 the charcteristic features of Kali age and Ch 68 speaks of the results of reading and reciting the Narasimha Purāņa. The rest 5 chapters (Chs. 16, 32, 33, 56, 62) are exclusively devoted to installation of Visnu image or methods of worship of Visnu-Narasimha.

In its entirety the Narasimha-Purāṇa is not composed in verse. A few chapters and extracts written in simple prose are the following:—Narasimha Purāṇa Ch. 18.7-23 (birth of Aśvins); Ch. 20.1-8 (origin of Maruts) Ch. 21.4-15 (names of the kings of the Solar race); Ch. 22.2-13 (names of the kings of Lunar race); Ch. 23.1-36 (Manvantaras) Ch. 26.1.2, 4-12 (account of the kings of the Solar race) Ch. 27.1-16, Ch. 29.1-12, (account of the kings of the Lunar race) Ch. 30.2-4, 6-9, 11-13, 15-16, (cosmography); Ch. 31.90 (Legend of Dhruva); 52.25-31 (extracts from (Dūtāṅgada).

Like the other Purāņic works, the Narasimha Purāņa also tries to prove its great sanctity and high antiquity by CC-0. Prof. Satya-Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3-Foundation USA

tracing its descent from Brahmā. In days of yore it is Brahmā who spoke out this Purāņa to the sages like Bhṛgu, Marīci and others. Then it was Mārskaṇḍeya who inherited this from Bhṛgu. Third in succession was Sahasrānīka, the king of Nāga race who listened to this text from Mārkaṇ-deya. Blessed by Lord Narasiṃha the revered sage Vyāsa inherited it from Sahasrānīka. And finally Sūta Lomaharṣaṇa narrates it to the sages after hearing the same from Vyāsa (Nar.P. Ch. 67.19-22).

Brom the contents of the Narasimha Purana as it is available to us, it is clear that this Purana is meant exclusively for the glorification of Narasimha. This Narasimha identified with one of the forms of Narayana (or Visnu)1 is not only called Nārāyaņa, but also Vispu, Kṛṣṇa, Ananta, Govinda, Gopati, Janardana (Nar.P. Ch.7.36-38), Vasudeva, Dāmodara. Mādhava, Keśava, Hṛṣīkeśa and so on (Nar. P. Ch. 7.63-70). So Narasimha, though a form of Visnu or Nārāyana is himself the principal god. It is this supreme deity Nārāyana who takes the forms of Brahmā and Rudra for the sake of creation and destruction respectively, and for the work of preservation he takes the forms of Rama, Narasimha, Vișnu etc. (Nar. P. Ch. 1.31, Ch. 1.66-67, 21, 39.19-Visnuh pati jagat sarvam evambhūto yuge yuge). In creation he takes to māyā (māyām ādhişthāya stjaty Anantah 3.29). Though in this Purāņa Nārāyāņa (or Viṣṇu) is described as four-armed, yellow-robed, having a complexion like that of a cloud and holding conch, mace, lotus and discus in his hands, he is identified with Brahman of Vedānta and Puruşa of Sāmkhya.3

<sup>1.</sup> Nar. P. Ch. 1.31 : 1.65-66.

<sup>2.</sup> Nat. P. Ch. 1.38.40 | political 3 | 161354 | iti 64 | 61364 | iti 64 | iti 64

## श्रीनरसिंह-पुराणम्

#### प्रथमोऽध्यायः

श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नमः ॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥ १ ॥

Obeisance to Lakşmi Nṛsiṃha. Obeisance to Vedavyāsa. Having bowed down to (Lord) Nārāyaṇa, Nara, the most Excellent Being and also to Goddess Sarasvatī, one should recite Jaya.<sup>1</sup>

तप्तहाटककेशान्तज्वलत्पावकलोचन । वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥

O Divine Lion, thy fiery eyes radiate inside the manes. appearing like molten gold and the tips of thy nails are more tough than the thunderbolt. Obeisance to thee, (endowed with such strong and sturdy form).<sup>2</sup>

पान्तु वो नरसिंहस्य नखलाङ्गूलकोटयः। हिरण्यकशिपोर्वक्षःक्षेत्रासृक्कर्दमारुणाः ॥३॥

May the tips of thy nails of the form of a plough protect you, the nails which are red with the mud of blood in course of tilling the land of the chest of Hiranyakasipu.<sup>3</sup>

हिमबद्वासिनः सर्वे मुनयो वेदपारगाः।
त्रिकालज्ञा महात्मानो नैमिषारण्यवासिनः॥४॥
येऽर्बुदारण्यनिरताः पुष्करारण्यवासिनः।
महेन्द्राद्विरता ये च ये च विन्ध्यनिवासिनः॥ ५॥
धर्मारण्यरता ये च दण्डकारण्यवासिनः।
श्रीशैलनिरता ये च कुरुक्षेत्रनिवासिनः॥ ६॥

कौमारपर्वते ये च ये च पम्पानिवासिनः। एते चान्ये च बहवः सिशब्या मुनयोऽमलाः॥ ७॥ प्राथमासे प्रयागं तु स्नातुं तीर्थं समागताः।

It was the month of Māgha. The high-souled sages proficient in Vedic lore, knowers of past, present and future with their residence in different regions like the Himālayas, Naimi-sāranya, Arbudāranya, Puṣkarāranya, Mahendra mountain, Vindhya mountain, Dharmāranya, Dandakāranya, Śrīśaila, Kurukṣetra, Kaumāra Parvata and Pampā Lake arrived in the sacred place Prayāga for taking a dip. Besides many other holy sages along with their disciples had accompanied them. 484

तत्र स्नात्वा यथान्यायं कृत्वा कर्म जपादिकम् ॥ ८॥ नत्वा तु माघवं देवं कृत्वा च पितृतर्पणम्।

There in the holy confluence Prayaga having taken their bath in the prescribed way, they performed the ancilliary rites like recitation of 'mantras' etc. Having paid obeisance to Lord Madhava, they offered libations to their dead ancestors. 85-9a

दृष्ट्वा तत्र भरद्वाजं पुण्यतीर्थनिवासिनम् ॥ ६॥ तं पूजियत्वा विधिवत्तेनैव च सुपूजिताः।

Then the sages met Bharadvāja who used to reside there in the holy place: they adored him in the prescribed manner and were honoured by him in return. 98-10°

आसनेषु विचित्रेषु वृष्यादिषु यथाक्रमम् ॥१०॥ भरद्वाजेन दत्तेषु आसीनास्ते तपोधनाः। कृष्णाश्रिताः कथाः सर्वे परस्परमथात्रुवन् ॥११॥

The sages were seated in due order on the different mats of Kuśa grass offered by Bharadvāja. Then all of them started a discourse on Kṛṣṇa. 108-11

कथान्तेषु ततस्तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्। आजगाम महातेजास्तत्र सूतो महामितः॥१२॥

When the sages possessed of pure heart, finished their discourse on Kṛṣṇa, there appeared the high-minded Sūṭa of great effulgence. 12

व्यासशिष्यः पुराणज्ञो लोमहर्षणसंज्ञकः। तान् प्रणम्य यथान्यायं स च तैश्चाभिपूजितः।।१३॥

A disciple of Vyāsa, well-versed in the Purānic lore, he is called Lomaharṣaṇa. To the different sages assembled there he paid his obeisance in due order and was adored by them in return. 13

उपविष्टो यथायोग्यं भरद्वाजमतेन सः। व्यासिशष्यं सुखासीनं ततस्तं लोमहर्षणम्। सः पत्रच्छ भरद्वाजो मुनीनामग्रतस्तदा।।१४॥

Directed by Bharadvāja he took his seat fitting to his position. After Lomaharsana, the disciple of Vyāsa was comfortably seated, in the presence of the sages, he was asked by Bharadvāja. 14

#### भरद्वाज उवाच

शौनकस्य महासत्रे वाराहाख्या तु संहिता। त्वत्तः श्रुता पुरा सूत एतैरस्माभिरेव च ॥१५॥

Bharadvāja said

"O Sūta, formerly during the great sacrifice of Saunaka we all had listened to your recitation of Varāha Samhitā. 15

साम्प्रतं नारसिंहास्यां त्वत्तः पौराणसंहिताम् । श्रोतुमिच्छाम्यहं सूत श्रोतुकामा इमे स्थिताः ।।१६॥

Now I want to hear from you the Purānasamhitā relating to Narasimha. And all the sages present here are anxious to listen to it. 16

अतस्त्वां परिपृच्छामि प्रश्नमेतं महामुने । ऋषीणामग्रतः सूत प्रातर्ह्योषां महात्मनाम् ॥१७॥ कृत एतत् समुत्पन्नं केन वा परिपाल्यते । कस्मिन् वा लयमभ्येति जगदेतच्चराचरम् ॥१८॥

Hence O great sage Suta, this morning in the presence of the noble sages I am putting to you this question—

Where from does originate this universe of movables and immovables? Who protects it? Where does it dissolve or where is it absorbed? 17-18

कि प्रमाणं च व भूमेर्नृ सिंहः केन तुष्यति । कर्मणा तु महाभाग तन्मे ब्रूहि महामते ।।१९।।

What is the measure of this Earth, O illustrious one, please tell me, what are the means for propitiating Narasimha?

कथं च सृष्टेरादिः स्यादवसानं कथं भवेत्। कथं युगस्य गणना कि वा स्यात्तु चतुर्युगम्।।२०।।

How does creation begin? How does it end? How are the Yugas counted and what constitute the four Yugas? 20

को वा विशेषस्तेष्वत्र का वावस्था कलौ युगे। कथमाराध्यते देवो नर्शिसहोऽप्यमानुषं:।।२१॥

What are the special features of each of the Yugas and what will be the state of affairs in the Kali age? And how are the divinities going to worship Narasimha? 21

क्षेत्राणि कानि पुण्यानि के च पुण्याः शिलोच्चयाः। नद्यश्च काः पराः पुण्या नृणां पापहराः शुभाः॥२२॥

What are the sacred places and sacred mountain-ranges?
Which are the holy rivers that wash off the sins of the people?

देवादीनां कथं सृष्टिः मनोमंन्वन्तरस्य तु। तथा विद्याधरादीनां सृष्टिरादौ कथं भवेत्॥२३॥

How are the gods created? How did Manu and Manvantaras originate? And how were the Vidyādharas born in the beginning of creation? 23

यज्वानः के च राजानः के च सिद्धि परां गताः । एतत्सर्वे महाभाग कथयस्व यथाक्रमम् ॥२४॥

Who are the kings who performed sacrifices and who among them attained liberation? O illustrious one, please narrate to me all these in due order." 24

#### सूत उवाच

व्यासप्रसादाज्जानामि पुराणानि तपोघनाः। तं प्रणम्य प्रवक्ष्यामि पुराणं नारसिंहकम् ॥२५॥

#### Sūta said

"O ye ascetics, through the grace of Lord Vyāsa, I have acquired the knowledge of the Purāṇas. So after having paid my obeisance to him, I will narrate before you the Narasimha Purāṇa. 25

पाराशर्यं परमपुरुषं विश्वदेवैकयोनि विद्यावन्तं विपुलमतिदं वेदवेदाङ्गवेद्यम्। शश्वच्छान्तं शमितविषयं शुद्धतेजो विशालं वेदव्यासं विगतशमलं सर्वदाहं नमामि॥२६॥

Vedavyāsa, the son of Parāśara the great, perpetually tranquil, of pure splendour, the highest Being, is the store house of knowledge and the dispenser of knowledge Being the only source of all divinities, he is free from all cares and anxieties of the world. He is to be known only through the study of the Vedas and Vedāngas. Always I adore the sinless Vedavyāsa. 26

नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे। यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि वासुदेवकथामिमाम्॥२७॥

Obeisance to Vyāsa of unbounded effulgence; through his grace I am narrating to you this story of Vāsudeva. 27

सुनिर्णीतो महान् प्रश्नस्त्वया यः परिकीतितः। विष्णुप्रसादेन विना वक्तुं केनापि शक्यते।।२८॥

You have asked me an important question after proper selection, but without the grace of Lord Vişnu, who would be able to reply to that? 28

तथापि नरसिंहस्य प्रसादादेव तेऽघुना। प्रवक्ष्यामि महापुण्यं भारद्वाज शृणुष्व मे ॥२६॥

Still favoured by the grace of Lord Narasimha, I am narrating to you the very sacred story of Narasimha Purāṇa.

O Bharadvāja, listen to me. 29

श्रुण्वन्तु मुनयः सर्वे सिशाष्यास्त्वत्र ये स्थिताः। पुराणं नरसिंहस्य प्रवक्ष्यामि यथातथा।।३०॥

Let all the sages along with their disciples who have assembled here listen to the Narasimha Purāņa as I would narrate. 30

All this universe of movables and immovables has originated from Nārāyaṇa. It is He, who through His different forms like Narasimha and etc., protects this universe. 31

तथैव लीयते चान्ते हरी ज्योतिःस्वरूपिणि।
यथैव देवः सृजति तथा वक्ष्यामि तच्छृणु॥३२॥

And in the end it is dissolved in Hari of the nature of celestial effulgence. Listen to the glory of the creation of the Lord as I would narrate to you. 32

पुराणानां हि सर्वेषामयं साधारणः स्मृतः। इलोको यस्तं मुने श्रुत्वा निःशेषं त्वं ततः श्रुणु ॥३३॥

The story of creation is the common topic of all the Puranas. There is a śloka which defines the Puranas. O sage, first listen to this sloka, then I would narrate to you everything in detail. 33

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्।।३४॥ The sloka runs as follows:

Sargasca Pratisargasca Vamsa Manvantarāni ca!
Vamsānucaritam caiva Purānam Pancalaksanam!!
Sarga (Creation), Pratisarga (Dissolution), Vamsa (Genealogy of gods and sages', Manvantara (Cycles of the ages) and Vamsānucarita (Accounts of glorious deeds of royal dynasties)-these constitute the five characteristics of the Purānas. 34

आदिसर्गोऽनुसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। वशानुचरितं चैव वक्ष्याम्यनुसमासतः ॥३५॥

Now in due order I would briefly narrate to you all these features like āuisarga (primary creation), anusarga (secondary creation), Vamsa, Manvantara and Vamsānucarita. 35

आदिसर्गों महांस्तावत् कथिष्यामि वै द्विजाः।

यस्मादारम्य देवानां राज्ञां चिरतमेव च ॥३६॥

ज्ञायते सरहस्यं च परमात्मा सनातनः।

प्रावसृष्टेः प्रलयादृष्ट्वं नासीत् किचिद्द्विजोत्तम ॥३७॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

O Brahmins, the primary creation is of great significance, only with the knowledge of primary creation can one know the mysterious nature of the eternal Supreme Self and the activities of divinities and kings, hence first of all I am dealing with that. After the great deluge before creation, O best of the Brahmins, here there was nothing. 36-37

ब्रह्मसंज्ञमभूदेकं ज्योतिष्मत्सर्वंकारणम्। नित्यं निरञ्जनं शान्तं निर्गणं नित्यनिर्मलम्।।३८।।

There was only the eternal, spotless, tranquil, effulgent one called Brahman, destitute of three attributes, eternally pure and sublime and the omnipotent cause of the universe. 38

आनन्दसागरं स्वच्छं यं काङ्क्षन्ति मुमुक्षवः। सर्वज्ञं ज्ञानरूपत्वादनन्तमजमन्ययम् ॥३६॥ सर्गकाले तु सम्प्राप्ते ज्ञात्वाऽसौ ज्ञातृनायकः। अन्तर्लीनं विकारं च तत्स्रष्टुमुपचक्रमे॥४०॥

Persons desirous of liberation are intent upon attaining the Lord who is pure, sublime and the abode of bliss, who is omniscient with the knowledge as his form. When it was time for creation, the same unborn imperishable Lord, the foremost knower proceeded to manifest the unmanifested which exists in him. 39-40

तस्मात् प्रधानमुद्भूतं ततश्चापि महानभूत्। सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान्।।४१॥ वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः। त्रिविधोऽयमहंकारो महत्तत्त्वादजायत ।।४२॥

From the Supreme Lord the first principle Pradhāna came into existence. Mahat was produced from Pradhāna. It is three-fold as characterised by the quality of goodness (sattva), passion (rajas) and ignorance (tamas). Mahat gave rise to Ahamkāra which is again three-fold-'Vaikārika' (pure), 'Taijasa' (passionate) and 'Bhūtādi' which is overpowered with darkness. 41-42

<sup>1.</sup> Vaikārika = Sāttvika when 'sattva' predominates.

<sup>2.</sup> Taijasa = Rājasa when 'rajas' predominates.

<sup>3.</sup> Bhūtādi = Tāmasa when 'tamas' predominates.

यथा प्रधानं हि महान् महता स तथाऽऽवृतः।
भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रकं ततः॥४३॥
ससर्जे शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्।
शब्दमात्रं तथाऽऽकाशं भूतादिः स समावृणोत्॥४४॥

As Mahat was enveloped by the chief principle Pradhāna, so was Ahamkāra enveloped by Mahat. The Bhūtādi Ahamkāra (which is characterised by darkness) modifying itself created the subtle element (tanmātra) of sound which in its turn gave rise to the Ether which has the property of sound; now ether is the sound-element and the "Bhūtādi Ahamkāra" enveloped it. 43-44

बाकाशस्तु विकुर्वाणः स्पर्शमात्रं ससर्जं हु। बलवानभवद्वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः ॥४५॥ बाकाशं शब्दतन्मात्रं स्पर्शमात्रं तथाऽऽवृणोत्। ततो वायुविकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्जं हु ॥४६॥ ज्योतिरूत्पद्यते वायोस्तद्रूपगुणमुच्यते। स्पर्शमात्रं तु वै वायु रूपमात्रं समावृणोत्॥४७॥

The ether modifying itself created the subtle-element of 'touch'; the mighty air was born, its property of touch is well-known. The ether which has the sound as its subtle-element, enveloped the subtle-element of touch. From the air which modified itself, was created the subtle-element of colour; light was produced from the air; it is said to have the property of colour; the air which has the subtle-element of touch enveloped the subtle-element of colour. 45-47

ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्जं ह। सम्भवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तानि तु॥४८॥

<sup>1.</sup> The account of creation occurring here is a mere reproduction of the Vaispavite Purānas like Padma (I 2.93) and Visņu (I.2.38) where the text reads- "Sabdamātram tathākāšam bhūtādih sa samviņot." The reading in N.S.P. edition as 'bhūtādin' is defective.

रसमात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समावृणोत्। विकुर्वाणानि चाम्भांसि गन्धमात्रं ससर्जिरे।।४९।। तस्माज्जाता मही चेयं सर्वभूतगुणाधिका। संघातो जायते तस्मात्तस्य गन्धगुणो मतः।।५०।।

From light which modified itself, was created the subtleelement of taste; from the subtle-element of taste, water was produced; it has the property of taste; the subtle-element of colour enveloped the water which has the subtle-element of taste. From water which modified itself, was created the subtle-element of smell; from the subtle-element of smell was produced the Earth in which all the attributes of the gross elements prominently abide. Solid Matter (Samghāta) was produced from the earth; smell is well-known to be its property. 48-50

तिस्मस्तिस्मस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता ।
तन्मात्राण्यविशेषाणि विशेषाः ऋमशो पराः ।।५१।।
भूततन्मात्रसर्गोऽयमहंकारात्तु तामसात् ।
कीर्तितस्ते समासेन भरद्वाज मया तव ।।५२॥

Now in each gross element resides only a triffle of the subtle-essence. Therefore that subtle-essence is known as tan-mātra (subtle-element). Those subtle-elements (residing in different gross elements) actually do not differ from one another; but in course of the creation of different gross elements, the subtle-elements become gradually more and more distinct.

From Ahamkāra characterised by darkness it is the creation of the gross elements (bhūtas) and the subtle-elements (tanmātras). O Bharadvāja, this I explained to you in a nutsheli. 51-52

<sup>1.</sup> The N.S.P. edition omits this pāda, in consequence of which there is break in the continuity of the account of creation as given here. The two Vaiṣṇavite Purāṇas-Padma and Viṣṇu retain this pāda, Padma-I.2.96, Viṣṇu-I.2.40a vide Purāṇa Pañcalakṣaṇa, 1st Abschnitt, Text-gruppe, 11A, 1.Kapitel p.8.

तैजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा वैकारिका दश। एकादशं मनश्चात्र कीर्तितं तत्र चिन्तकैः ॥५३॥

The sense organs (the five sensory organs and the five motor organs) have taken their origin from Ahamkāra characterised by passion, but the ten divinities presiding over the sense-organs and mind, the eleventh entity have originated from Ahamkāra characterised by 'sattva'. 53

बुद्धीन्द्रियाणि पश्चात्र पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च। तानि वक्ष्यामि तेषां च कर्माणि कुलपावन ।।५४।। श्रवणे च दृशौ जिह्वा नासिका त्वक् च पञ्चमी। शब्दादिज्ञानसिद्धचर्यं बुद्धियुक्तानि पञ्च वै।।५५।। पायूपस्थे हस्तपादौ वाग्भरद्वाज पञ्चमी। विसर्गानन्दशिल्पो च गत्युक्ती कर्मं तत्स्मृतम्।।५६।।

The sensory organs (Buddhindriyāṇi) are five in number and the number of motor-organs (Karmendriyāṇi) is also five; O redeemer of the race, I am narrating to you these ten organs and their functions. The pair of eyes, the pair of ears, tongue, the nose and skin, the fifth are the organs connected with intellect for the purpose of perceiving sound and other impressions. The anus, the organ of generation, the pair of hands, the pair of feet and mouth (the organ of speech), the fifth are known as five motor organs; excretion, sexual pleasure, manual work, movement and speech, O Bharadvāja, are respectively the functions of each of these organs. 54-56

आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवी तथा। शब्दादिभिगुं गैविप्र संयुक्तान्युत्तरोत्तरै:।।१७॥ नानावीर्याः पृथग्भूतास्ततस्ते संहति विना। नाश्रकुवन् प्रजां स्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः।।१८॥

Ether, air, light, water and earth have the properties of sound, touch, colour, taste and smell respectively; each succeeding gross element inheres in itself its own subtle-element including the subtle-element of the preceding gross element. (i.e., Ether has the only subtle-element 'sound'; when the

subtle-element of touch accrued, air comes into existence with two properties-sound and touch; when the subtle-element of colour accrued, light comes into existence with three properties-sound, touch and colour; when the subtle-element of taste accrued, water comes into existence with four properties-sound, touch, colour and taste; when the subtle-element of smell accrued, Earth comes into existence with five properties of sound, touch, colour, taste and smell).

These five gross elements are distinct and have different properties. Without their co-operation and co-ordination the

creation would be impossible. 57-58

समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयात्। एकसंघातलक्ष्यादच सम्प्राप्येक्यमशेषतः ॥५६॥

पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च । महदाद्या विशेषान्तास्त्वण्डमुत्पादयन्ति ते ॥६०॥

All the manifestations beginning with Mahat and ending with five gross elements are presided over by Puruşa. Naturally therefore, in a coordinated manner these different manifestations, even though each dependent upon the other, unitedly work towards a single goal and with the favour of Pradhāna produce an egg. 59 60

तत्त्रमेण विबृद्धं तु जलबुद्बुदवत् स्थितम् ।
भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे बृहत्तदुदकेशयम् ॥६१॥
प्राकृतं बृह्यरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम् ।
तत्राव्यक्तस्वरूपोऽसौ विष्णुविश्वेश्वरः प्रमुः ॥६२॥
बृह्यस्वरूपमास्थाय स्वयमेव व्यवस्थितः ।
मेरुरुव्वमभूत्तस्य जरायुश्च महोधराः ।
गर्भोदकं समुद्राश्च तस्याभूवन् महात्मनः ॥६३॥

Expanded and enlarged in course of time the egg lay floating like a bubble of waters. O most intelligent sage, produced from the elements the egg in its enlarged state continued to float on the waters. The enlarged egg produced from the elements in a natural process was the excellent abode of

Lord Vişpu appearing in the form of Brahmā (Hirapyagarbha). Thus Vişpu, the Lord of the universe in his unmanifested form i.e., the form of Hirapyagarbha remained there all by himself (without depending upon anybody). Then the Sumeru mountain was the uterus and all the mountains became the outerskin of the uterus. And then the oceans became the waters inside the uterus. 61-63

अद्रिद्वीपसमुद्राश्च सज्योतिर्लोकसंग्रहः। तस्मिन्नण्डेऽभवत्सर्व सदेवासुरमानुषम् ॥६४॥

From that (cosmic) egg were manifested all these worlds consisting of mountains, continents and oceans, stars and planets; gods, demons and human beings too came out from that egg. 64

रजोगुणयुतो देव: स्वयमेव हरि: परः। ब्रह्मरूपं समास्याय जगत्सृष्टी ्रवर्तते।।६५॥

The Supreme Lord Viṣṇu in association with the principle of 'rajas' assumes the form of Brahmā and engages himself in creating the universe. 65

सृष्टं च पात्यनुयुगं यावत्कल्पविकल्पना। नरसिंहादिरूपेण रुद्ररूपेण संहरेत्॥६६॥

In the form of Narasimha (the Man-lion incarnation) through successive ages Lord Vişnu protects the creation till the end of a Kalpa. And at the end of a Kalpa in the form of Rudra he destroys the creation. 66

ब्राह्मेण रूपेण सृजत्यनन्तो जगत्समस्तं परिपातुमिच्छन्।

<sup>1.</sup> The N.S.P. edition drops this pada, but the concept of the cosmic egg becomes clear and complete only with the insertion of this pada-"Merur ulbam abhūt tasya jarāyus ca mahidharāh."

For parallel texts compare Padma I.2.108, Visnu I.2.57.

## रामादिरूपं स तु गृह्य पाति भूत्वाथ रुद्रः प्रकरोति नाशम्।।६७॥

In the form of Brahmā Lord Viṣṇu creates the whole universe; in order to maintain and sustain it, he incarnates himself in the form of 'Śrī Rāma etc., and finally in the form of Rudra he destroys the whole universe. 67

इति श्रीनरसिंहपुराणे 'सर्गनिरूपणं' नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

के अर्थ में क्वांचा कार्य करते हैं करिय कि क्वांच

Broke To go will and the countries of the Trian section

and the state of the systematical first state at

The state of the state of the P.

SUITO AL : SESSOVICE

orly on the lat

## द्वितीयोऽध्यायः CHAPTER II

THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN COLUMN

#### सूत उवाच

ब्रह्मा भूत्वा जगत्सृष्टो नरसिंहः प्रवर्तते। यथा ते कथयिष्यामि भरद्वाज निबोध मे ।।१॥

Listen to me, O Bharadvaja! I will tell you how Narasimha (the Man-lion incarnation of Lord Visuu) in the form of Brahma engages himself in creating the universe. 1

> नारायणाख्यो भगवान् ब्रह्मलोकपितामहः। उत्पन्नः प्रोच्यते विद्वन् नित्योऽसावुपचारतः ॥ २ ॥

Designated as Nārāyaņa O learned sage, Brahmā, the eternal Lord, the grand sire of the worlds is figuratively "said to be born". 2

> निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षेशतं स्मृतम्। तत्पराख्यं तदर्घ च परार्घमभिधीयते ॥ ३॥

By the standard of his own measurement a hundred of Brahmā's years is said to constitute his life. That period is called 'Para' and the half of it is known as 'Parardha'.1

1. In the text Mārkaņdeya and in the texts like Kūrma, Padma, Vișpu there is identical reference to the age of Brahmā. The line reads-

> Tasya varşı satam tvekam paramāyur mahātmanah, brāhmyeņaiva hi mānena... ... ...

> > Mārkaņdeya 46.22

Nijena tasya manena ayur varşasatam smrtam-

Kūrma I.5.3

Padma I.3.3b

Vișnu I.3.5

But the latter group of texts go on elaborating on the longevity of Brahmā, contd.

कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवान्ष। तेन तस्य निबोध त्वं परिमाणोपपादनम्।। ४॥ अन्येषां चैव भूतानां चराणामचराश्च ये। भूभूभृत्सागरादीनामशेषाणां च सत्तम।। ४॥

I have already declared to you, O sinless Brahmin, that time is a form of Viṣṇu: hear now how it is applied to measure the longevity of Brahmā and of all other sentient beings and insentient objects like mountains, oceans etc. 4-5

संख्याज्ञानं च ते विचम मनुष्याणां निबोध में।
अष्टादश निमेषास्तु काष्ठेका परिकीतिता।। ६।।
काष्ठास्त्रिशत्कला ज्ञेया कलास्त्रिश्चनमुहूर्तकम्।
त्रिशत्संख्येरहोरात्रं मुहूर्तेर्मानुषं स्मृतम्।। ७।।
अहोरात्राणि तावन्ति मासपक्षद्वयात्मकः।
तैः षड्भिरयनं मासैद्वेऽयने दक्षिणोत्तरे।। ६।।
अयनं दक्षिणं रात्रिर्देवानामृत्तरं दिनम्।
अयनद्वितयं वर्षं मर्त्यानामिह कीर्तितम्।। ६।।

Now I am telling you the calculation of time as prevalent among the mortals. O best of the virtuous, please listen to it. Eighteen twinklings<sup>2</sup> of the eye make a 'kāṣṭhā'; thirty kāṣṭhās one 'kalā' and thirty 'kalās' one 'muhūrta'. Thirty 'muhūrtas' constitute a day and night of mortals; thirty such days make

Contd ...

Tat parākhyam tadardham ca parārdham abhidhīyate! (Kālasvarūpam Viṣnośca yan mayoktam tavānagha, Tena tasya nibodha tvam parimānopapādanam)-Viṣnu I 3.6 And it is natural for us to expect that the Narasimha will be following the tradition of Visnu. But in this context—"Kālaśca Viṭrajastena tasyāyuh parinamyate"-the second pāda of Śloka 3 in N.S.P. edition is inconsistent.

1. According to the versions of Viṣṇu Purāṇa (I.3.8), Mārkaṇ-deya Purāṇa (46.23), Padma Purāṇa (I.3.4) and Kūrṇa Purāṇa (I.5.4). Fifteen twinklings of the eye make one kāṣṭhā—

Kastha pancadasakhyata nimesa munisattama,"

a month divided into two fortnights. Six months form an 'ayana' (the period of the sun moving towards north or south of the ecliptic) and there are two 'ayanas'-southern and northern. In case of gods the southern 'ayana' is a night and the northern 'ayana' is a day. And two 'ayanas' taken together make a year for mortals. 6-9

नृणां मासः पितृणां तु अहोरात्रमुदाहृतम्। वस्वादीनामहोरात्रं मानुषो वत्सरः स्मृतः॥१०॥

The period which is a month for the mortals, is said to be a day (both day and night together) for the manes and for divinities like Vasu and others a year for the mortals is counted as a day. 10

> दिव्यैवंषंसहस्र स्तु युगं त्रेतादिसंज्ञितम्। चतुर्यं गं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध मे।।११॥

Twelve thousand divine years constitute the period of four 'yugas' named Tretā etc. Please listen to their divisions. 11

चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्। दिव्याद्बानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः॥१२॥

The Kṛta age has four thousand divine years; the Tretā three thousand; the Dvāpara two thousand and the Kali one thousand; thus have declared those acquainted with antiquity.12

तत्त्रमाणैः शतैः संघ्या पूर्वी तत्र विघीयते । संघ्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः।।१३।।

संघ्यासंघ्यांशयोर्मध्ये यः कालो वर्तते द्विज।
युगास्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञकः॥१४॥

The period that preceeds a Yuga is called Samdhyā, and it is of as many hundred years as there are thousands in the Yuga. The period that follows a Yuga is termed Samdhyāmśa and it is of similar duration. The interval between Samdhyā and Samdhyāmśa is known as Yuga termed like Krta, Tretā and etc. 13-14

कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्युंगम्। प्रोच्यते तत्सहस्रं तु ब्रह्मणो दिवसं द्विज ॥१५॥

Krta, Tretā, Dvāpara and Kali constitute an aggregate of four Yugas. O sage, a thousand such aggregates are said to be a day of Brahmā. 15

ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन् मनवस्तु चतुर्दश। भवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं श्रृणु ॥१६॥

There reign fourteen Manus in a day of Brahmā.

O Brāhman, please listen to their method of measuring and dividing the time. 16

सप्तर्षयस्तु शकोऽथ मनुस्तत्सूनवोऽपि ये। एककालं हि सृज्यन्ते संहियन्ते च पूर्ववत्।।१७।।

During the period of one Manu seven sages, Indra, Manu and the sons of Manu as ordained in the previous Kalpa take their birth and perish at one and the same time. 17

चतुर्युं गानां संख्या च साधिका ह्यो कसप्तितः। मन्वन्तरं मनोः कालः शकादीनामिप द्विज ॥१८॥

A Manvantara is equal to seventy one times the number of years contained in the four Yugas, with some additional years: this is the duration of the Manu, Indra and other (attendant divinities). 18

1. If one Manvantara is equal to seventy one caturyugas, then in fourteen Manvantaras there are 994 caturyugas.

A thousand caturyugas constitute a day of Brahmā. Naturally six caturyugas are left out. Six more caturyugas are required to be equal with the duration of a day of Brahmā. Divide the six caturyugas by fourteen Manvantaras. One caturyuga has 12,000 divine years. Six caturyugas have 72,000 (12,000×6) divine years in all. When divided by fourteen Manvantaras, the result will be somewhat less than five thousand one hundred and forty three divine years. Thus in each Manvantara there will be seventy one caturyugas plus (somewhat less than) five thousand one hundred and forty three divine years.

अष्टोशतसहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतः। द्विपञ्चाशत्त्रथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ॥१६॥

त्रिंशत्कोटयस्तु सम्पूर्णाः संख्याताः संख्यया द्विज । सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने ॥२०॥

विशतिश्च सहस्राणि कालोऽप्रमधिकं विना। मन्वन्तरस्य संख्येयं मानुषैर्वत्सरैद्धिज ॥२१॥

चतुदंशगुणो ह्योष कालो ब्राह्ममहः स्मृतम्।

In other words, a Manvantara is equal to eight hundred fifty two thousand divine years (852,000 years) or to three hundred six million and seven hundred twenty thousand years of the mortals, without any further addition. Fourteen times of a Manvantara constitute a day for Brahmā<sup>2</sup> 19-22<sup>a</sup>

- 1. The variant readings found in N.S.P. are the following:

  Dvipancasat tathānyāni sapta canyāni vai mune!

  Vimšaiisca sahasrāni Kālo'yam sādhikah smṛtah!

  Brāhmamekamahar jneyam eta devānukirttitam!!
- 2. The four 'yugas' contain 12,000 divine years. It may be shown as follows:

| Krta ruga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***          | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Saṃdhyā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••          | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Saṃdhyāṃśa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••          | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ici atest  |
| Tretā Yuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | attable      | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4800       |
| Saṃdhyā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | captarate. |
| Saṃdhyāṃśa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | THE ST       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | per lid o  |
| Seringulantias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d Weather    | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pdi che    |
| Dvāpara Yuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cherry C     | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2600       |
| Samdhyā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | The same of the sa | DOM:       |
| Samdhyāmsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | manne      |
| A Company of the Comp | 3***         | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mult sva   |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | SUFFER ALL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

Contd.

Min William 34

2400

विश्वस्यादौ सुमनसा सृष्ट्वा देवांस्तथा पितृन् ॥२२॥
गन्धर्वान् राक्षसान् यक्षान् पिशाचान् गुह्यकांस्तथा ।
ऋषीन् विद्याधरांश्चैव मनुष्यांश्च पशूंस्तथा ॥२३॥

पक्षिणः स्थावरांश्चैव पिपीलिकभुजंगमान् । चातुवंण्यं तथा सृष्ट्वा नियुज्याध्वरकर्मणि ॥२४॥

पुनर्दिनान्ते त्रैलोक्यमुपसंहृत्य स प्रभुः। श्रेते चानन्तशयने तावन्तों रात्रिमव्ययः।।२५॥

In the primary stage of creation of the universe first of all in a ple sant mood Brahmā creates the gods and the manes; then he creates the Gandharvas, demons, Yakṣas, monsters, Guhyakas, sages, Vidyādharas, birds, beasts, human beings, the inanimate, ants, and serpents. Again he creates the four castes and engages them in performance of the sacrifice. As his day (the day of Brahmā) comes to an end, the eternal Lord Brahmā withdraws into himself all the three worlds and continues to repose on the serpent Ananta for a night having the same duration as a day of Brahmā (lasting for the period covered by fourteen Manvantaras). 228-25

| 12 C/4 1 1 |    |  |
|------------|----|--|
| Cor        | 44 |  |
| C.OT       | ш  |  |

 Kali Yuga
 ...
 1000

 Saṃdhyā
 ...
 100

 Saṃdhyāṃśa
 ...
 100

1200

Total ... 12,000 divine years Seventy one four yugas will come to  $12,000 \times 71 = 852,000$ divine years. If these divine years are converted into the years for mortals by multiplying them by 360, a human year being a day for the gods, we obtain  $852,000 \times 360 = 306,720,000$ human years.

A thousand four Yugas constitute a day of Brahmā. Four Yugas contain 12,000 divine years. 12,000×1000 = 12,000,000 divine years.

Converted to human years it will be CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Conection, New Delhi, Digitized by S3 Foundation USA 12,000,000 × 360 = 4,320,000,000 human years.

तस्यान्तेऽभून्महान्कल्पो ब्राह्म इत्यभिविश्रुतः। यस्मिन् मत्स्यावतारोऽभून्मथनं च महोदघेः॥२६॥

तद्वद्वराहकल्पश्च तृतीयः परिकल्पितः। यत्र विष्णुः स्वयं प्रोत्या वाराहं वपुराश्रितः। उद्धर्तु वसुष्ठां देवीं स्तृयमानो महर्षिभिः॥२७॥

When the night of Brahmā ends, there begins 'mahākalpa' known as Brāhma; and in this 'mahākalpa' Lord incarnates as Fish and there is the churning of the ocean. Likewise there is the third Kalpa known as Varāha Kalpa; during this Kalpa in order to save the earth going down in the waters, Lord Viṣṇu was pleased to assume the form of the Boar when he was eulogised by the eminent sages. 26-27

सृष्ट्वा जगद्व्योमचराप्रमेयः प्रजाश्च सृष्ट्वा सकलास्तथेशः। नैमित्तिकास्ये प्रलये समस्तं संद्वत्य शेते हरिरादिदेवः॥२८॥

The primeval god Visnu who is beyond the pale of knowledge of creatures moving about in the earth and the sky, creates all the beings and during 'Naimittika pralaya' he goes to sleep after withdrawing all the beings into himself. 28

इति श्रीनरसिंहपुराणे सर्गरचनायां द्वितोयोऽज्यायः ॥२॥

Several one their scene will come to 12.0

divige years. If these divinces are

philodical pentular of the set of the collision of determines the collision of the collisio

<sup>1.</sup> Naimittika Pralaya-for detailed discussion see Part I, p. 114,

## तृतीयोऽध्यार्थः

bears, Smiled bed red There a greet

## CHAPTER III

## सूत उवाच

तत्र सुप्तस्य देवस्य नाभौ पद्ममभून्महत्। तिस्मन् पद्मे महाभाग वेदवेदाङ्गपारगः॥१॥ ब्रह्मोत्पन्नः स तेनोक्तः प्रजां सृज महामते। एवमुक्त्वा तिरोभावं गतो नारायणः प्रमुः॥५॥

Sūta said

HINTER STREET

During the period of dissolution (Naimittika Pralaya) when the I ord Nārāyaṇa was lying asleep, there came out a great lotus from his navel; from this lotus was born the illustrious Brahmā proficient in Vedic lore. Then Lord Nārāyaṇa addressed him: "O high-minded Brahman, create the beings." With these words Lord Nārāyaṇa disappeared then and there. 1-2

तथेत्युक्त्वा स तं देवं विष्णुं ब्रह्माथ चिन्तयन् । आस्ते किंचिज्जगद्बीजं नाध्यगच्छत किंचन ॥३॥ तावत्तस्य महान् रोषो ब्रह्मणोऽभून्महात्मनः । ततो बालः समुत्पन्नस्तस्याङ्के रोषसम्भवः ॥४॥

"So be it", having thus replied in the affirmative Brahmā pondered over the matter-'Is there any source to create the universe?" Having meditated for a long time he could not think of any source, (Puzzled not to find any source) the high-souled Brahmā became very wrathful. Then out of his wrath there appeared a child in his lap. 3-4

स रुदन्वारितस्तेन ब्रह्मणा व्यक्तमूर्तिना। नाम मे देहि चेत्युक्तस्तस्य रुद्रेत्यसी ददी।।१।।

The child who started weeping immediately, was prevented by Brahmā who had assumed a gross body. The child

prayed, "Let me have a name". Then Lord Brahmā named him as Rudra. 1

तेनासौ विसृजस्वेति प्रोक्तो लोकमिमं पुनः।
अशक्तस्तत्र सलिले ममज्ज तपसाऽऽदृतः।।६।।
तिस्मन् सिललमग्ने तु पुनरन्यं प्रजापितः।
ब्रह्मा ससर्जं भूतेशो दक्षिणाङ्गुष्ठतोऽपरम्।।७।।
दक्षं वामे ततोऽङ्गृष्ठे तस्य पत्नी व्यजायत।
स तस्यां जनयामास मनुं स्वायम्भुवं प्रभुः।।६।।
तस्मात्सम्भाविता सृष्टिः प्रजानां ब्रह्मणा तदा।
इत्येवं कथिता सृष्टिमंया ते मुनिसत्तम।
सृजतो जगतीं तस्य कि भूयः श्रोतुमिच्छसि।।६।।

"Create this world", thus instructed by Brahmā once again, the child unable to create, immersed in the waters with a view to practising penance. After Rudra immersed in the waters, from his right thumb Brahmā, the lord of creatures begot another son-Dakṣa by name. And likewise from his left thumb the lord of beings begot the wife for Dakṣa. Lord Dakṣa through his wife begot Svāyambhuva Manu. Then with Manu as the source, Brahmā went on multiplying the creation. O most revered sage, thus I have narrated to you the order of the objects and entities which were created by Brahmā, the creator of world. What more do you want to listeu ?6-9

#### भरद्वाज उवाच

संक्षेपेण तदाऽऽस्यातं त्वया मे लोमहर्षेण। विस्तरेण पुनब्रूहि आदिसगं महामते।।१०।।

Bharadyāja said

You have briefly described to me. O Lomaharsana, the story of creation. You please give an account of the primary creation in detail. 10

<sup>1.</sup> Rudra-(rudan vai, rodanāt — from weeping he is called Rudra) Mārkaņdeya 52.3; Padma I.3.198; Viṣṇu I.8.3; Kūrma I.10.23.

#### सूत उवाच

तथैव कल्पावसाने निशासुप्तोत्थितः प्रभुः। सत्त्वोद्रिक्तस्तदा ब्रह्मा शून्यं लोकमवेक्षत । ११॥

· Sūta said

At the end of the past (Brāhma) Kalpa, Lord Brahmā, endowed with the quality of goodness woke up from his sleep for the night and found the world deserted and devoid of any object or entity. 11

नारायणः परोऽचिन्त्यः पूर्वेषामिष पूर्वजः।

ब्रह्मस्वरूपी भगवाननादिः सर्वसम्भवः।।१२।।

इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति।

ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगतः प्रभवात्मकम्।।१३।।

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः।

अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायण स्मृतः।।१४।।

Lord Nārāyaņa who had assumed the form of Brahmā is the supreme, the incomprehensible, the first born among all who had been born formerly; from the Lord without beginning everything originates. And with reference to his name Nārāyaņa, the god who has assumed the form of Brahmā and who is the origin of the universe, this verse is recited—

"The waters are called Nārā because they were the production of Nara (a name of Viṣṇu); and since they were his first 'ayana' or the place of motion, he is thence named Nārāyaṇa (moving on waters). 12-14

सृष्टिं चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा। अबुद्धिपूर्वकं तस्य प्रादुर्भुतं तमस्तदा।।१५।।

In the beginning of the Kalpa when Lord Brahmā was meditating on his creation, through his carelessness there arose the quality tamas (in other words, the creation predominated by 'tamas'). 15

I. The name Nārāyaņa is referred to in Viṣṇu I.4.6; Varāha 2.24.

तमो मोहो महामोहस्तामिस्रोऽह्यन्थसंज्ञितः। अविद्या पञ्चपर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मनः।।१६॥

Tamas (darkness), moha (delusion), mahāmoha (infatuation), tāmisra (gloom) and andhatāmisra (utter gloom)-these are the five kinds of 'avidyā' (ignorance) that arose from that great being. 16

पञ्चधाधिष्ठितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिबोधवान् । बहिरन्तोऽप्रकाशश्च संवृतात्मा नगात्मकः । मुख्यसर्गः स विज्ञेयः सर्गसिद्धिविचक्षणैः ॥१७॥

From the Lord engaged in meditation, there came out five-fold<sup>1</sup> immovable creation. This creation (consisting of trees, shrubs, climbing plants, creepers and grass) bereft of intellect, void of light of knowledge from within and without was covered up with ignorance.<sup>2</sup> People who are learned in the accounts of creation declare it to be the primary creation (Mukhyasarga). 17

यत्पुनध्यियतस्तस्य ब्रह्मणः समपद्यतः।
तियंवस्रोतस्ततस्तस्मात् तियंग्योनिस्ततः स्मृतः।।१८।।
पश्वादयस्ते विख्याता उत्पथग्राहिणश्च ये।
तमप्यसाधकं मत्वा तिर्यग्योनि चतुर्मुं खः।।१६।।
अध्वंस्रोतास्तृतीयस्तु सात्त्विकः समवर्ततः।
तदा तुष्टोऽन्यसगं च चिन्तयामास वै प्रभुः।।२०।।
ततिश्चन्तयतस्तस्य सर्गवृद्धि प्रजापतेः।
अर्वावस्रोताः समुत्पन्ना मनुष्याः साधका मताः।।२१।।
ते च प्रकाशबहुलास्तमोयुक्ता रजोऽधिकाः।
तस्मात्ते दुःखबहुला भूयो भूयश्च कारिणः।।२२।।

Again from the same Brahmā engaged in meditation originated the animal creation which is known as the 'Tiryaks-

<sup>1.</sup> The reading in Gītā Press-Pañcadhādhişthitah
The reading in N.S.P.-Pañcadhāveşţitah

<sup>2.</sup> N.S.P. edition drops the second pāda of the sloka No. 17 'Bahiranto' prakāśaśca samvītātmā nagātmakah'

rotas'. Because these animals move about horizontally (as distinguished from man who walks erect), they are known as 'Tiryakyoni'. Those beasts and birds well-known in the animal creation stray in wrong path. Having thought of this animal creation as incapable (of attaining the Puruşārthas), the fourfaced Brahmā again meditated and there was the third creation abounding with the quality of goodness, termed 'Urddhvasrotas'1 (so called because it originated from upward stream of life). Then pleased with this creation of 'Urddhvasrotas', the Lord meditated for further creation. Thus when engaged in meditation for multiplying his creation, from Brahmā (Prajāpati) there came out the creation known as 'Arvāksrotas' (so called because in the beings coming under 'Arvāksrotas', the current of nutriment tends downwards). Human beings coming under 'Arvāksrotas' are deemed sit (to attain the Puruşārthas). They abound in the light of knowledge; characterised by ignorance, passion predominates in them. Continuously engaged in action they suffer a lot. 1:-22

एते ते कथिताः सर्गा बहवो मुनिसत्तम।
प्रथमो महतः सर्गस्तन्मात्राणां द्वितीयकः ॥२३॥
वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्ग ऐन्द्रियकः स्मृतः।
मुख्यसर्गञ्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावराः स्मृताः॥२४॥
तिर्यक्त्रोताञ्च यः प्रोक्तस्तिर्यग्योनिः स उच्यते।
ततोध्वंस्रोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु स स्मृतः॥२५॥
ततोध्वंस्रोतसां सर्गः सप्तमो मानुषः स्मृतः।

O most revered sage! these are the various creations I have narrated to you. The first creation was that from Mahat or Intellect; the second was the creation of the 'tanmatras'. The third creation from Ahamkara characterised by 'sattva' (vaikārika) relates to sense-organs and the mind. So it is

elemens

<sup>1.</sup> This is the creation of divinities or immortals and hence it is known as "Devasarga".

called 'Aindriyaka'. The fourth is called 'Mukhya sarga' as the immovable trees, plants, creepers etc., predominate in it. The fifth creation is known as 'Tiryakyoni' which is also called 'Tiryaksrotas' (because the animals move about horizontally). The sixth creation abounding in goodness termed 'Urddhvasrotas' is known as 'Deva sarga' (the creation of divinities). The creation of beings whose current of nutriment tends downwards (Arvāksrotas) is the seventh in order and is known as Mānuşa sarga. 23-26

बिष्टमोऽनुग्रहः सर्गः सात्त्विको य उदाहृतः ॥२६॥ नवमो रुद्रसर्गस्तु नव सर्गाः प्रजापतेः। पञ्चेते वैक्ठताः सर्गाः प्राकृतास्ते त्रयः स्मृताः। प्राकृतो वैक्ठतश्चेव कौमारो नवमः स्मृतः॥२७॥ प्राकृता वैकृताश्चेव जगतो मूलहेतवः। सृजतो ब्रह्मणः सृष्टिमुत्पन्ना ये मयेरिता॥२८॥

The eighth is the creation of feelings or mental conditions known as "Anugraha sarga" predominated by 'sattva'. The ninth one is Rudra sarga (the creation of Rudras). Thus nine creations emanate from Prajāpati. The last five creations (Mukhya sarga, Tiryaksrotas, Deva sarga, Arvāksrotas and Anugraha) are known to have been evolved from the Vikāras (Vaikṛta-secondary); the first three (creation from Mahat, creation of the tan-mātras and the Aindriyaka) are known as those evolved from Prakṛti (Prākṛta-primary). The ninth creation known as "Kaumāra" is Prākṛta and Vaikṛta at the same time. Thus these primary and secondary creations (Prākṛta and Vaikṛta) narrated by me are the root causes of the world created by Brahmā. 268-28

<sup>1.</sup> Anugraha Sarga in our critical estimate.

<sup>.2.</sup> The Narasimha Purāna creates a confusion by identifying the Rudra Sarga and Kaumara Sarga in our critical estimate.

<sup>3.</sup> The Narasimha Purāna creates a confusion by identifying the Rudra Sarga and Kaumāra Sarga vide in our critical

तं तं विकारं च परं परेशो
मायामधिष्ठाय सृजत्यनन्तः।

अव्यक्तरूपी परमात्मसंज्ञः सम्प्रेयंमाणो निख्विलात्मवेद्यः ॥२६॥

The supreme Lord Vişnu, the unmanifested Supreme Self who is realised as one's own self by one and all, takes recourse to 'māyā' and is impelled to evolve each of the modifications. 29

इति श्रीनरसिंहपुराणे सृष्टि रचना प्रकारो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

HER MARKE ELVER DERMER TEXTS

Ar hast-legand and related believe and refer to the

effulgent Fulustra, is eds. illign, Marada and the Light minded vasitio, the tent. Sonaka and silvers followed the onth of non-advite (distance from the performance of relations).

Austica and others followed the rath of soft in tentaged in

ducadly of Brained. This play we of reducible and participles of charges is prevented by the race of consider from the sone of

tel diamenciales

bis (Dakta's) daughtetts. -

Maric, Air, Abening Paints, Kenn, the highly

re les apperfra gata apper la co

ers other Rollspall s Oaksi, both from the lin blejeld

## चतुर्थोऽध्यायः

THE SP F START IS .

HOLD SELECTION

#### CHAPTER IV

#### भरद्वाज उवाच

नवघा सृष्टिरुत्पन्ना ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः।

Bharadvāja said

Nine-fold creation came out from Brahmā of unmanifested birth. Tell me now O Sūta, how did it multiply?

#### सूत उवाच

प्रथमं ब्रह्मणा सृष्टा मरीच्यादय एव च । मरीचिरत्रिश्च तथा अङ्गिराः पुलहः ऋतुः ॥२॥ पुलस्त्यश्च महातेजाः प्रचेता भृगुरेव च । नारदो दशमश्चेव वसिष्ठश्च महामितः ॥३॥ सनकादयो निवृत्तास्ये ते च धर्मेनियोजिताः। प्रवृत्तास्ये मरीच्याद्यामुवत्वैकं नारदं मुनिम् ॥४॥

Sūta said

At first Brahmā created Marīci and other (sages). The sages are: Marīci, Atri, Angiras, Pulaha, Kratu, the highly effulgent Pulastya, Pracetas, Bhṛgu, Nārada and the highminded Vasiṣṭḥa, the tenth. Sanaka and others followed the path of non-activity (abstained from the performance of religious rites) whereas with the sole exception of the sage Nārada, Marīci and others followed the path of activity (engaged in religious rites). 2-4

योऽसौ प्रजापितस्त्वन्यो दक्षनामाञ्जसम्भवः। तस्य दौहित्रवंशेन जगदेतच्चराचरम्।।१।।

The other Prajāpati is Dakşa, born from the limb (right thumb) of Brahmā. This universe of movable and immovable objects is pervaded by the race originating from the sons of his (Dakşa's) daughters. 5

देवाश्च दानवाश्चैव गन्धर्वोरगपक्षिणः। सर्वे दक्षस्य कन्यासु जाताः परमधार्मिकाः ॥६॥ चतुर्विधानि भूनानि ह्यचराणि चराणि च। वृद्धिगतानि तान्येवमनुसर्गोद्भवानि तु॥७॥

Gods, demons, Gandharvas, serpents and birds-all of them highly virtuous were begotten by the daughters of Dakşa. Four-fold beings, animate and inanimate, the products of secondary creation thus went on multiplying. 6-7

अनुसर्गस्य कर्तारो मरीच्याद्या महषयः। वसिष्ठान्ता महाभाग ब्रह्मणो मानसोद्भवाः॥द॥

O illustrious sage, eminent sages beginning from Marīci to Vasiṣṭḥa are the mind-born sons of Brahmā and they are the agents of the secondary creation.

सर्गे तु भूतानि धियश्च खानि
स्थातानि सर्व सृजते महात्मा।
स एव पश्चाच्चतुरास्थरूपी
मुनिस्वरूपी च सृजत्यनन्तः॥१॥

But in the primary creation the glorious Lord Nārāyaṇa creates all these five elements, the intellect and the sense organs as said before. Then having assumed the form of the four-faced (Brahmā) and the sages (like Marici and others) the eternal Lord creates. 9

इति श्रीनरसिंहपुराणे चतुर्थौऽध्यायः ॥४॥

े। काक्ष्रां प्रवासी के विशेष ।

men in paralle sensi isa pasa men

e silves. O revered sane, please listen cold. 3

कस्त्राहानात्मकर्त्ताच्या युव अस्त्रायतस्त्राताः । सानगर्नतेता असाम्यः समामो नो स्त्रोतितः ॥४॥

to the baringing of the Kales is order to have a you like

# पञ्चमोऽध्यायः CHAPTER V

LINES FOR SEPTIMES FORSE

श्वावस्थितप्रावास

## भरद्वाज उवाचः अध्यक्षि भीवात संभित्र

रुद्रसगं तु मे ब हि विस्तरेण महामते। पुनः सर्वे मरीच्याद्याः ससृजुस्ते कथं पुनः ॥१॥ मित्रावरुणपत्रत्वं वसिष्ठस्य कशं भवेत्। ब्रह्मणो. मनसः पूर्वमुत्पन्नस्य महामते ॥२॥

Bharadvāja said

W Hardain that einer

80

You please relate to me in detail the creation of Rudras (Rudra sarga); O high-minded one, please tell me how did all the sages like Marici and others create? Vasistha was the mind-born son of Brahmā, please tell how did he come to be the son of Mitra and Varuna? 1-2

.... रुद्रसृष्टि प्रवक्ष्यामि तत्सर्गाइचैव सत्तम। प्रतिसर्ग मुनोनां तु विस्तराद्वदतः श्रृणु ॥३॥

Sūta said

As you have questioned, now I narrate to you the creation of Rudras and the ancillary creations arising out of it. I would also narrate in detail the secondary creation pro moted by the sages. O revered sage, please listen to it.

> कल्पादावात्मनस्तुल्यं सूतं प्रध्यायतस्ततः। प्रादुरासीत् प्रमोरङ्के कुमारो नीललोहितः॥४॥

अर्घनारीनरवपुः प्रचण्डोऽतिशरीरवान् । तेजसा भासयन् सर्वा दिशक्च प्रदिशक्च सः ॥५॥

In the beginning of the Kalpa in order to have a son like his own solf Brahma meditated. Then in his lap there appea-CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA red a youth of purple complexion. 1 Endowed with a figure half-male and half-female, the youth frightful to look at with a huge body, by his lustre and effulgence illuminated all the quarters. 4-5

तं दृष्ट्वा तेजसा दीप्तं प्रत्युवाच प्रजापितः। विभजात्मानमद्य त्वं मम वाक्यान्महामते।।६।।

Beholding him radiating with lustre and effulgence, Brahmā (the Lord of creatures) said, 'O high-minded youth, as per my advice you divide yourself.' 6

इत्युक्तो ब्रह्मणा विप्र रुद्रस्तेन प्रतापवान् ।
स्त्रीभावं पुरुषत्वं च पृथक् पृथगयाक्ररोत् ॥७॥
विभेद पुरुषत्वं च दशधा चै न्धा च सः ।
तेषां नामानि वक्ष्यामि श्रृणु मे द्विजसत्तम ॥६॥
अजैकपादहिर्बु ध्न्यः कपाली रुद्र एव च ।
हरश्च बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्चापर।जितः ॥६॥
वृषाकिपश्च शम्भुश्च कपर्दी रैवतस्तथा ।
एकादशैते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वराः ॥१०॥
स्त्रीत्वं चैव तथा रुद्रो बिभेद दश्चैकद्या ।
उमैव बहुरूपेण पत्नी सैव व्यवस्थिता ॥११॥

As advised by Brahmā, the valiant Rudra then separated his male and female nature (and became two-fold). He again divided his male-being into eleven persons. O revered sage, you please listen to their names as I am enumerating. Ajaikapāt, Ahirbudhnya, Kapāli, Hara, Bahurūpa, Tryambaka,

<sup>1.</sup> The appearance of Rudra as a Kumārā-a boy is described as of repeated occurence in the Linga (I.Ch.II-14) and Vāyu Purāṇa I. Prakriyāpāda Ch.22-23 and these Kumāras are of different complexions in different Kalpas. In the Vaiṣṇava Purāṇas, however, we have only one original form to which the name of Nīlalohita, the blue and red or purple-complexioned is assigned. In the Kūrma (I:10.2?) this youth comes from Brahmā's mouth.

Aparājita, Vṛṣākapi, Sambhu, Kapardin, Raivata-these are the eleven well-known Rudras, the lords of the three worlds. Likewise Rudra divided his female being into eleven persons; and Umā assuming varied forms remained with them as their consort. 7-11

तपः कृत्वा जले घोरमुर्त्तीणः स यदा पुरा।
तदा स सृष्टवान् देवो रुद्रस्तत्र प्रतापवान्।।१२।।
तपोबलेन विप्रेन्द्र भूतानि विविधानि च।
पिशाचान् राक्षसांश्चैव सिहोष्ट्रमकराननान्।।१३।।
वेतालप्रमुखान् भूतानन्यांश्चैव सहस्रशः।
विनायकानामुग्राणां त्रिश्चत्कोट्यर्धमेव च।।१४।।
अन्यकार्यं समुद्द्श्य सृष्टवान् स्कन्दमेव च।
एवंप्रकारो रुद्रोऽसौमया ते कीर्तितः प्रभुः।।१५।।

In the days of yore valiant Rudra engaged himself in rigorous penance in the midst of waters; when he came out of the waters, O foremost of the sages, by the power of his penance he created different beings like Piśācas and Rākṣasas having faces resembling those of lions, camels and sharks; along with them he created thousands of other beings like Vetālas etc. Having created three hundred and fifty millions of strong and violent Vināyakas, with some other motive he produced Skanda. Thus I have given you an account of Lord Rudra and his creations. 12-15

अनुसर्ग मरीच्यादेः कथयामि निबोध मे।
देवादिस्थावरान्ताश्च प्रजाः सृष्टाः स्वयम्भुवा ॥१६॥
यदास्य च प्रजाः सर्वा न व्यवर्धन्त धीमतः।
तदा मानसपुत्रान् स सदृशानात्मनोऽसृजत् ॥१७॥
मरीचिमश्र्याङ्गरसं पुलस्त्यं पुलहं ऋतुम्।
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं चेव महामतिम्॥१८॥
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः।
व्यक्तिश्च पितरश्चेव ब्रह्मपुत्रो तु मानसौ॥१९॥

सृष्टिकाले महाभागी ब्रह्मन् स्वायम्भुवोद्गती। शतरूपां च सृष्ट्वा तु कन्यां स मनवे ददी।।२०॥

Now I would narrate the secondary creation promoted by the sages like Marici and others. Please listen to it. The self born Lord Brahmā created all the beings beginning with the gods and ending in the inanimate objects, but when the beings created by the wise and intelligent Brahmā did not multiply, he created other mind-born sons resembling his own self. Marīci, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu, Pracetas, Vasiṣṭḥa and the high-souled Bhrgu: these sages produced from the mind of Brahmā are celebrated in the Purāṇa as nine Brahmās. Agni and Pitrs are also known as mind-born sons of Brahmā. At the time of creation O Brāhman, both of these illustrious sons originated from the self-born Lord. Further a daughter named Śatarūpā was born whom he handed over to Manu. 16-20

तस्माच्च पुरुषाह् वी शतरूपा व्यजायत।
प्रियव्रतोत्तानपादौ प्रसूति चैव कन्यकाम्।।२१।।
ददौ प्रसूति दक्षाय मनुः स्वायम्भुवः सुताम्।
प्रसूत्यां च तदा दक्षश्चतुर्विशतिकं तथा।।२२।।
समर्ज कन्यकास्तासां श्रृणु नामानि मेऽघुना।
श्रद्धा लक्ष्मीर्घृ तिस्तुष्टिः पुष्टिर्मेघा तथा क्रिया।।२३।।
बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः सिद्धिः कीर्तिस्त्रयोदशी।
ग्रपत्यार्थं प्रजग्राह धर्मो दाक्षायणीः प्रभुः।।२४।।
श्रद्धादीनां तु पत्नीनां जाताः कामादयः सुताः।
श्रमंस्य पत्रपौत्राद्यैर्धमंवंशो विविधितः।।२५॥

And through Manu Satarūpa begat two sons-Priyavrata, Uttānapāda and a daughter Prasūti by name. Svāyambhuva Manu gave his daughter Prasūti (in marriage) to Dakṣa: and by Prasūti (the patriarch) Dakṣa had twenty four, daughters. Now these are their names: Śraddhā, Lakṣmī, Dhṛti, Tuṣṭi, Puṣṭi, Medhā, Krīyā, Buddhi, Lajjā, Vapu, Śānti, Siddhi and the thirteenth one Kīrti. For begetting issues Lord Dharma

accepted these thirteen daughters of Daksa as his wives. Through his wives Sraddhā and others, were born sons like Kāma and others. Through his children and grand-children the genealogical line of Dharma went on multiplying. 21-25

ताम्यः शिष्टा यवीयस्यस्तासां नामानि कीर्तये। सम्मूर्तिश्चानसूया च स्मृतिः प्रीतिः क्षमाः तथा ॥२६॥ संनितश्चाय सत्या च ऊर्जा ख्यातिद्विजोत्तम। तद्वत्पुत्रौ महाभागौ मातिरश्चाय सत्यवान् ॥२७॥ स्वाहाय दशमी ज्ञेया स्वधा चैकादशी स्मृता। एताश्च दत्ता दक्षेण ऋषीणां भावितात्मनाम् ॥२६॥

Now I enumerate the rest of the names of the daughters (of the patriarch Dakṣa). They are younger to Śraddhā, Lakṣmī and etc. They are: Saṃbhūti, Anasūyā, Smṛti, Prīti, Kṣamā, Sannati, Satyā, Ūrjā, Khyāti, Svāhā (the oblation to the gods), the tenth and Svadhā (the oblation to the pitṛs) the eleventh. Dakṣa gave these daughters in marriage to sages whose souls had been purified through meditation. Likewise, O revered sage, Dakṣa was blessed with two illustrious sons-Mātariśvan and Satyavat. 26-28

मरीच्यादीनां तु ये पुत्रास्तानहं कथयामि ते।
पत्नी मरोचे: सम्मूर्तिर्जन्ने सा कश्यपं मुनिम् ॥२६॥
स्मृतिश्चाङ्गिरसः पत्नी प्रसूता कन्यकास्तथा।
सिनीवाली कुहूस्चैव राका चानुमितस्तथा॥३०॥
अनस्या तथा चात्रेर्जन्ने पुत्रानकल्मषान्।
सोमं दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनम् ॥३१॥

Now I would speak about the sons born to Marici and others. Sambhūti was the wife of Marīci; she gave birth to the sage Kasyapa. Smṛti was the wife of Angiras; she gave birth to (four) daughters like Sinīvālī, Kuhū, Rākā and Anumatī. Likewise Anasuya, the wife of Atri begat sons of unblemished conduct named Soma, Durvāsas and the ascetic Dattātreya. 29-31

योऽसावग्नेरभीमानी ब्रह्मणस्तनयोऽग्रजः।
तस्मात् स्वाहा सुतां लेभेत्रीनुदारीजसोद्विज ॥३२॥
पावकं पवमानं च शुचि चापि जलाशिनम्।
तेषां तु संततावन्ये चत्वारिशच्च पञ्च च ॥३३॥
कथयन्ते वह्नयश्चेते पिता पुत्रत्रयं च यत्।
एवमेकोनपञ्चाशद्वह्नयः परिकीर्तिताः॥३४॥

Abhimānī. (a form of Agni) is the eldest son of Brahmā. By him Svāhā begat three sons of exalted vigour-Pāvaka, Pavamāna and Šuci who subsists on water. From all these three (Pāvaka, Pavamāna and Šuci) were born forty five sons of the nature of fire. The patriarch Agni-"the Abhimānī", his three sons and the forty five grand-sons: all these are said to constitute the forty nine Agnis. 32-34

पितरो ब्रह्मणा सृष्टा व्याख्याता ये मया तव। तेभ्यः स्वघा सुते जज्ञे मेनां वे घारिणीं तथा।।३५॥

I have already mentioned to you the Pitrs created by Brahmā. By them Svadhā gave birth to two daughters, Menā and Dhāriņī. 35

प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः पूर्व दक्षः स्वयम्भुवा।
यथा ससर्ज भूतानि तथा मे श्रृणु सत्तम ।।३६।।
मनसैव हि भूतानि पूर्व दक्षोऽसृजन्मुनिः।
देवानृषींश्च गन्धर्वानसुरान् पन्नगांस्तथा।।३७।।
यदास्य मनसा जाता नाम्यवर्धन्त ते द्विज।
तदा संचिन्त्य स मुनिः सृष्टिहेतोः प्रजापितः।।३६।।
मैथुनेनैव धर्मेण सिसृक्षुविविधाः प्रजाः।
सस्विनीमुद्दहन् कन्यां वीरणस्य प्रजापतेः।।३६।।
षिट दक्षोऽसृजत्कन्या वीरण्यामिति नः श्रुतम्।
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश।।४०।।
सप्तविशति सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेमिने।
दे चैव बहुपुत्राय दे चैवाङ्गिरसे तथा।।४१॥।

द्वे कृशाश्वाय विदुषे तदपत्यानि मे श्रृणु । विश्वेदेवांस्तु विश्वा या साध्या साध्यानसूयत ॥४२॥

मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोस्तु वसवः स्मृताः। भानोस्तु भानवो देवा मुहूर्तायां मुहूर्तजाः॥४३॥

In the days of yore the self-born Brahmā commanded Dakṣa to create progeny. O revered sage, you hear from me the process by which living beings were created by Dakṣa. In the first place the sage Dakṣa created from his mind the gods, sages, Gandharvas, titans and the snake-gods. When he found that the gods, sages etc., born from his mind did not multiply, the sage Dakṣa Prajāpati pondered over the matter and wanted to create the different living beings by taking recourse to copulation. For this purpose as his spouse he accepted Asiknī, the daughter of Vīraṇa Prajāpati. It is said that by Asiknī, the daughter of Vīraṇa, Dakṣa Prajāpati begat sixty daughters. Of these sixty daughters Dakṣa gave ten¹ (in marriage) to Dharma, thirteen to Kaṣyapa, twenty seven to Soma, four to Ariṣṭanemi, two to Bahuputra, two to Aṅgiras and two to wise Kṛṣāṣva. Now listen to the account of their progeny.

Viśvā, (the wife of Dharma) gave birth to the Viśvadevas, and Sādhyā to Sādhyas. The Maruts were the children of Marutvatī; the Vasu; of Vasu, the Bhānus of Bhānu; and the deities presiding over moments were the children of Muhūrtā. 36-43

लम्बायाश्चैव घोषास्यो नागवोथिश्च जामिजा।
पृथिवीविषयं सर्वमरुन्धत्यामजायत ॥४४॥
संकल्पायाश्च संकल्पः पुत्रो जज्ञे महामते।
ये त्वनेकवसुप्राणा देवा ज्योतिःपुरोगमाः ॥४५॥
वसवीऽष्टी समास्यातास्तेषां नामानि मे श्रृणु ।
आपो ध्रुवश्च सोमश्च धर्मश्चैवानिलोऽनलः ॥४६॥

<sup>1.</sup> Arundhatī, Vasu, Yāmi, Lambā, Bhānu, Marutvatī, Samkalpā, Muhūrtā, Sādhyā and Viśvā are the ten wives of Dharma.

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टो प्रकीतिताः। तेषां पुत्राश्च पोत्राश्च शतशोऽय सहस्रशा ॥४७॥

Lambā gave birth to a son, 'Ghoṣa'. Jāmi¹ gave birth to a daughter called Nāgavīthī. And objects and entities of the earth were produced from Arundhatī. Saṃkalpā gave birth to a son called Saṃkalpa. Now hear from me, O high-minded sage about the eight Vasus predominated by splendour and effulgence; effulgence or wealth is their life-principle. They are: Āpa, Dhruva, Soma, Dharma, Anila, Anala, Pratyuṣa and Prabhāsa. The number of their children and grand-children comes to hundreds and thousands. 44-47

साध्यारच बहवः प्रोक्तास्तत्पुत्रारच सहस्रशः। कञ्यपस्य तु भार्यां यास्तासां नामानि मे शृणु । अदितिर्दितुरचैव अरिष्टा सुरसा खसा ॥४८॥ सुरभिवनता चैव ताम्रा कोघवशा इरा। कद्रुर्मुनिश्च धर्मंज्ञ तदपत्यानि मे प्रृण् ॥४६॥ अदित्यां कश्यपाज्जाताः पुत्रा द्वादश शोभनाः। . तानहं नामतो वक्ष्ये प्रुणुष्व गदतो मम ॥५०॥ भगोंऽशुरुचार्यमा चैव मित्रोऽय वरुणस्तथा। सविता चैव घाता च विवस्वांश्च महामते ॥५१॥ त्वष्टा पूषा तथा चेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते। दित्याः पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति नः श्रुतम् ॥५२॥ हिरण्याक्षो महाकायो वाराहेण तु यो हतः। हिरण्यकशिपुरचेव नरसिंहेन यो हतः।।५३॥ अन्ये च बहवो दैत्या दनुपुत्राश्च दानवाः। अरिष्टायां तु गन्धर्वा जिज्ञरे कश्यपात्तथा ॥५४॥ सुरसायामथोत्पन्ना विद्याधरगणा बहु।

गा वे स जनयामास सुरम्यां कश्यपो मुनि: ॥ १५॥ Likewise there are innumerable Sādhyas and also they have thousands of sons. The (thirteen) daughters of Daksa

<sup>1.</sup> In the texts like Agni (18.33), Garuda (1.6.27), Brahma (3.32) and Vișņu (1.15.109) the name is spelt as yami.

who were given in marriage to Kasyapa are the following: Aditi, Diti, Danu, Arista, Surasa, Khasa, Surabhi, Vinata. Tāmrā, Krodhavaśa, Irā, Kadrū and Muni. O righteous sage. now listen to the account of their progeny as I would narrate. Kaśyapa was blessed with twelve virtuous sons born from Aditi and they are: Bhaga, Amsu, Aryaman, Mitra, Varuna, Savitr, Vivasvat, Tvastr, Puşan, Indra and Vişnu, the twelfth. And it is said, the same Kasyapa had two sons born from Diti: the huge and gigantic Hiranyākşa who was killed by Visnu in his Boar incarnation and the other is Hiranyakasipu. killed by Visnu in his Man-lion incarnation. Besides many other demons (Daityas) were born from Diti. The sons of Kasyapa born from Danu are known as Dānavas. Kaśyapa born from Arista are known as Gandharvas; numerous hosts of Vidyādharas were born from Surasā; likewise through the sage Kasyapa Surabhi gave birth to the cattle. 48-55

विनतायां तु द्वी पुत्री प्रस्थाती गरुडारुणी।

गरुडो देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः ॥४६॥

वाहनत्विमयात्प्रीत्या अरुणः सूर्यसारिषः।

ताम्रायां करयपाज्जाताः षट्पुत्रास्तान्निबोध में ॥४७॥

अश्वा उष्ट्रा गर्दभाश्च हस्तिनो गवया मृगाः।

त्रोधायां जित्ररे तद्वद्ये भूम्यां दुष्टजातयः॥४६॥

इरा वृक्षलतावल्लीशणजातीश्च जित्ररे।

खसा तु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा॥४६॥

कद्रपुत्रा महानागा दंदश्का विषोल्बणाः।

सप्तविशति याः प्रोक्ताः सोमपत्न्योऽथ सन्नताः॥६०॥

तासां पुत्रा महासत्त्वा बुधाद्यास्त्वभवन् द्विज।

अरिष्टनेमिपत्नी नामपत्यानीह षोडश ॥६१॥

Vinatā was blessed with two celebrated sons-Garuda and Aruna. Because of his devotion to the supreme divinity, Garuda came to be the vehicle of Visnu of unbounded splen-

<sup>1.</sup> The N.S.P. edition wrongly puts it as Syasā, CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

dour; and Aruna too took up the position of the charioteer of the sun-god. Kaśyapa had six sons born from Tāmrā and they are: horses, camels, donkeys, elephants, wild buffaloes and antelopes. All the mischievous creatures roaming about on the earth are born from Krodhā (referred to as Krodhavaśā in preceeding verse No. 49) and from Irā were born trees, creeping plants, different types of grass and shrubs including hemp. Khasā gave birth to Yakṣas and Rākṣasas and Muni to Apsarasas; the great fearful venomous serpents are the sons of Kadrū. Twenty seven wives of Soma (referred to above Ch. 5.41) who were in the habit of duly observing the religions vows gave birth to strong and energetic sons like Budha and others. And the (four) wives of Arlṣṭanemi gave birth to sixteen children. 56-61

बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युतः स्मृताः।
प्रत्यिङ्गरस्युताः श्रेष्ठा ऋषयश्चिषसत्कृताः।।६२॥
कृशाश्वस्य तु देवर्षेदेवाश्च ऋषयः सुताः।
एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि॥६३॥
एते कश्यपदायादाः कीतिताः स्थाणुजंगमाः।
स्थितौ स्थितस्य देवस्य नर्रासहस्य धर्मतः॥६४॥
एता विभूतयो विप्र मया ते परिकीतिताः।
कथिता दक्षकन्यानां मया तेऽपत्यसंतितः।।६४॥
श्रद्धावान् संस्मरेदेतां स सुसंतानवान् भवेत्॥६६॥

(Of the two wives) of wise Bahuputra were born four types of lightning.<sup>1</sup> The sons of Pratyangiras were the preeminent sages honoured by the seers and the ascetics. Gods and seers were the progeny of the divine sage Kṛśāśva.<sup>2</sup> At

<sup>1.</sup> In preference to the reading 'Bahuputrasya Viduşaścatvāro Vidyudādayaḥ' we have accepted the reading 'Bahuputrasya Viduşaścatasro Vidyutaḥ smṛtāḥ' as this reading accords with that of the 'Das Purāṇa Pañcalakṣaṇa'.

<sup>2.</sup> The same text in Vişnu Purāna (1.15.138) reads as follows: "Kṛśāśvasye tu devarşer devapraharaṇāḥ smṛṭāḥ" (the deified weapons of the gods were the progeny of Kṛśāśva.

the end of each and every period of one thousand Yugas (at the end of each and every Kalpa) they are born again and again. O sage, thus I have narrated to you the descendants of Kaśyapa-both animate and inanimate. I have also described to you the super human powers of Lord Narasimha engaged in righteous protection of the universe. So also I have given you an account of the genealogy of the daughters of Dakşa. He, who, with faith and devotion, recollects all these accounts, is blessed with worthy sons and daughters. 62-66

सर्गानुसगो कथितो मया ते समासतः सृष्टिववृद्धिहेतोः। पठिन्ति ये विष्णुपराः सदा नरा इदं द्विजास्ते विमला भवन्ति ॥६७॥

For multiplying the created beings, Brahmā and other Prajāpatis took recourse to primary and secondary creations. Briefly it has been depicted by me. Those people of the first three castes (a Brahmin, Kṣatriya or Vaiśya) devoted to Viṣṇu, who always read aloud these stories (of creation), are cleansed of all sins. 67

इति श्री नरसिंहपुराणे सृष्टिकथने पञ्चमोऽघ्यायः ॥१॥

change and a barrier of the state and the assets. Ones

or officers senior by talk to unit site. I as

er more that the total and beat to be on

Myself commercial at the printing the state of the state of

is the compare of the first state of the compare

#### षष्टठोऽध्यायः

#### CHAPTER VI

#### सूत उवांच

सृष्टिस्ते कथिता विष्णोर्मयास्य जगतो द्विज । देवदानवयक्षाद्या यथोत्पन्ना महात्मनः ॥१॥

Sūta said

LIE VOST AND

O Brahmin, I have narrated to you how this universe including gods, demons and Yakşas etc., has its origin from the great Lord Viṣṇu.

यमुह्रिय त्वया पृष्टः पुराहमृषिसंनिधौ।

मित्रावरुणपुत्रत्वं वसिष्ठस्य कथं त्विति ॥२॥

तदिदं कथिष्यामि पुण्याख्यानं पुरातनम्।

श्रृणष्वेकाग्रमनसा भरद्वाज विशेषतः॥३॥

Formerly in the presence of the sages you had asked me as to how Vasistha came to be regarded as the son of Mitra and Varuna. I am narrating to you that old sacred story; O Bharadvāja, very attentively please listen to that. 2-3

सर्वघर्मार्थतत्त्वज्ञः सर्ववेदिवदां वरः। पारगः सर्वविद्यानां दक्षो नाम प्रजापितः॥४॥

There was Dakşa-Prajāpati, the pre-eminent among the knowers of the Vedic lore, proficient in all the sciences and the knower of the essence of all religions. 4

तेन दत्ताः शुभाः कन्याः सर्वाः कमललोचनाः । सर्वेलक्षणसम्पूर्णाः कश्यपाय त्रयोदश ॥५॥

To Kasyapa he offered in marriage all his thirteen daughters. They were beautiful, lotus-eyed and endowed with all the auspicious features. 5

तासां नामानि वक्ष्यामि निबोधत ममाधुना। अदितिदितिर्देनुः काला मुहूर्ता सिहिका मुनिः ॥६॥

### इरा क्रोधा च सुरिमिविनता सुरसा खसा। कद्र सरमा चैव या तु देवशुनी स्मृता।।७॥

Please listen to me; I am now narrating their names: Aditi, Diti, Danu, Kālā, Muhūrtā, Siṃhikā, Muni, Irā, Krodhā, Surabhī, Vinatā, Surasā, Khasā, Kadrū, and Saramā¹ who is known as the bitch of the gods. 6-7

दक्षस्यैता दुहितरस्ताः प्रादात् कश्यपाय सः।
तासां ज्येष्ठा वरिष्ठा च अदितिनीमतो द्विज ॥ । । ।

Of all the daughters that Dakşa gave in marriage to Kasyapa, Aditi, O Brahmin, was the eldest and the most distinguished. 8

<sup>1.</sup> As regards the thirteen daughters of Dakşa referred to in Narasimha Purāņa Ch.5.48-49 they are: Aditi, Diti, Danu. Aristā, Surasā, Khasā, Surabhī, Vinatā, Tāmrā, Krodhavasā, Irā, Kadrū, and Muni. This is in conformity with the oldest account of the Purana Pancalaksana 2. Abschnitt. Vamsa, 2. Kapitel, Textgruppe I verses 28, 52-53. In a later developed version of the text Kernel (Purāņa Pañcalaksana 2. Abschnitt, 2. Kapitel Textgruppe la.A. verses 58-59) the number thirteen is retained though Kālā appears as substitute for Khasa. On the other hand here the Narasimha introduces the daughters of Dakşa in the words-"tena dattāh... Kašyapāya trayodaša (Narasimha Ch.6.5). But in the verses following the statement, we notice reference to 15 daughters. Besides retaining the daughters' like Aditi, Diti, Danu, Surabhi, Vinatā, Surasā, Irā, Krodhā, Kadrū and Muni both the names Khasā and Kālā appear as separate entities apart from new additions i.e., Muhūrtā, Simhikā and Saramā. Muhūrtā is the daughter of Daksa no doubt, but she happens to be the wife of Dharma. Simhikā, the daughter of Diti is the wife of Vipracitti (Simhikā cābhavat kanyā, Vipracitteh parigrahah-2. Abschnitt Vamsa 2. Kapitel, Textgruppe I verse 67). And Şaramā is the bitch of gods.

बिदितः सुषुवे पुत्रान् द्वादशाग्निसमप्रभान्।
तेषां नामानि वक्ष्यामि श्रृणुष्व गदतो मम ॥६॥
गैरिदं वासरं नक्तं वतंते क्रमशः सदा।
भगोंऽशुस्त्वर्यमा चैव मित्रोऽथ वरुणस्तथा॥१०॥
सविता चैव घाता च विवस्वांश्च महामते।
त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो विष्णुद्विदशमः स्मृतः॥११॥
एते च द्वादशादित्यास्तपन्ते वषंयन्ति च।

Aditi gave birth to twelve sons as effulgent as fire. I am narrating their names: listen to me-Bharga, Amsu, Aryaman, Mitra, Varuna, Savitr, Dhātr, Vivasvat, Tvastr, Puşan, Indra and Vişnu, the twelfth. These are the twelve Ādityas, because of whose presence days and nights revolve in due order and who produces the sun and the rain. 9-12°

तस्याश्च मध्यमः पुत्रो वरुणो नाम नामतः ॥१२॥ लोकपाल इति ख्यातो वारुण्यां दिशि शब्दाते । पश्चिमस्य समुद्रस्य प्रतीच्यां दिशि राजते ॥१३॥

The middle son of Aditi, Varuna by name well-known as the guarding of the quarters (Lokapāla), presides over the western region. In western horizon he shines over the western sea. 12b-13

जातरूपमयः श्रीमानास्ते नाम शिलोच्चयः।
सर्वरत्नमयैः शृङ्गे र्घातुप्रस्रवणान्वितैः ॥१४॥
संयुक्तो भाति शैलेशो नानारत्नमयः शुभः।
महादरीगुहाभिश्च सिंहशार्द्गलनादितः ॥१५॥
नानाविविक्तभूमीषु सिद्धगन्धवैसेवितः।
यस्मिन् गते दिनकरे तमसाऽऽपूर्यते जगत् ॥१६॥

In the west there is a beautiful golden mountain with its peaks full of different jewels and with rivulets of mineral fluid flowing from them. Thus shines the Lord of mountains (Sailesa). With great caves and caverns in it, the mountain is resounded with the roar of lions and tigers; Siddhas and Gandharvas resort to its different solitary places. When the sun moves to this mountain, the world is enveloped in darkness, 14-16

तस्य शृङ्गे महादिव्या जाम्बूनदमयी शुभा। रम्या मणिमयैः स्तम्भैविहिता विश्वकर्मणा।।१७।। पुरी विश्वावती नाम समृद्धा भोगसाधनैः।

On the peak of the mountain there is the city Viśvāvatī fashioned by Viśvakarman, the majestic celestial city of gold, rich in objects of enjoyment looking excessively beautiful with its jewelled pillars. 17-18°

तस्यां वरुण बादित्यो दीप्यमानः स्वतेजसा ॥१८॥ पाति सर्वानिमाँल्लोकान्नियुक्तो ब्रह्मणा स्वयम् । उपास्यमानो गन्धर्वेस्तथैवाप्सरसां गणैः ॥१९॥

The Aditya called Varuna shines there in his own splendour; and directed by Brahmā he protects all these worlds with Gandharvas and heavenly damsels attending upon him. 188-19

दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गो दिव्याभरणभूषितः। कदाचिद्वरुणो यातो मित्रेण सहितो वनम्।।२०।।

Once decked with divine ornaments-Varuna, besmeared with divine fragrant substance, went to the forest accompanied by Mitra. 20

कुरुक्षेत्रे शुभे रम्ये सदा ब्रह्मिषसेविते।
नाना पुष्पफलोपेते नानातीर्थसमाकुले।।२१॥
आश्रमा यत्र दृश्यन्ते मुनीनामूर्ध्वरेतसाम्।
तिस्मस्तीर्थे समाश्रित्य बहुपुष्पफलोदके।।२२॥
चीरकृष्णाजिनघरौ चरन्तौ तप उत्तमम्।
तत्रैकस्मिन्वनोद्देशे विमलोदो ह्रदः शुभः॥२३॥
बहुगुल्मलताकीर्णो नानापिक्षिनिषेवितः।
नानातरुवनच्छन्नो निलन्या चोपशोभितः॥२४॥
पौण्डरीक इति ख्यातो मीनकच्छपसेवितः।
ततस्तु मित्रावरुणौ भ्रातरौ वनचारिणौ।
तं तु देशं गतौ देवौ विचरन्तौ यदृच्छया॥२४॥

There was the lovely sacred place Kurukşetra where lived many Brahmanical sages; there were many different shrines

here; the place looked beautiful with varied fruits and flowers: there could be found hermitages of sages leading a life of perpetual celebacy; Mitra and Varuna went to that sacred place abounding in fruits, flowers and water; with bark and black-antelope skin on their bodies they began practising severe austerities.

In some forest region of Kurukşetra there was a beautiful lake full of clear transparent water; different birds resorted to this lake bordered with many shrubs and creepers; the lake lovely with lotus flowers and surrounded by the clusters of trees was known by the name Paundarika where lived different acquatic animals like fish and tortorise.

After their penance both the brothers, the divinities Mitra and Varuna while taking a leisurely walk in the forest reached that lake. 21-25

ताभ्यां तत्र तदा दृष्टा उर्वशी तु वराप्सराः। स्नायन्ती सहितान्याभिः सस्रीभिः सा वरानना। गायन्ती च हसन्ती च विश्वस्ता निर्जने वने ॥२६॥

There they caught sight of the lovely-faced Urvasi, the loveliest celestial maiden who was taking her bath along with her friends; in that solitary forest she used to sing and smile with confidence. 26

गौरी कमलगर्भामा स्निग्धकृष्णशिरोरुहा। पद्मपत्रविशालाक्षी रक्तोष्ठी मृदुभाषिणी॥२७॥

That beautiful lady having the lustre of the interior of the lotus, with glossy dark tresses of hair and with eyes wide and expansive like the lotus-leaf and with red lower lip used to talk sweetly. 27

> शङ्खकुन्देन्दुधवलैर्दन्तैरविरलैः समैः। सुभ्रः सुनासा सुमुखी सुललाटा मनस्विनी॥२८॥

The high-minded lady Urvasī had a beautiful face with lovely nose, forehead and eye lashes; her even and closely knit teeth were as white as the conch-shell, the 'kunda' blossom or the moon. 28

सिहवत्सूक्ष्ममध्याङ्गी पीनोरुजघनस्तनी । मघुरालापचतुरा सुमध्या चारुहासिनी ॥२६॥

With a slender waist as that of a lion she had plump thighs, hips and breasts. The slender-waisted lady with sweet smiles was expert in sweet conversation. 29

> रक्तोत्पलकरा तन्वी सुपदी विनयान्विता। पूर्णचन्द्रनिभा बाला मत्तद्विरदगामिनी।।३०॥

The slender-limbed lady with lovely feet had her hands as red as the red-lotus; with her appearance like the full-moon, endowed with modesty she had the gait of an elephant in rut. 30

दृष्ट्वा तस्यास्तु तद्र्पं तौ देवौ विस्मयं गतौ। तस्या हास्येन लास्येन स्मितेन ललितेन च ॥२१॥

मृदुना वायुना चैव शोतानिलसुगन्धिनां। मत्तभ्रमरगीतन पुंस्कोकिलरुतेन च॥३२॥

Both the gods were taken by surprise to see her matchless beauty. Her dance, laughter and graceful smile accompanied with the sweet note of the cuckoos and the humming sound of the bees intoxicated with the cool, gentle and fragrant breeze caused great perturbation in their minds. 31-32

सुस्वरेण हि गीतेन उर्वश्या मधुरेण च। ईक्षितो च कटाक्षेण स्कन्दतुस्तावुभावि। निमे: शापादथोत्क्रम्य स्वदेहान्मुनिसत्तम॥३३॥

Looked at with side glances by Urvasī deeply absorbed in singing in sweet and melodious voice, both the gods were greatly agitated (emitted the seminal fluid).

O best of the sages, then due to the curse of the sage Nimi, the individual soul of the sage Vasistha got separated from his body and took refuge in the semen emitted by the two gods (Mitra and Varuna) on, 33 Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

वसिष्ठ मित्रावरुणात्मजोऽसीत्यथोचुरागत्यं हि विश्वदेवाः ।
रेतस्त्रिभागं कमलेऽचरत्तद्
वसिष्ठ एवं तु पितामहोक्तेः ॥३४॥

The Universal gods (Visvedevāḥ) came there and declared-'Vasiṣṭha. you would be born as the son of Mitra and Varuṇa.' And that was also approved by Brahmā. The seminal fluid of these twin-divinities had been scattered in three¹ different places; and Vasiṣṭha took his birth from that particular portion of semen which had been lying on a lotus-leaf. 34

त्रिंघा समभवद्रेतः कमलेऽयः स्थले जले। अरविन्दे वसिष्ठस्तु जातः स मुनिसत्तमः। स्थले त्वगस्त्यः सम्भूतो जले मत्स्यो महाद्युतिः।।३५॥

The seminal fluid lay scattered in three different places as in the lotus, the land and the waters. And from that portion (of the semen deposited in the lotus flower was born the illustrious sage Vasistha, from the semen scattered on the land Agastya had his birth; and from the semen deposited in the waters there was born the Fish of shining appearance. 35

स तत्र जातो मितमान् वसिष्ठः
कुम्भे त्वगस्त्यः सिललेऽथ मत्स्यः।
स्थानत्रये तत्पतितं समानं
मित्रस्य यस्माद्धरुणस्य देतः ॥३६॥

Because the seminal fluid of Mitra and Varuna had been scattered in three different places in three equal parts, the high-minded Vasistha was born from the lotus, Agastya was born from the pitcher and the Fish had its birth in the waters. 36

एतस्मिन्नेव काले तु गता सा उर्वशो दिवम् । उपेत्य तानृषीन् देवी गती भूयः स्वमाश्रमम् । यमाविप तु तप्येते पुनरुग्नं परं तपः ॥३७॥

<sup>1.</sup> In place of the reading 'tridhā' in Gitā Press edition the reading in N.S.P. edition is 'bahudhā'.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

In the meantime Urvasi left for the heaven. And both of the twin-divinities along with the sages (Vasistha and Agastya) returned to their hermitage and practised very rigorous penance. 37

तपसा प्राप्तुकामौ तौ परं ज्योतिः सनातनम् ।
तपस्यन्तौ सुरश्रेष्ठौ ब्रह्माऽऽगत्येदमत्रवीत् ॥३६॥
मित्रावरुणकौ देवौ पुत्रवन्तौ महाद्युती।
सिद्धिर्भविष्यति यथा युवयोर्वेष्णवी पुनः ॥३६॥
स्वाधिकारेण स्थीयेतामधुना लोकसाक्षिकौ।
इत्युक्त्वान्तर्दघे ब्रह्मा तौ स्थितौ स्वाधिकारकौ ॥४०॥

When both of these eminent gods were engaged in practising penance with the desire of attaining the eternal Brahmaloka of great effulgence, Brahmā came there and said-'O gods Mitra and Varuna of great splendour, you have been endowed with progeny; a d again you will attain favours of Viṣṇu; now as witness of the world you remain firm in your positions. Having said so Brahmā disappeared and both the gods remained in their positions. 38-40

एवं ते कथितं विश्र वसिष्ठस्य महात्मनः। मित्रावरुणपुत्रत्वमगस्त्यस्य च घीमतः॥४१॥

O sage, thus have I told you as to how the high-souled Vasistha and the wise Agastya were born as the sons of Mitra and Varuna. 41

इदं पुंसीयमास्यानं वारुण पापनाशनम्। पुत्रकामास्तु ये केचिच्छुण्वन्तीदं शुचित्रताः। अचिरादेव पुत्रांस्तं लभन्तं नात्र सशयः॥४२॥

Persons of pure heart and mind, desirous of progeny who listen to this sin-destroying story of 'Pumsavana' relating to Varuna, in no time are blessed with sons. There is no doubt in it. 42

यश्चैतत्पठ्ते नित्यं हव्यकःये द्विजोत्तमः। देवाश्च पितरस्तस्य तृष्ता यान्ति परं सुखम् ॥४३॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

If at the time of offering oblations to gods or manes a righteous Brahmin daily reads aloud this story, all the gods and his deceased ancestors are contented and attain the highest bliss. 43

यश्चेतच्छृणुयान्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः। नन्दते स सुखं भूमो विष्णुलोकं स गच्छति।।४४॥

The person, who, after leaving his bed in the morning daily listens to this story, here in this world leads a happy life and (after death) goes to the world of Visnu. 44

इत्येतदाख्यानिमदं मयेरितं पुरातनं वेदिवदेश्दीरितम्। पिठिष्यते यस्तु शृणोति सर्वदा स याति शुद्धो हरिलोकमञ्जसा ॥४५॥

I have narrated to you this old story propounded by the knowers of the Vedic lore; the person who reads aloud or listens to this story, is cleansed of all sins and instantly goes to the world of Hari. 45

इति श्रीनरसिंहपुराणे पुंसवनाख्यानं नाम षष्ठोऽघ्यायः ॥६॥

which there will be believed a first the test sail or offered these

sing the company of and a single of the first property of the single of

dentification of the properties

word or other advisor pre-course, or ed. it request see as por

the time the browners and exercise of the ridge, read-

there could be some being the course

ald in 18th a low action to about the stoom with sind also and

# सप्तमोऽध्यायः

in the street of officers of the street of t

PER PROTEINS

# CHAPTER VII श्रीभरद्वाज उवाच

मार्कंण्डेयेन मुनिना कथं मृत्युः पराजितः। एतदास्याहि मे सूत त्वयैतत् सूचितं पुरा ॥१॥

Bharadvāja said:

"O Sūta, please tell me how could the sage Mārkandeya overcome death. Previously you had hinted at it."

### सूत उवाच

इंदं तु महदाख्यानं भरद्वाज श्रृणुष्व मे । श्रृण्वन्तु ऋषयश्चेमे पुरावृत्तं ब्रवीम्यहम् ॥२॥

Sūta said

33

"Hear from me O Bharadvaja, this important narrative. Let these sages listen to this ancient legend as I am narrating it. 2

> कुरुक्षेत्रे महापुण्ये व्यासपीठे वराश्रमे । तत्रासीनं मुनिवरं कृष्णद्वैपायनं मुनिम् ॥३॥

Kṛṣṇadvaipāyana, the eminent sage was seated in the great hermitage, the seat of Vyāsa situated in the most holy land of Kurukṣetra. 3

कृतस्नानं कृतजपं मुनिशिष्यैः समावृतम्। वेदवेदार्थंतत्त्वज्ञं सर्वशास्त्रविशारदम्।।४।।

The sage, the knower of the essence of the Vedas, proficient in all scriptures had taken his bath and had offered his worship; he was surrounded on all sides by the sages who were his disciples. 4

प्रणिपत्य यथान्यायं शुकः परमधार्मिकः। इममेवार्थमुह्दिय तं पप्रच्छ कृताञ्जलिः॥५॥

At this time the most virtuous devotee Suka fell at his feet as was proper for the occasion and with the desire to know this legend (of Markandeya) asked him with folded hands a 5

यमुद्दिश्य वयं पृष्टास्त्वयात्र मुनिसंनिष्वौ । नर्रासहस्य भक्तेन कृततीर्थनिवासिना ॥६॥

And only with this desire (of knowing the legend of Mārkaṇdeya) as a devotee of Narasimha and as a resident of this holy place in the presence of the sages you have asked it to us." 6

श्रीशुक उवाच

मार्कण्डेयेन मुनिना कथं मृत्युः पराजितः। एतदाख्याहि मेतात श्रोतमिच्छामि तेऽघुना।।।।।

Suka said

"O father, please tell me how the sage Mārkandeya overcame death. Now I would like to listen to it from you." 7

व्यास उवाच

मार्कण्डेयेन मुनिना यथा मृत्युः पराजितः। तथा ते कथयिष्यामि श्रृणु वत्स महामते।।।।।

Vyāsa said

"Hear O my boy, the high-minded one, the old legend of Mārkandeya as to how he had overcome death. 8

श्रुण्वन्तु मुनयश्चेमे कथ्यमानं मयाघुना। मच्छिष्याश्चेव श्रुण्वन्तु महदास्थानमुत्तमम्॥१॥

Let these sages and my disciples listen to this instructive narrative of great importance; I would depict it now. 9

भृगोः स्थात्यां समुत्पन्नो मृकण्डुर्नाम वै सुतः। सुमित्रा नाम वै पत्नी मृकण्डोस्तु महात्मनः॥१०॥

A son named Mṛkaṇḍu was born to Bhṛgu through his wife Khyāti; and the high-souled sage Mṛkaṇḍu had his wife Sumitrā by name. 10

घर्मज्ञा धर्मनिरता पतिशुश्रूषणे रता। तस्यां तस्य सुतो जातो मार्कण्डेयो महामितः ॥११॥

As knower of dharma' engaged in performing righteous deeds she (Sumitrā) used to attend upon her husband. The high-souled Mārkaṇḍeya was the son of Mṛkaṇḍu born from her (Sumitrā).

मृग्पौत्रो महाभागो वालत्वेऽपि महामतिः। ववृघे वल्लभो बालः पित्रा तत्र कृतिकयः॥१२॥

Even in childhood the illustrious grandson of Bhrgu was of great intellect; his father had performed the birth-rites etc., and the child dear to his parents began to grow from day to day. 12

तिसमन वै जातमात्रे तु आगमी कश्चिदब्रवीत्। वर्षे द्वादशमे पूर्णे मृत्युरस्य भविष्यति।।१३।।

Immediately after his birth some astrologer had predicted that on completion of the twelfth year he would meet his death. 13

> श्रुत्वा तन्मातृपितरो दुःखितो तो बभूवतुः। विद्यमानहृदयो तं निरीक्ष्य महामते।।१४।।

His parents were extremely aggrieved at this news; and O high-souled one, at the sight of their boy they were excessively tormented. 14

तथापि तित्पता तस्य यत्नात् काले क्रियां ततः।

चकार सर्वा मेघावी उपनीतो गुरोगृहे॥१५॥

In spite of being definite about the death of his boy his father carefully performed all the prescribed rites in time; and in the residence of his preceptor the rite of initiation was carried out. 15.

वेदानेवाभ्यसन्नास्ते गुरुशुश्रूषणोद्यतः। स्वीकृत्यं वेदशास्त्राणि स पुनर्ृहमागतः॥१६॥

Always at the service of his preceptor he remained busy in committing to memory the Vedic hymns. And finally he returned home with complete mastery over the Vedas. 16

मालापितृन्नमस्कृत्य पादयोविनयान्वितः। तस्यौ तत्र गृहे घीमान् मार्कण्डेयो महामुनिः।।१७॥

On his return with modesty and humility he fell at the feet of his parents and continued to live in his home: thus Māikandeya grew up to be a great wise sage. 17

तं निरीक्ष्य महात्मानं सत्प्रज्ञं च विचक्षणम्। दुःखितौ तौ भृशं तत्र तन्मातापितरौ शुचा ॥१८॥

His parents were excessively grief-stricken to see their son, who was acclaimed as a great soul of wisdom and intelligence. 18

तौ दृष्ट्वा दु:खमापन्नौ मार्कण्डेयो महामितः। उवाच वचनं तंत्र किमर्थं दु:खमीदृशम्।।१६।। सदैतत् कुरुषे मातस्तातेन सह भ्रीमता। वक्तुमर्हसि दु:खस्य कारणं मम पृच्छतः।।२०॥

At the sight of his parents bent down with sorrow, the high-minded Mārkandeya said these words—'Like my wise father, O mother, why do you always look so sorrowful? It behoves you to tell me the cause of your grief." 19-20

इत्युक्ता तेन पुत्रेण माता तस्य महात्मनः। कि कि कि

Thus asked by her son, the mother of the wise Markandeya narrated everything in detail as was predicted by the astrologer. 21

तच्छु त्वासौ मुनिः प्राह मातरं पितरं पुनः।
पित्रा सार्धं त्वया मातनं कार्यं दुःखमण्विप ॥२२॥
अपनेष्यामि भो मृत्युं तपसा नात्र संशयः।
यथा चाहं चिरायुः स्यां तथा कुर्यामहं तपः ॥२३॥

Listening to the answer of the mother, the sage consoled his parents—'O mother, like my father too, you should have the least of sorrow for it. There is no doubt in it that through austerities I am going to repel Death. I will practise penance so that I would attain the highest longevity." 22-23

इत्युक्त्वा तो समाइवास्य पितरो वनमभ्यगात् । वल्लोवटं नाम वनं नानाऋषिनिषेवितम् ॥२४॥

He consoled his parents with these words and started for the forest called 'Vallīvata' resorted to by numerous sages. 24 तत्रासी मुनिभिः सार्धमासीनं स्विपतामहम्। भृगुं ददर्श घर्मज्ञं मार्कण्डेयो महामितः॥२५॥

There in the forest the high-minded Mārkandeya noticed his grandfather-the righteous Bhrgu seated in the assembly of sages. 25

अभिवाद्य यथान्यायं मुनींश्चैव स घामिकः। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तस्थौ तत्पुरतो दमी॥२६॥

The righteous self-controlled Mārkandeya greated the sages as was proper for the occasion and with folded hands remained standing before them. 26

गतायुषं ततो दृष्ट्वा पौत्रं बालं महामितः। ग्रें भृगुराह महाभागं मार्कण्डेयं तदा शिशुम्।।२७।।

The high-minded Bhrgu looked at his illustrious grandson who was just a child and who was on the verge of death. He enquired of him. 27

किमागतोऽसि पुत्रात्र पितुस्ते कुशलं पुनः। मातुरच बान्धवानां च किमागमनकारणम्।।२८।।

'What makes you come here, O my boy? Are your parents and relatives all right?' 28

इत्यैवमुक्तो भृगुणा मार्कण्डेयो महामतिः। उत्ताच सकलं तस्मै आदेशिवचनं तदा।।२१॥

Thus asked by Bhrgu, the high-minded Mārkandeya told him everything as was predicted by the astrologer. 29

पौत्रस्य वचनं श्रुत्वा मृगुस्तु पुनरब्रवीत्। एवं सति महाबुद्धे कि त्वं कर्मं चिकीर्षसि ॥३०॥

Having listened to the words of his grandson, Bhrgu asked him again—'O wise boy, what is your plan in such a situation?' 30

# मार्कण्डेय उवाच

भूतापहारिणं मृत्युं जेतुमिच्छामि साम्प्रतम्। शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि तत्रोपायं वदस्व नः ॥३१॥ Mārkaņdeya said

"Now I want to overcome Death which takes away the life of one and all. I seek refuge in you; please advise me on the means:" 31

भृगुरुवाच

नारायणमनाराध्य तपसा महता सुत । को जेतुं शकुयान्मृत्युं तस्मात्तं तपसाचर्य ॥३२॥

Bhrgu said:

"Without severe austerities and propitiation of Nārāyaņa is it possible to overcome Death? Hence O my boy, propitiate Him through penance. 32

तमनन्तमजं विष्णुमच्युतं पुरुषोत्तमम्। भक्तप्रियं सुरश्रेष्ठं भक्त्या त्वं शरणं व्रज् ॥३३॥

Vişnu, the Supreme Being, free from birth and death is the Lord of gods: He is dear to the devout, with devotion surrender yourself on to Him. 33

तमेव शरणं पूर्वं गतवान्नारदो मुनिः। तपसा महता वत्स नारायणमनामयम्।।३४॥

Previously the sage Nārada by dint of his rigorous penance took refuge in Nārāyaṇa, the pure and sublime. 34

तत्प्रसादान्महाभाग नारदो ब्रह्मणः सुतः। जरां मृत्युं विजित्याशु दीर्घायुर्वर्घते सुखम्।।३५॥

And O Illustrious one, only through His grace Nārada, the son of Brahmā instautly overcame old age and death and enjoyed a long life. 35

तमृते पुण्डरोकाक्षं नारसिंहं जनार्दनम्। -कः कुर्यान्मानवो वत्स मृत्युसत्तानिवारणम् ॥३६॥

Without propitiating the lorus eyed Janardana in the form of Narasimha, who would be able to conquer Death, O my boy? 36

तमनन्तमजं विष्णुं कृष्णं जिष्णुं श्रियःपतिम्। गोविन्दं गोपति देवं सततं शरणं व्रज।।३७॥

Kṛṣṇa, the infinite, the unborn, ever victorious, the chief herdsman is the protector of cattle: constantly take refuge in that Viṣṇu, the Lord of Lakṣmī. 37

नरसिंहं महादेवं यदि पूजयसे सदा। वत्स जेतासि मृत्युं त्वं सततं नात्र संशय:।।३८।।

If you always adore the great Lord Narasimha, O my boy, I am sure, for all time to come you will overcome Death." 38

#### व्यास उवाच

उन्तः पितामहेनैवं भृगुणा पुनरब्रवीत्। मार्कण्डेयो महातेजा विनयात् स्वपितामहम् ॥३६॥

Vyāsa said

Thus advised by his grandfather Bhrgu, Mārkandeya, the effulgent one told him in all humility. 39

### मार्कण्डेय उवाच

आराध्यः कंथितस्तात विष्णुविश्वेश्वरः प्रभुः। कथं कुत्र मया कार्यमच्युताराधनं गुरो। येनासौ मम तुष्टस्तु मृत्यु सद्योऽपनेष्यति॥४०॥

Mārkaņdeya said

"O revered sire, you have correctly advised me to worship Visnu, the Lord of the universe. Please tell me how and where I should worship the undecaying Lord as a result of which He would be pleased to repel Death all at once." 40

### भृगुरुवाच

तुङ्गभद्रेति विख्याता या नदी सह्यपर्वते।
तत्र भद्रवटे वत्स त्वं प्रतिष्ठाप्य केशवम् ॥४१॥

व्याराघय जगन्नाथं गन्घपुष्पादिभिः ऋमात्।
हृदि इत्वेन्द्रियग्रामं मनः संयम्य तत्त्वतः ॥४२॥
हृदपुण्डरीके देवेशं शङ्कच्कगदाधरम्।
ध्यायन्नेकमना वत्स द्वादशाक्षरमभ्यसन् ॥४३॥

ध्यायन्नेकमना वत्स द्वादशाक्षरमभ्यसन् ॥४३॥

ध्यायन्नेकमना वत्स द्वादशाक्षरमभ्यसन् ॥४३॥

इमं मन्त्रं हि जपतो देवदेवस्य शाङ्गिणः।
प्रोतो भवति विद्वातमा मृत्युं येनापनेष्यति ॥४४॥

Bhrgu said

"There is the famous river Tungabhadrā flowing down from the 'Sahya' mountain; there beneath the tree 'Bhairavata' you instal the image of Keśava, the Lord of the universe and continue worshipping it with flowers and perfumes; with the mind and the senses under full control with single-minded devotion in the lotus of your heart meditate on the Lord of gods, the weilder of the conch, the mace and the discus and go on chanting the twelve-syllabled mantra 'Om namo Bhagavate Vāsudevāya (Om, obeisance to Lord Vāsudeva). The Lord of gods, the supreme soul, the weilder of the Sārnga bow is pleased with him who chants this mantra and repels Death-41-44

#### व्यास उवाच

इत्युक्तस्तं प्रणम्याथं स जगाम तपोवनम् ॥४५॥
सह्यपादोद्भवायास्तु भद्रायास्तटमुत्तमम्।
नानाद्रुमलताकीणं नानापुष्पोपश्चोमितम् ॥४६॥
गुल्मवेणुलताकीणं नानामुनिजनाकुलम्।
तत्र विष्णुं प्रतिष्ठाप्य गन्धवूपादिभिः कमात्॥४७॥
पूजयामास देवेशं मार्कण्डेयो महामुनिः।
पूजियत्वा हरि तत्र तपस्तेपे सुदुष्करम्॥४६॥

Vyāsa said

Thus advised by Bhrgu Mārkandeya bowed down to him and started for the penance-grove situated on the bank of Tungabhadrā flowing down from the Sahya mountain. The hermitage was dense with various trees and creepers; it looked beautiful with different flowers in full bloom; many sages had taken shelter in this penance grove full of bamboos, shrubs and creepers. Having installed there the image of Visnu, the Lord of gods the great sage Mārkandeya continued worshipping it with unguents and incense and practised severe austerities. 45-48

निराहारो मुनिस्तत्र वर्षमेकमतन्द्रितः। मात्रोत्काले त्वासन्ने दिने तत्र महामतिः॥४६॥

# स्तात्वा यथोक्तविधिना कृत्वा विष्णोस्तथार्चनम् ।

The sage without food and sleep continued his penance for full one year; when the appointed day (of his death) as hinted by his mother had come, the high-minded Mārkandeya after taking his bath worshipped Vişnu in the prescribed manner. 49-50°

हृदि कृत्वेन्द्रियग्रामं विशुद्धेनान्तरात्मना ॥५०॥ असनं स्वस्तिकं बद्ध्वा कृत्वासी प्राणसंयमम् ।

With his heart pure and sublime and the senses fully restrained, he took his seat in the 'svastika' posture and controlled his vital breaths. 505-51°

ॐकारोच्चारणाद्धोमान् हृत्पद्मं स विकासयन् ॥५१॥ तन्मध्ये रिवसोमाग्निमण्डलानि यथाकमम् । कल्पियत्वा हरेः पीठं तस्मिन् देशे सनातनम् ॥५२॥ पीताम्बरघरं कृष्णं शंखचकगदाधरम् । भावपुष्पैः समभ्यर्च्यं मनस्तस्मिन्निवेश्य च ॥५३॥

With the utterance of Om the lows of the heart of the sage was in full bloom; and mentally in that lotus he drew imaginary circles for the Sun, the Moon and the Fire; in the midst of those circles, the sage conceived of a pedestal for the eternal Lord Hari and having installed there the yellow-robed Krsna, the weilder of the conch, mace, and discus, with his mind concentrated in Him, he began adoring the Lord with flowers of his mental creation. 518-53

ब्रह्मरूपं हरि घ्यायंस्ततो मन्त्रमुदीरयत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।।५४॥

Then he meditated upon Hari of the nature of Brah man and chanted the mantra 'Om namo Bhagavate Vāsudevāya (Oṃ obeisance to Lord Vāsudeva). 54

व्यास उवाच इत्येवं च्यायतस्तस्य मार्कण्डेयस्य घीमतः। मनस्तत्रव संलग्नं देवदेवे जगत्पती ॥५५॥ Vyāsa said

While meditating upon Hari the wise Mārkandeya was completely marged in the Lord of the universe, the god of gods. 55

ततो यमाज्ञया तत्र आगता यमिककराः। पाशहस्तास्तु तं नेतुं विष्णुदूतैस्तु ते हताः॥५६॥

Then the attendants of Yama who had come there at his command with noose in their hands, were all put to death by the messangers of Vişnu. 56

शलैः प्रहन्यमानास्तु द्विजं मुक्त्वा ययुस्तदा। वयं निवर्त्यं गच्छामो मृत्युरेवागमिष्यति।।५७॥

Severely struck with the spikes some attendants of Yama while fleeing away in fear cried out, 'Of course we are retreating: but our lord 'Death' would be here very soon.' 57

विष्णुदूता ऊचुः

यत्र नः स्वामिनो नाम लोकनाथस्य शाङ्गिणः। को यमस्तत्र मृत्युर्वा कालः कलयतां वरः॥५८।।

The messangers replied:

"Where is the question of all-devouring Kāla, Yama or Death in a place where there is continuous recitation of the name of our Lord of the universe, the holder of Sārnga bow?" 58

व्यास उवाच

आगत्य स्वयमेवाह मृत्युः पार्श्व महात्मनः। मार्कण्डेयस्य बञ्जाम विष्णुकिकरशङ्कया ॥५६॥

Vyāsa said

Then 'Death' himself approached the high-souled Mārkandeya, and ordered him to start for his abode; but out of fear for the messangers of Visnu, he just kept on moving around Mārkandeya (and dared not touch him). 59

तेऽप्युद्यम्याञु मृशलानायसान् विष्णुकिकराः। विष्ण्वाज्ञया हनिष्यामो मृत्युमद्येति संस्थिताः॥६०॥

In the meantime the messangers of Vişnu instantly got ready with their iron clubs raised with the firm resolve,—
'Today we are sure to kill 'Death' under order from Vişnu. 60

ततो विष्ण्विपतमना मार्कण्डेयो महामितः। तुष्टाव प्रणतो भूत्वा देवदेवं जनार्दनम्।।६१॥

Then the wise Mārkandeya with his mind fully centred upon Visnu bowed down to Janārdana, the god of gods and uttered hymns of praise in his honour. 61

विष्णुनं वोदितं यत्तत्स्तोत्रं कण महात्मनः। सुभाषितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम्।।६२।

Then in the ears of the great sage Lord Vişnu Himself whispered this hymn; and with rapt attention he recited this hymn in propitiation of Mādhava. 62

मार्कण्डेय उवाच

नारायणं 'सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनम्।
प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं कि मे मृत्युः करिष्यति ॥६३॥
Mārkaṇḍeya said:

"I bow down to the thousand-eyed, lotus-navelled Narayana, the primeval being who is also known as Hṛṣīkeśa (the controller of the senses); what shall Death do on to me? 63

गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तमजमव्ययम् । केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६४॥

I seek refuge in the Infinite, birth-less, undecaying, lotuseyed Keśava, the projector of cattle; what shall Death do on to me? 64

वासुदेवं जगद्योनि मानुवर्णमतीन्द्रियम् । दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः ,करिष्यति ॥६५॥

I seek refuge in Vāsudeva, also called Dāmodara, who is the origin of the universe, who has the colour of the sun and who is beyond the senses; what shall Death do on to me? 65

शक्कचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमञ्ययम्। अधाक्षजं प्रपन्नोऽस्मि कि मे मृत्युः करिष्यिति ॥६६॥

I seek refuge in the God, the holder of conch and discus, the undecaying and the unmanifest who cannot be percived through the sense-organs (Adhokşaja); what shall Death do on to me? 66.

वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनम्। माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति॥६७॥

I seek refuge in Vişnu Janardana, the Lord of Laksmi, who assumed the forms of the boar, the dwarf and the manlion in different incarnations; what shall Death do on to me? 67

पुरुषं युष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिम्। लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥६८॥

I seek refuge in the holy primeval Purusa, the Lord and the protector of the universe, the lotus-formed and the source of liberation; what shall Death do on to me? 68

> भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजम् । विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि कि मे मृत्युः करिष्यति ॥६१॥

I seek refuge in the Lord, the inner soul of all animate beings, the great soul, the universal form, without any origin but himself the origin of the universe; what shall Death do on to me? 69

सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्। महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥७०॥

I seek refuge in the eternal Lord, who has thousand heads, who is both manifest and unmanifest and who is a great ascetic (Mahāyoga); what shall Death do on to me?" 70

इत्युदीरितमाकर्ण्यं स्तोत्रं तस्य महात्मनः। अपयातस्ततो मृत्युविष्णुदूतैश्च पीडितः। १७१।।

On hearing this hymn chanted by the great-souled (Mārkaṇḍeya), Death, tormented by the messangers of Viṣṇu, retreated. 71

इति तेन जितो मृत्युर्माकंण्डेयेन घीमता। प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम्।।७२।।

Thus the wise Mārkandeya overcame Death. In fact nothing is impossible if the lotus-eyed Nṛsiṃha is pleased. 72

मृत्युंजयिमदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभम्। मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाच ह।।७३॥

For the good of Mārkaṇḍeya Lord Viṣṇu Himself taught this sacred and auspicious 'Mṛtyun̄jaya stotra' (the hymn by which one can overcome death) which repels death. 73

य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः। नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः॥७४॥

He, who, out of devotion in a pure state of mind with his attention centred upon Acyuta (the undecaying one) regularly recites this hymn three times a day, never suffers from premature death. 74

हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाद्यतमादिदेवम् । संचिन्त्य सूर्यांदिप राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तदेव ॥७५॥

In the lotus of his heart, the great ascetic Mārkaṇḍeya meditated upon Nārāyaṇa, the primeval Puruṣa, the eternal, the primordial Lord, who is more effulgent than the sun; and in consequence he overcame death. 75

इति श्रीनरसिंहपुराणे मार्कण्डेयमृत्यु जयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

heads who is both manifest and monardies and who is a

(trackanders) theath torms and by the sicketoners

The see will entire about exercise the fire the

truck pring briber size brank stop from

coming is impossible if the letter-eyes krangles is pleased. In

believed of the design design of the presented

### अष्टमोऽध्यायः

#### CHAPTER VIII

#### श्रीव्यास उवाच

मृत्युक्च किंकराक्चैव विष्णुदूतैः प्रपीडिताः। स्वराज्ञस्तेऽनु निर्वेशं गत्वा ते चुक्रुभृशम् शम्।।१॥

, Vyāsa said

OF PURIFICIES

'Death' and his attendants oppressed and tortured by the messangers of Visnu left for the abode of their lord Yama and wept there bitterly.

## मृत्युकिकरा ऊचुः

शृणु राजन् वचोऽस्माकं तवाग्रे यद् ब्रवीमहे ।
त्वदादेशाद्वयं गत्वा मृत्युं संस्थाप्य दूरतः ॥२॥
व्राह्मणस्य समीपं च भृगोः पौत्रस्य सत्तम ।
तं ध्यायमानं कमिप देवमेकाग्रमानसम् ॥३॥
गन्तुं न शक्तास्तत्पाद्यं वयं सर्वे महामते ।
Death and his attendants said:

"O king, please listen to us as we are narrating to you.

O best of men, at your command we had been to the Brahmin,
the grandson of Bhrgu and Death was at a distance; the
Brahmin was engrossed in deep meditation of some divinity;
all of us failed to approach him, O the high-minded one. 2.4°

यावत्तावन्महाकायैः पुरुषेर्मुश्ंलैहेंताः ॥४॥ वयं निवृत्तास्तद्वीक्ष्य मृत्युस्तत्र गतः पुनः । अस्मान्निर्भत्स्यं तत्रायं तैर्नेरेर्मुशलेहेंतः ॥५॥

Quite a few persons endowed with huge colossal bodies hit us with clubs and we had to retreat; at the sight of this (horrible incident) Death again went there. Then these persons cursed us with abusive language; and Death too was hit by them with clubs. 45-5
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

एवमत्र तमानेतुं ब्राह्मणं तपिस स्थितम्। अशक्ता वयमेवात्र मृत्युना सह वै प्रभो।।६॥

Thus O Lord, along with Death all of us have failed to fetch here the Brahmin absorbed in penance. 6

तद्ब्रवीहि महाभाग यद्ब्रह्म ब्राह्मणस्य तु । देवं कं घ्यायते विप्रः के वा ते येहंता वयम् ॥७॥

O illustrious one, please tell us: what is the type of penance the Brahmin practised? Who is the god he meditates upon? Who are the people who hit us with clubs?" 7

### odi od bevolici bus beer suit Galatin sid bus time

इत्युक्तः किंकरैः सर्वेमृ त्युना च महामते। घ्यात्वा क्षणं महाबुद्धिः प्राह वैवस्वतो यमः।। ।।।

Vyāsa said

Thus questioned by Death and his attendants, O highminded one, Vivasvat's son Yama of great wisdom meditated for a moment and replied —8

# महा महरामान यम उवाच के हासहाइट है

शृष्वत्तु किंकराः सर्वे मृत्युश्चान्ये च मे वचः। सत्यमेतत्त्रवक्ष्यामि ज्ञानं यद्योगमार्गतः।।१॥

Yama said:

"O Death and my attendants, please listen to me. I am telling you exactly the fact as it has dawned upon me through meditation. 9

भृगोः पौत्रो महाभागो मार्कण्डेयो महामतिः। स ज्ञात्वाद्यात्मनः कालं गतो मृत्युजिगीषया ॥१०॥

"The day of my death has come' being aware of this fact the wise illustrious Mārkandeya, the grandson of Bhrgu with the hope of conquering death left for the hermitage. 10

भृगुणोक्तेन मार्गेण स तेपे परमं तपः। हरिमारांच्य मेघावी जपन् वै द्वादशाक्षरम्।।११॥ There, in the manner prescribed by Bhrgu, the wise Mārkaņdeya practised severe austerities, adored Hari and recited the twelve-syllabled mantra.

एकाग्रेणैव मनसा ध्यायते हृदि केशवम्। सततं योगयुक्तस्तु स मुनिस्तत्र किंकराः॥१२॥

O attendants, engrossed in meditation of Keśava, with single-minded attention the sage remains in constant union with Him. 12

हरिध्यानमहादीक्षाबलं तस्य महामुनेः। नान्यद्वै प्राप्तकालस्य बलं पश्यामि किंकराः॥१३॥

The great sage has dedicated himself to meditation of Hari and thence has acquired the strength. Otherwise I do not find any other source of strength for Mārkandeya whose lifespan is already over. 13

हृदिस्थे पुण्डरीकाक्षे सततं भक्तवत्सले। पश्यन्तं विष्णुभूतं नुको हि स्यात् केशवाश्रयम्।।१४।।

When a man in his heart constantly meditates upon the lotus-eyed god (Viṣṇu), always benign to the devotees, who else would be capable of punishing him who is one with Viṣṇu and whose only refuge is Keśava? 14

तेऽपि वै पुरुषा विष्णोर्येर्य्यं ताडिता भृशम् । अत अध्वै न गन्तव्यं यत्र वे वैष्णवाः स्थिताः ॥१५॥

Those who hit you repeatedly are none but the attendants of Visnu. Hence forward I would advise not to approach the devotees of Visnu. 15

न चित्र ताडनं तत्र अहं मन्ये महात्मिभः।
भक्तां जीवनं चित्रं यक्षैर्देत्तं कृपालुभिः॥१६॥

I am little surprised to know that you have been hit by the noble souls, but that the kind and compassionate attendants of Vişņu have not killed you is really a surprise to me. 16

नारायणपरं विप्रं कस्तं वीक्षितुमुत्सहेत्। युष्माभिश्च महापापेमिकंण्डेयं हरिप्रियम्। समानेतुं कृतो यत्नः समीचीनं नं तत्कृतम्।।१७॥ Who has got the courage even to have a look at the Brahmin devoted to Nārāyaṇa? A'l of you are great sinners; you have not done the right thing in trying to drag here Mārkaṇdeya, a devotee of Hari (Visṇu). 17

नर्रासहं महादेवं ये नराः पर्युपासते। तेषां पार्श्वे न गन्तव्यं युष्माभिर्मम शासनात्।।१८॥

As per my command you keep yourselves at a distance from the people who adore the great god Narasimha." 18

### श्रीव्यास उवाच

स एवं किंकरानुक्त्वा मृत्युं च पुरतः स्थितम्। यमो निरीक्ष्य च जनं नरकस्थं प्रपीडितम् ॥१६॥ कृपया परया युक्तो विष्णुभक्त्या विशेषतः। जनस्यानुग्रहार्थाय तेनोक्ताइच गिरः शृणु॥२०॥

Vyāsa said

Having thus commanded Death and his attendants standing in front, Yama looked at the people suffering in hell in great anguish; overtaken with extreme compassion and specially devotion to Viṣṇu, with the desire of favouring the people in hell, Yama told them these words. 19-20

नरके पच्यमानस्य यमेन परिभाषितम्। किं त्वया नाचितो देव: केशव: क्लेशनाशनः।।२१॥ उदकेनाप्यलामे तु द्रव्याणां पूजित: प्रभुः। यो ददाति स्वकं लोकं स त्वया किं न पूजित:।।२२॥

"All of you are suffering in hell. Why did you not adore Lord Keśava, the remover of all misery? In absence of other materials of worship Lord Viṣṇu is pleased with mere offering of water; the Lord so easily propitiated, hands over even his own world to his devotee. Why did you not care to adore Him? 21-22

नरसिंहो हुषीकेशः पुण्डरीकनिमेक्षणः। स्मरणान्मुक्तिदो नृणां स त्वया किं न पूजितः।।२३।।

Only by remembering the lotus-eyed Lord Hṛṣīkeśa having the form of Narasimha (Man-lion), one is liberated. Why did you not care to adore Him?" 23

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

इत्युक्त्वा नारकान् सर्वान् पुनराह स किंकरान्। वैवस्वतो यमः साक्षाद्विष्णुभिक्तसमन्वितः।।२४।।

Having thus admonished the people suffering in hell, Vivasvat's son Yama imbued with devotion to Vişnu addressed the attendants. 24

नारदाय स विश्वातमा प्राहैवं विष्णुरव्ययः। अन्येभ्यो वैष्णवेभ्यश्च सिद्धेभ्यः सततं श्रतम्।।२५॥ तद्वः प्रोत्या प्रवक्ष्यामि हरिवाक्यमनुत्तममः। शिक्षार्थं किंकराः सर्वे शृणुत प्रणता हरेः।।२६॥

'Whatever the imperishable Lord Vişnu, the universal soul had confided to Nārada and whatever I have been continuously hearing from other Siddhas and Vaişnavas, with pleasure I would tell you those noble and benevolent words of Hari. O attendants, all of you with full-fledged devotion to Viṣṇu, listen to me.' 25-26

हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः। जलं भित्त्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्।।२७।।

Lord Hari said

Like the lotus rising up from the waters, from heil I would rescue the person who always recites O Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa. 27

From the hell I would rescue him who recites—'O Pundarikākşa (Lord endowed with lotus-like eyes), Devesa (Lord of gods), Narasimha (the Man-lion), Trivikrama (the Lord with three strides); I take refuge in thee. 28

त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देवदेव जनार्दन । इति यः शरणं प्राप्तस्तं क्लेशादुद्धराम्यहम् ॥२६॥

From all sorts of misery I would save that man who takes refuge in me with the words—'Devadeva (Lord of gods), Janārdana (O tormentor of the wicked), I take refuge in thee. 29

### व्यास उवाच

इत्युदीरितमार्कण्यं हरिवाक्यं यमेन च। नारकाः कृष्णकृष्णेति नारसिहेति चुकुशुः।।३०॥

Vyāsa said

All the creatures suffering in hell listened to the words of Hari as reproduced by Yama and cried out 'Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Narasiṃha'. 30

यथा यथा हरेर्नाम कीर्तयन्त्यत्र नारकाः। तथा तथा हरेर्भनितमुद्धहन्तोऽज्ञुवन्निदम्॥२१॥

### नारका ऊचुः

Imbued with devotion for the different names of Vişnu: (in keeping with His different forms), the denizens of the hell. went on reciting: 31

यन्नामकीर्त्तंनात्सद्यो नरकाग्निः प्रशाम्यति । ३२।।

The denizens of hell said:

"Om obeisance to the supreme self Lord Kesava, the recitation of whose name leads to the immediate extinction of the fire of hell. 32

भक्तिप्रयाय देवाय रक्षाय हरये नमः। लोकनाथाय शान्ताय यज्ञेशायादिमूर्तये।।३३।।

Obeisance to Lord Hari, the protector, the beloved of the devout; the Lord of the universe, the tranquil, the lord of sacrifice and the primeval being. 33

अनन्तायाप्रमेयाय नर्रासहाय ते नमः। नारायणाय गुरवे शङ्खचक्रगदाभृते॥३४॥

Obeisance to you, Lord Nārāyaṇa, the holder of conch. mace and discus, the Infinite, the immeasurable Narasimha. 34:

वेदिप्रियाय महते विकमाय नमो नमः। वाराहायाप्रतक्यीय वेदाङ्गाय महीभृते ॥३५॥

Obeisance to the great Lord with (three) strides devoted to the Vedas. Obeisance to the Lord who in the form of the CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

Boar had lifted up the Farth, who is Vedānga-personified and who is incomprehensible. 35

नमो द्युतिमते नित्यं ब्राह्मणाय नमो नमः। वामनाय बहुज्ञाय वेदवेदाङ्गधारिणे॥३६॥

Obeisance to the Lord having the form of the dwarf, and the nature of Brahman; obeisance to thee, knower of Vedas and Vedangas the omniscient, who is invariably endowed with splendour. 36

बलिबन्धनदक्षाय वेदपालाय ते नमः। विष्णवे सुरनाथाय व्यापिने परमात्मने ॥३७॥

Obeisance to the supreme self Vişnu who is capable of sputting Bali in chains, the all-pervasive Lord of gods and the sprotector of the Vedas. 37

चतुर्भुजाय शुद्धाय शुद्धद्रव्याय ते नमः। जामदग्न्याय रामाय दुष्टक्षत्रान्तकारिणे॥३०॥

Obeisance to thee, the four-armed Lord, the pure and sublime. Obeisance to Rāma, the son of Jāmadagni who had exterminated the vicious Kṣatriyas. 38

रामाय रावणान्ताय नमस्तुभ्यं महात्मने । अस्मानुद्धर गोविन्द पूर्तिगन्धान्नमोऽस्तु ते ॥३६॥

Obeisance to thee, the supreme self Rāma, the slayer of Rāvaṇa. O Govinda, please save us from the hell of dirt and rfilth." 39

# व्यास उवाच

इति संकीर्तिते विष्णौ नारकैर्मक्तिपूर्वकम्। तदां सा नारकी पीडा गता तेषां महात्मनाम् ॥४०॥

Vyāsa said

Thus when the denizens of hell devotedly continued praying Visnu, these noble souls were freed from the misery of hell. 40

कृष्णरूपघराः सर्वे दिव्यवस्त्रविभूषिताः। दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गा दिव्याभरण भूषिताः॥४१॥

All these denizens of hell clad in divine garments, decorated with divine ornaments and anointed with unguents. of divine fragrant substance assumed the form of Kṛṣṇa. 41

तानारोप्य विमानेषु दिव्येषु हरिपूरुषाः। तर्जयित्वा यमभटान् नीतास्ते केशवालयम् ॥४२॥

The messangers of Hari made them (the denizens of hell) mount the divine chariots; having frightened away the attendants of Yama, they led them to the abode of Keśava. 42

नारकेषु च सर्वेषु नीतेषु हरिपूरुषै:। विष्णुलोकं यमो भूयो नमश्चक्रे तदा हरिम्।।४३॥

When the messangers of Hari guided all the denizens of hell to the world of Viṣṇu, Yama again paid his obeisance to-Lord Hari. 43

यन्नामकीर्तनाद्याता नारकाः केशवालयम्। तं नमामि सद्रा देवं नरसिंहमहं गुरुम्। ४४।।

'Always I pay my obeisance to Lord Narasimha, by reciting whose name the denizens of hell have gone to the abode of Keśava.' 44

तस्य वै नरसिंहस्य विष्णोरमिततेजसः। प्रणामंयेऽपि कुर्वेन्ति तेभ्योऽपीह नमो नमः॥४५॥

I pay my obcisance even to those devotees who adore. Vișnu-Narasimha of inexhaustible splendour. 45

दृष्ट्वा प्रशान्तं नरकारिनमुग्रं यन्त्रादि सर्वं विपरोतमत्र। पुनः स शिक्षार्थमथात्मदूतान्

यमो हि वक्तुं कृतवान् मनः स्वयम् ॥४६॥

When Yama noticed that the violent fire of hell had been extinguished and everything like fetters etc., was in disarray, he made up his mind to instruct his attendants. 46

इति श्रीनरसिंहपुराणे यमगोता नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ।।।।

नवमोऽध्यायः
CHAPTER IX
श्रीव्यास उवाच

स्वपुरुषमभिवीक्ष्य

पाशहस्तं

वदति यमः किल तस्य कर्णमूले।

परिहर

मधुसूदनप्रपन्नान प्रभरहमन्यनुणां न वैष्णवानाम् ॥१॥

Vyāsa said

Having noticed his attendant with fetters in his hand Yama whispered in his ears. Never approach the people who have taken refuge in Madhusudana, (the slayer of Madhu and Kaiṭabha). I am the lord of all people no doubt, but not of the devotees of Viṣṇu. 1

अहममरगणाचितेन भात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः।

हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान्नमस्करोमि ॥२॥

I am appointed by Brahmā, adored by the host of divinities, to sit in judgement upon the good and bad conduct of mankind. I punish the mortals who disregard Lord Hari and, the preceptors: and I greet those who are used to bow down at the feet of Hari. 2

सुगतिमभिलषामि वासुदेवा-

दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा।

मधुवधवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः

प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः ॥३॥

so la allevo ne vino onti ani shuasa shi

With my mind centred upon the devotees of Lord Vāsudeva, I too long for salvation from Him. I am not independent; I am under the control of the slayer of Madhu and Kṛṣṇa can even mete out punishment to me. 3

भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धि-विषममृतं भवतीति नेदमस्ति। पच्यमानं वर्षशतमपीह व्रजति न काञ्चनतामयः कदाचित् ।।४॥ नहि शशिकलुषच्छविः कदाचिद्-विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः। भगवति च हरावनन्यचेता भृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः ॥५॥

As the poison can never turn into nectar, as the iron even though heated for a hundred years does not turn into gold, as the dark spot can never be taken out of the moon, and as the moon can never acquire the attributes of the sun, liberatation can never be attained by the people who are averse to Hari. On the contrary a person who is deeply absorbed in Lord Hari, even though physically unclean, shines in all his glory. 4-5

महदपि स्विचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृते न सिद्धिरस्ति। सुरगुरुसुदृढप्रसाददी तो हरिचरणी स्मरतापवर्गहेतोः ॥६॥

After analysing the inexhaustible storehouse of knowledge of mankind it has been ascertained that without adoration of the Lord there is no liberation. Hence for attaining liberation, meditate upon those (lotus-) feet of Hari, the feet which are the cause of the highest favour to the preceptor of gods (Brhaspati).

गुभिवसुपलम्य मानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थंहेतोः । रमयति कुरुते न मोक्षमागँ दहयति चन्दनमाशु भस्महेतोः ॥७॥

A person who though blessed with the fortunate human birth because of his hundreds of meritorious deeds in his past life, spends his time only in pursuit of sensual pleasures and CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

does not seek the path of liberation, as if for collecting ashes has made a bonfire of the (fragrant) sandal wood. 7

मुकुलितकरकुड्मलेः सुरेन्द्रेः सततनमस्कृतपादपङ्कजो यः। अविहतगतये सनातनाय जगति जिन हरते नमोऽग्रजाय॥=॥

Obeisance to the Primeval being of unimpeded movement, the destroyer of the cycle of birth and death, the eternal Lord whose lotus-like feet eminent gods canstantly adore with their hands folded into the shape of buds. 8

> यमाष्टकिमदं पृण्यं पठते यः ऋणोति वा। मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति।।१।।

He who reads alond or listens to this holy Yamāṣṭaka (hymn of eight verses recited by Yama) is freed of all sins and goes to the world of Viṣṇu. 9

इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं

मयाधुना ते हरिभक्तिवर्द्धनम् ।

पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां

भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता ॥१०॥

Thus I have now narrated to you the glorious hymn of Yama which leads to the growth of devotion to Ilari. And I am again coming back to the old story relating to the grandson of Bhrgu.\* 10

इति श्रोनरसिंहपुराणे नवमोऽध्यायः ॥६॥

<sup>\*.</sup> In between the verses 5 and 6 the N.S.P edition inserts the following lines which are ambiguous and do not make any sense.

Vişakanakanakabhakşanam Samkaro
bhaktivalena šilaşā kşayadagastyah (?)

Surapatirasuraih sadābhiyuktah
pasupatiratha vinītabhītyavargah
Vişadharadhara kaṇakabhakṣa—

Samkaroktirdašavala pañca

śikhākṣavādanadāt

small on priors said of score

In view of the fact that the text in the concluding verse (9th) refers to the whole chapter as 'yamāṣṭaka', a collection of eight verses addressed by Yama, we have thought it wise to drop the above verses which are no doubt spurious.

And the same is the case with the lines inserted in between the 8th and the 9th verse of the chapter:

er fra the a later of the

TARTIN SHEET

Iti ghoşayati Yamah pure sa dundubhīnnamayati
sa disām sayugmatāditān
yamamadūtasca vahavascitragupt ādyāh
yat srutvā jahati Visņubhaktān sudūre.

effects & region

asilingulars automaticals

exposed and the figure and a langer assembled assembled as

Commission & a SE and was a

to prove the second second business with second

who exert our is her as fruittle our dold a contrant out of

### दसमोऽध्यायः

### CHAPTER X

#### श्रीव्यास उवाच

जित्वैवमात्मनो मृत्युं तपसा शंसितव्रतः। स जगाम पितुर्गेहं माकंण्डेयो महामतिः।।१।।

Vyāsa said

The high-minded Mārkandeya, the celebrated asceticovercame death through his austerities and started for hisfather's residence. 1

कृत्वा विवाहं घर्मेण भृगोर्वाक्यविशेषतः। स वेदशिरसं पुत्रमुत्पाद्य च विघानतः॥२॥

On the advice of Bhrgu he married according to the prescribed rites and was blessed with a son Vedasiras by name. 2

इष्ट्वा यज्ञेस्तु देवेशं नारायणमनामयम्। श्रीक्षेत्रं तु पितृनिष्ट्वा अन्नदानेन चातिथीन् ॥३॥

He performed sacrifices in honour of the pure and sublime Nārāyaṇa, the Lord of gods; by performing Śrāddha' and by entertaining the guests through offering of food he propitiated his deceased ancestors. 3

प्रयागमासाद्य पुनः स्नात्वा तीर्थे गरोयसि । मार्कण्डेयो महातेजास्तेपे वटतले तपः ॥४॥

Then Mārkandeya of great splendour, went to the holy confluence Prayāga, where he took his bath and practised penance beneath a banyan tree nearby. 4

यस्य प्रसादेन पुरा जितवान् मृत्युमात्मनः। तं देवं द्रष्टुमिच्छन् यः स तेपे परमं तपः॥५॥

He began his severe penance only with the hope of having a v sion of (Viṣṇu), the Lord of gods due to whose grace he had overcome death. 5

वायुभक्षश्चिरं कालं तपसा शोषयंस्तनुम्। एकदा तु महातेजा मार्कण्डेयो महामतिः॥६॥ आराध्य माधवं देवं गन्धपुष्पादिभिः शुभैः। अग्रे व्यग्रमनाः स्थिताः हृदये तमनुस्मरन्। शङ्खचकगदापाणि तुष्टाव गरुडध्वजम् ॥७॥

For a long time he lived only on air and through severe penance he was emaciated. Once the wise Markande, a of great splendour worshipped Lord Madhava with suspicious flowers and perfumes; with all eagerness and anxiety he stood in front of the Lord; and while meditating on Him in his heart he uttered this prayer in honour of Garuda-ën blemed Vișnu, the holder of conch, mace and discus. 6-7

मार्कण्डेय उवाच

नृसिंहं नरनाथमच्युतं

प्रलम्बवाहुं कमलायतेक्षणम्। क्षितीश्वरेरचितपादपङ्कर्जं नमामि विष्णुं पुरुषं पुरातनम् ॥८॥

Mārkaņdeya said: "Vișnu, the eternal spirit (Nara), Nṛsiṃha (Man-lion), the undecaying Lord of human beings is endowed with long extensive arms; His eyes are wide open like lotus flowers in full bloom; the lords of the earth adore His lotus-like feet; to Vişnu, the primeval being I pay my obeisance. 8.

जगत्यति कीरसमुद्रमन्द्रिं तं शाङ्क पाणि मुनिवृन्दवन्दितम्। श्रिय:पति श्रीधरमीशमीववरं नमामि गाँविन्दमनन्तवर्चसम् ॥६॥

The holder of the Sarnga bow, the Lord and support of Sri is the resident of the milk-ocean; the omnipotent Lord of the universe is constantly eulogised by the sages; I pay my obeisance to Govinda of inexhaustible splendour. 9

अजं वरेण्यं जनदुःखनाशनं गुरुं पुराणं पुरुषोत्तमं प्रभुम्।

सहस्रसूर्यंद्युतिमन्तमच्युतं नमामि भक्त्या हरिमाद्यमाधवम् ॥१०॥

The unborn and the undecaying Lord is the remover of all misery of human beings; the primordial Lord Purusottama, the adorable is as effulgent as thousand suns; with devotion I pay my obeisance to Hari, the primeval being Mādhava. 10

पुरस्कृतं पुण्यवतां परां गति क्षितोश्वरं लोकपति प्रजापतिम् । परं पराणामपि कारणं हरि नमामि लोकत्रयकर्मसाक्षिणम् ॥११॥

The Lord, the highest goal appears in person before the devout and righteous; being the Lord of the earth, the worlds and creatures He is the supreme cause of all causes; I pay my obeisance to Hari, the onlooker of the activities of the three-worlds.

भोगे त्वनन्तस्य पयोदघो सुरः
पुरा हि शेते भगवाननादिकृत्।
क्षोरोदवीचीकणिकाम्बुनोक्षितं
तं श्रीनिवासं प्रणतोऽस्मि केशवम् ॥१२॥

The Lord, the God, the creator without a beginning, since the days of yore has been sleeping in the ocean on the couch of the serpent Ananta and his body is continuously sprinkled with drops of water of the waves of the milk-ocean. I bow down to Kešava, the abode of Laksmi. 12

यो नारसिंहं वषुरास्थितो महान् सुरो मुरारिर्मधुकैटभान्तकृत्। समस्तलोकार्तिहरं हिरण्यकं नमामि विष्णुं सततं नमामि तम्॥१३॥ The great God, the slayer of Mura, Madhu and Kaitabha had assumed the form of the man-lion; the Lord Hiranya-garbha removes the misery of all the worlds; the Viṣṇu I constantly pay my obeisance. 13

अनन्तमव्यक्तमतीन्द्रयं विभुं स्वे स्वे हि रूपे स्वयमेव संस्थितम्। योगेश्वरेरेव सदा नमस्कृतं नमामि भक्त्या सततं जनार्दनम्॥१४॥

The Lord, the Infinite, the unmanifest beyond the cognizance of senses manifests himself in different forms; the seers adept in 'yoga' always adore Him; to Lord Janārdana I constantly pay my obeisance 14

बानन्दमेकं विरजं विदात्मकं वृन्दालयं योगिभिरेव पूजितम्। बणोरणीयांसमवृद्धिमक्षयं नमामि भक्तप्रियमी इवरं हरिम्॥१५॥

The Lord, one without a second, bereft of 'rajas', the Bliss and the knowledge-incarnate is the abode of Vrndā; the eternal Lord without growth and decay, who is smaller than the smallest is a dored by the seers; I pay my obeisance to Hari who is dear to the devout." 15

### श्रीव्यास उवाच

इति स्तोत्रावसाने तं वागुवाचाशरीरिणी। मार्कण्डेयं महाभागं तीर्थेऽनुतपिस स्थितम्।। १६॥ Vyāsa said

Thus when the illustrious Markandeya seated in penance in sacred Prayaga had finished his prayer, a heavenly voice announced to him— 16

किमर्थं क्लिश्यते ब्रह्मं स्त्वया यो नैव दृश्यते । माधवः सर्वतीर्थेषु यावन्न स्नानमाचरेः ॥१७॥

"Why do you trouble yourself, O Brahmin? you can never get the vision of Lord Mādhava so long as you have not taken a dip in all the holy rivers." 17

इत्युक्तः सर्वतीर्थेषु स्नात्वोवाच महामितः। कृत्वा कृत्वा सर्वतीर्थे स्नानं चैव कृतं भवेत्। सद्वद त्वं मम प्रीत्या योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते।।१८।।

Thus advised the high-minded Mārkandeya had his dip in all the holy rivers, (but still when he failed to have the vision of Lord Mādhava) he spoke to that heavenly voice-'Be pleased to advise me as to any other meritorious action I would do as a result of which my dip would be fruitful. My obeisance to thee whoever thou art.' 18

### वागुवाच

स्तोत्रेणानेन विप्रेन्द्र स्तुहि नारायणं प्रभुम्। नान्यया सर्वतीर्थानां फलं प्राप्स्यिस सुव्रत ॥१६॥

The heavenly voice replied:

"O the best of the Brahmins, pray to Lord Nārāyaṇa with the hymn as I advise, otherwise O virtuous one, your dip in the sacred rivers would never be fruitful." 19

### मार्कण्डेय उवाच

तदेवास्याहि भगवन् स्तोत्रं तीर्थंफलप्रदम्। येन जप्तेन सकलं तीर्थंस्नानफलं लभेत्।।२०॥

Mārkaņdeya said

Then, O Lord, be pleased to advise me on the particular hymn, the recitation of which would make my dip in the sacred rivers fruitful. 20

### वागुवाच

जय जय देवदेव जय माघव केशव। जय पद्मपलाशाक्ष जय गोविन्द गोपते॥२१॥

<sup>1.</sup> In between verses 19 and 20 the N.S.P. edition inserts 4 verses which are not in keeping with the continuity of the legend. So the translation of those spurious verses has been dropped.

The heavenly voice recited:

"Victory to god of gods; victory to Mādhava, Keśava; victory to the Lord with eyes resembling the lotus leaf; victory to Govinda, the lord of cattle. 21

जय जय पद्मनाभ जय वैकुण्ठ वामन। जय पद्म हृषीकेश जय दामोदराच्युत॥२२॥

Victory to Padmanābha (lord from whose navel springs out of the lotus); victory to Vaikuņṭha, Vāmana (the dwarf Incarnation of Viṣṇu); Victory to Hṛṣīkesa having the form of the lotus; victory to Dāmodara, Acyuta (the undecaying one). 22

जय पद्मेश्वरानन्त जय लोकगुरो जय। जय शङ्ख्यादापाणे जय भूवरसूकर॥२३॥

Victory to Anania, the lord of Padmā (Lakṣmī); Victory to the Lord of (three) worlds; victory to the holder of conchand mace; Victory to the Boar who had lifted up the earth. 23

जय यज्ञेश वाराह जय भूघर भूमिप। जय योगेश योगज्ञ जय योगप्रवर्त्तक॥२४॥

Victory to Lord of sacrifice; victory to the Boar who had protected the earth by lifting it up; victory to the knower, the master and the founder of 'yoga'. 24

जय योगप्रवर्त्तक जय धर्मप्रवर्त्तक।

कृतप्रिय जय जय यज्ञेश यज्ञाङ्ग जय।।२४॥

Victory to the founder of 'yoga'; victory (to the founder of 'dharma'; victory to the Lord, fond of action; victory to the Lord of sacrifice; victory to the instrument of sacrifice. '25

जय विन्दितसद्द्विज जय नारदिसद्धिद। जय पुण्यवतां गेह जय वैदिकभाजन॥२६॥

Victory to the Lord adored by the victory to the Lord, the giver of success to Nārada; victory to the Lord, the abode of the righteous; victory to the Lord, the quintessence of the Vedic lore. 26

जय जय चतुर्मुं ज (श्री) जयदेव जय दैत्यभयावह। जय सर्वंज्ञ सर्वात्मन् जय शंकर शाश्वत।।२७।।

Victory to Caturbhuja (the four-armed lord); victory to Jayadeva who is a great terror to the demons; victory to omniscient universal Self; victory to the eternal Lord, the bestower of bliss. 27

जय विष्गो महादेव जय नित्यमधोक्षज। प्रसादं कुरु देवेश दर्शयाद्य स्वकां तनुम्।।२८।।

Victory to the supreme god Vişnu; victory to the Lord, the eternal, Adhokşaja (incomprehensible by the senses); O-Lord of gods, be gracious to appear before me in person." 28.

#### व्यास उवाच

इत्येत्रं कीर्तिते तेन मार्कण्डेयेन घीमता। प्रादुर्बभूव भगवान् पोतवासा जनार्दनः॥२६॥

Vyāsa said

Thus when the wise Mārkandeya, had recited the hymn: of praise, all on a sudden there appeared the yellow-robed Lord Janārdana. 29

शङ्ख्यकगदापाणिः सर्वाभरणभूषितः। तेजसा द्योतयन् सर्वा दिशो विष्णुः सनातनः॥३०॥

The eternal Lord Visnu with conch, mace and discus in His hands, adorned with all the ornaments, illuminated all the quarters with His splendour. 30

तं दृष्ट्वा सहसा भूमी चिरप्रार्थितदर्शनम्। प्रयातः शिरसा वश्यो भक्त्या स भृगुनन्दनः।।३१।।

At the sudden appearance of Vişnu whose vision he had long aspired for, Mārkandeya, the grandson of Bhrgu, with devotion humbly prostrated himself before the Lord. 31

निपत्योत्पत्य च पुनः पुनः साञ्जं महामनाः। प्रबद्धसम्पुटकरो गोविन्दं पुरतः स्तुवन्।।३२॥ Many a time Mārkandeya full of reverence fell prostrate at the feet of the Lord; then he got up and with folded hands recited prayers in honour of Govinda standing before Him. 32

# मार्कण्डेय उवाच

नमोऽस्तु ते देवदेव महाचित्त महाकाय महाप्राज्ञ महादेव महाकीतें बहु ने न्द्रचन्द्र रुद्राचितपाद-युगल श्रीपद्महस्त सम्मदितदैत्यदेह ॥३३॥

Mārkaņdeya said:

"O the god of gods, O high-minded, O huge-bodied, O Lord of great wisdom, O great God, O Lord of great celebrity, I bow down to thee. Gods like Brahmā, Indra, Rudra and the Moon are constantly adoring thy feet. Thou hast the beautiful lotus in thy hand and thou hast crushed the demons. ?3

अनन्तभोगशयनापितसर्वाङ्ग सनकसनन्दनसनत्कुमाराद्यैयौगिभिनिसाप्रन्यस्तलोचनैरनवरतमभिचिन्तितमोक्षतत्त्व । गन्धवैविद्याधरयक्षिनरकिम्पुरुषैरहरहोगीयमानदिव्ययशः ॥३४॥ नृसिंह नारायण पद्मनाभ
गोविन्द गोवद्धैनगुहानिवास योगीश्वर देवेश्वर जलेश्वर महेश्वर ॥३५॥
योगधर महामायाधर विद्याधर यशोधर कीर्तिधर त्रिगुणनिवास
त्रितत्त्वधर त्रेताग्निधर ॥३६॥ त्रिवेदभाक् त्रिनिकेत त्रिसुपणं
त्रिदण्डधर ॥३७॥ स्निग्धमेघाभाचितद्युतिविराजित पीताम्बरधर
किरीटकटककेयूरहारमणिरत्नांशुदीप्तिविद्योतितसर्वदिश ॥३६॥ कनकमणिकुण्डलमण्डितगण्डस्थल मधुसूदन विश्वमूर्ते ॥३६॥ लोकनाथ
यशेश्वर यशिय तेजोमय भित्तिय वासुदेव दुरितापहाराराध्य
पुरुषोत्तम नमोऽस्तु ते ॥४०॥

Thou hast reclined on the body of the serpent Ananta; thou art the centre of meditation of the seers like Sanaka, Sanandana and Sanatkumāra who, with their attention centred upon the tip of their nose, are concentrating upon thee for attaining liberation; Gandharvas, Vidyādharas, Yakṣas, Kinnaras and Kimpuruṣas are singing thy divine glory day and night. 34

O Nīsimha, O Nārāyaṇa, O Padmanābha (the lord from whose navel springs out the lotus) O Govinda, O Lord, resident CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

rin the cave of the mount Govardhana, O Lord of seers (Yogirévara), O Lord of gods, O Lord of waters, O great Lord,
robeisance to thee. 35

O Lord, master of 'yoga' O the Lord of worldly illusion (mahāmāyā) O Lord of knowledge (vidyādhara) O Lord of glory and same (yaśodhara, kirtidhara) O Lord, thou art the abode of three guṇas and three tattvas; thou art the support of three fires (Gārhapatya, Āhavanīya and Dakṣiṇāgni, obeisance to thee. 36

Thou art the essence of the three Vedas; thou art the support of the three worlds; thou art Trisuparņa: thou art the Lord having command over mind, speech and body (or thought, word and deed), obeisance to thee. 37

O Lord, thou shinest in the splendour of the dark blue colour as of a thick cloud; thou hast the attire of yellow garment; all the quarters are illuminated by the rays shooting forth from the gems studded in the crown, bracelet (kaṭaka), armlet (keyūra) and the necklace which thou hast put on. Obeisance to thee. 38

O Madhusüdana (the slayer of Madhu), O Lord of universal form, thou hast your cheeks adorned with the ear-rings made of gold and gems, obeisance to thee. 39

O Lord of the three worlds, O Lord of sacrifice, O Lord fond of sacrifice, O Lord splendour, O Lord fond of devotion, O Vāsudeva, dispeller of sin, O adorable Purusottama, Obeisance to thee'. 40

## व्यास उवाच

इत्युदोरितमाकर्ण्यं भगवांस्तु जनार्दनः। देवदेवः प्रसन्नात्मा मार्कण्डेयमुवाच ह ॥४१॥

Vyāsa said

The supreme god Janardana was pleased to listen to the hymn of praise and said to Markandeya. 41

श्रीभगवानुवाच

तुष्टोऽस्मि भवतो वत्स तपसा महता पुनः। स्तोत्रैरपि महाबूद्धे नष्टपापोऽसि साम्प्रतम्॥४२॥

<sup>1.</sup> Trisuparna-Name of three Rgvedic verses (X.114.3-5)
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

वरं वरय विप्रेन्द्र वरदोऽहं तवाग्रतः। नातप्ततपसा ब्रह्मन् द्रष्टुं साध्योऽहमञ्जसा ॥४३॥

Lord said :

O my boy, I am very much pleased with your severeausterities and moreover with the hymn of praise that you have: recited in my honour. Now you are cleansed of all sins, O wise one I have appeared before you to favour you with a boon; now O best of the Brahmins, ask for any boon of your choice. Bear in mind O Brahmin, without resorting to penance nobody, is capable to behold me in person. 42-43

## मार्कण्डेय उवाच

कृतकृत्योऽस्मि देवेश साम्प्रतं तव दर्शनात्। त्वद्मित्तमचलामेकां मम देहि जगत्पते॥४४॥

Mārkaņdeya said:

O Lord of gods, now I have been blessed with your appearance before me. O Lord of the universe, be gracious, let me have steadfast devotion to you. 44

यदि प्रसन्तो भगवन् मम माघव श्रीपते। चिरायुष्यं हृषोकेश येन त्वां चिरमचंये।।४४॥

O Lord Mādhava (consort of Lakṣmī) O Śrīpati (Lord of Śrī) O Hṛṣīkeśa, if you are pleased with me, grant me a long life so that I would be adoring you for all time to come. 45

# श्रीभगवानुवाच

मृत्युस्ते निर्जितः पूर्वे चिरायुस्त्वं च लब्धवान् । भक्तिरस्त्वचला ते मे वैष्णवी मुक्तिदायिनी ॥४६॥

Lord said:

'Previously you have conquered death and you have attained long life. Along with that I grant you the steadfast devotion of a Vaispava which leads to liberation. 46

इदं तीयं महांभाग त्वन्नाम्ना स्यातिमेध्यति । Foundation USA

O illustrious one, benceforth this holy place will be named after you. And again you shall have my sight when I shall be flying in the milk-ocean in 'yoga-nidrā' (meditative sleep).' 47

## व्यास उवाच

इत्युक्तवा पुण्डरीकाक्षस्तत्रैवान्तरधीयत ।
मार्कण्डेयोऽपि धर्मात्मा चिन्तयन्मधुसूदनम् ॥४८॥
अर्चयन् देवदेवेशं जपन् शुद्धं नमन्नि ।
वेदशास्त्राणि पुण्यानि पुराणान्यखिलानि च ॥४६॥
मुनीनां भावयामास गाथाश्चैव तपोधनः ।
इतिहासानि पुण्यानि पितृतत्त्वं च सत्तमः ॥५०॥

Vyāsa said:

Having said thus the lotus-eyed Lord disappeared then and there. The righteous Mārkaṇḍeya with his thought centred upon Madhusūdana (the slayer of Madhu) worshipped the Lord, recited His name and bowed down to Him. Moreover, the wise sage engaged himself there in reading out to the ascetics the Vedic scriptures, all the sacred Purāṇas, gāthās, holy itihāsas and the subject relating to the deceased ancestors. 48-50

ततः कदाचित् पुरुषोत्तमोक्तं वचः स्मरन् शास्त्रविदां वरिष्ठः । भ्रमन् समुद्रं स जगाम द्रष्टुं हिरं सुरेशं मुनिरुग्रतेजाः ॥५१॥

Then once upon a time Mārkaṇḍeya, the foremost among the knowers of Śāstras, recollected the advice of Puruṣottama; and the sage highly effulgent in spiritual lustre went in the direction of the milk-ocean to have a sight of supreme Lord Hari. 51

श्रमेण युक्तिश्चिरकालसम्भ्रमांद्
भृगोः स पौत्रो हरिभिक्तिमुद्दहन् ।
क्षीराब्धिमासाद्य हरि सुरेशं
नागेन्द्रभोगे कृतिनद्रमैक्षत ॥५२॥

Even though due to his continuous journey for a long time-Mārkandeya, the grandson of Bhṛgu had a great exertion, onlybecause of his steadfast devotion to Hari, he could reach the milk-ocean where he got the sight of the Lord reclining on thehood of the serpent Ananta. 52

इति श्रीनरसिंहपुराणे मार्कण्डेयचरित्रे दशमोऽध्यायः ।।१०।।

REPORT DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PARTY

have a mark map provide the

elimane d'écept aires sherals

Letter months a firm of the first threather with an area of the terms of the first threather with the first threather the first threather threathe

the same and subject of the same of the same and subject of

Single some of the contract to send a bour successful appropriate of the contract of the contr

## एकादशोऽध्यायः

#### CHAPTER XI

#### व्यास उवाच

प्रणिपत्य जगन्नाथं चराचरगुरुं हरिम्। मार्कण्डेयोऽभितुष्टाव भोगपर्यञ्कशायिनम्॥१॥

Vyāsa said:

Having paid obeisance to Hari, the ruler of the universe, the Lord of the movable and immovable, Mārkaṇḍeya prayed Him reclining on the couch of the thousand-hooded serpent Ananta.

## मार्कण्डेय उवाच

प्रसीद भगवन् विष्णो प्रसीद पुरुषोत्तम । प्रसीद देवदेवेश प्रसीद गरुडध्वज ॥२॥

Mārkaņdeya said:

"Be propitious O Vișnu, O Purușottama. Be propitious O Supreme Lord of gods, O Garuda-bannered god. 2

प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश प्रसीद घरणीधर। प्रसीद लोकनाथाद्य प्रसीद परमेश्वर॥३॥

Be propitious O Vișpu, lord of Laksmi, O Upholder of the earth. Be propitious today, O Lord of (three) worlds,. O Supreme Lord. 3

प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद कमलेक्षण। प्रसीद मन्दरधर प्रसीद मधुसूदन॥४॥

Be propitious O Lord of gods, O lotus-eyed god. Bepropitious O Upholder of the mount Mandara, O Madhusūdana (the slayer of Madhu) 4

> प्रसोद सुभगाकान्त प्रसींद भुवनाविप। प्रसोदाद्य महादेव प्रसीद मम केशव।।१॥

Be propitious O Lord of Laksmī, O Lord of the universe, Be propitious today O Great god, be propitious to me. O Kesava. 5

जय कृष्ण जयाचिन्त्य जय विष्णो जयाव्यय। जय विश्व जयाव्यक्त जय विष्णो नमोऽस्तुते ॥६॥

Victory to thee, O Kṛṣṇa, victory to thee, O Unthikable, victory to thee, O Viṣṇu, victory to thee, O Imperishable, victory to thee, O Universe (the Lord having the form of the universe), victory to thee, O Unmanifest, victory to thee, O Viṣṇu, obeisance to thee. 6

जय देव जयाजेय जय सत्य जयाक्षर। जय काल जयेशान जय सर्व नमीऽस्तु ते॥।।

Victory to thee O God, victory to thee, O Unconquerable, victory to thee, O Truth, victory to thee, O Imperishable victory to thee, O all-conquering time, victory to thee, O Lord, victory to thee, O Omniformed Lord, obeisance to thee. 7

जय यज्ञपते नाथ जय विश्वपते विभो । जय भूतपते नाथ जय सर्वपते विभो ॥ । । । ।

Victory to thee, O Lord of sacrifice, victory to thee, O Lord of the universe; victory to thee, O Lord of beings, victory to thee, O Lord of the universe, the sentient and the insentient. 8

जय विश्वपते नाथ जय दक्ष नमोऽस्तु ते। जय पापहरानन्त जय जन्मजरापह ।।।।

Victory to thee, O Lord of the universe, victory to thee, O Lord adept in protecting the universe, obeisance to thee; victory to thee, O Ananta, the destroyer of sins, victory to thee, O Repeller of birth and old age. 9

जय भद्रातिभद्रेश जय भद्र नमोऽस्तु ते। जय कामद काकुत्स्य जय मानद माघव॥१०॥

Victory to thee, O propitious Lord (bhadrātibhadreśa)
obeisance to thee, O propitious one (bhadra). O Fulfiller of
desires, O Lord born in the race of Kakustiia, victory to thee,

O Lord Mādhava, the destroyer of arrogance, victory to thee. 10

जय शंकर देवेश जय श्रीश नमोऽस्तु ते। जय कुङ्कुमरक्ताभ जय पङ्कजलोचन॥११॥

Victory to thee, O Lord Samkara (the bringer of bliss), Lord of gods, Lord of Laksmi, obeisance to thee; victory to thee, O Lord having the lustre of the red saffron, victory to thee, O lotus-eyed God 11

जय चन्दनलिप्ताङ्ग जय राम नमोऽस्तु ते। जय देव जगन्नाथ जय देविकनन्दन॥१२॥

Victory to thee, O Lord anointed with sandal paste, O Rāma, obeisance to thee; victory to thee, O Lord of the universe, O son of Devakt. 12

जय सर्वगुरो ज्ञेय जय शम्भो नमोऽस्तु ते। जय सुन्दर पद्माभ जय सुन्दरिवल्लभ। जय सुन्दरसर्वाङ्ग जय बन्द्य नमोऽस्तु ते॥१३॥

Victory to thee, O Lord of one and all, O the Knowable, O Sambhu, obeisance to thee. Victory to thee, O noble Lord endowed with the beauty of the blue lotus, O Lord of Rādhā, O Lord of charm and beauty, O Adorable, obeisance to thee. 13

जय सर्वेद सर्वेश जय शर्मेद शाश्वत। जय कामद भक्तानां प्रभविष्णो नभोऽस्त् ते ॥१४॥

Victory to thee, O All-bestower, O Lord of the universe, sentient and insentient; O Lord, giver of bliss, O eternal God, O Fulfiller of desires of devotees, O mighty Lord, obeisance to thee. 14

नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने। लोकनाथ नमस्तेऽस्तु वीरभद्र नमोऽस्तु ते॥१५॥

Obeisance to the lotus-navelled God, obeisance to Lord that bears the wreath of lotus flowers. O Lord of the three worlds (Lokanātha), O Virabhadra, obeisance to thee. 15

नमस्त्रैलोक्यनाथाय चतुर्मू तें जगत्पते। नमो देवाधिदेवाय नमो नारायणाय ते।।१६॥

O Lord of the universe endowed with four forms, obeisanceto thee, the Lord of the three worlds Obeisance to Nārāyana. the Lord of gods. 16

नमस्ते वासुदेवाय नमस्ते पीतवाससे। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते शार्क्क् धारिणे ॥१७॥

Obeisance to thee, O Vasudeva, the yellow-robed lord. Obeisance to thee, O Narasimha, the holder of Sarnga bow. 17

नमः कृष्णाय रामाय नमश्चक्रायुघाय च। नमः शिवाय देवाय नमस्ते भुवनेश्वर ॥१८॥

Obeisance to Kṛṣṇa. Rāma, obeisance to the holder of the discus; O Lord of the worlds, obeisance to thee, the propitiousgod! 18

नमो वेदान्तवेद्याय नमोऽनन्ताय विष्णवे। नमस्ते सकलाध्यक्ष नमस्ते श्रीघराच्युत ॥१६॥

Obeisance to Vișņu, the Infinite, knowable through Vedānta. Obeisance to thee, O undecaying Lord of Lakşmi, the sovereign Lord. 19

लोकाध्यक्ष जगत्पूज्य परमात्मन् नमोऽस्तु ते। त्वं माता सर्वेलोकानां त्वमेव जगतः पिता।।२०।।

I bow down to thee, O sovereign Lord of the universe, O Adorable, Supreme Self. Thou art the mother of all the worlds and thou art the father. 20

त्वंमार्तानां सुहृत्मित्रं प्रियस्त्वं प्रिपतामहः। त्वं गुरुस्तवं गतिः साक्षी त्वं पतिस्तवं परायणः ॥२१॥

Thou, the grand sire, art the friend, philosopher and guide of the distressed. Thou art the preceptor, thou art our refuge, thou art the witness, thou art our lord, the final resort.

त्वं घ्रुवस्त्वं वषट्कर्ता त्व हविस्त्वं हुताशनः। त्वं शिवस्त्व वसुर्थाता त्वं ब्रह्मा त्वं सरे हुन्। Foundation USA Thou art eternal, thou art the chanter of vaşat, thou art the oblation and the enjoyer of oblation (hutāśana). Thou art the Siva. Vasu, Dhātŗ, Brahmā; thou art the Lord of gods. 22.

त्वं यमस्त्वं रिवर्वायुस्त्वं जलं त्वं घनेश्वरः। त्वं मनुस्त्वमहोरात्रं त्वं निशा त्वं निशाकरः। त्वं घृतिस्त्वं भियः कान्तिस्त्वं क्षमा त्वं घराधरः॥२३॥

Thou art Yama, thou art Ravi (the sun-god), thou art Vāyun (the wind-god), thou art the Waters and thou art Kuvera. Thou art Manu, thou constitute the day and night taken together, thou art the night and the maker of night (niśākara). Thou art Dhṛti, Kānti (lustre) of Śrī and Kṣamā; thou art the support of the earth. 23

त्वं कर्ता जगतामीशस्त्वं हन्ता मधुसूदन।
त्वमेव गोप्ता सर्वस्य जगतस्त्वं चराचर॥२४॥

O Lord, the slayer of Madhu, thou art the lord and the creator of the worlds; and thou art the destroyer (of the wicked). O Lord constituting the movable and the immovable, thou art the protector of the entire universe. 24

करणं कारण कर्ता त्वमेव परमेश्वरः। शङ्खचक्रगदापाणे भो समुद्धर भाषव॥१५॥

Thou, the Supreme Lord art the agent, the cause and the means all in one. O Mādhava, the holder of conch, mace and discus, save me. 25

प्रियः पद्मपलाशाक्ष शेषपर्यं द्भशायिनम्। त्वामेव भक्त्या सततं नमामि पुरुषोत्तमम्॥,६॥

O dear Lord with eyes resembling the lotus leaf, in devotion constantly I bow down to thee, Purusottama who-reclines on the couch of the serpent Sesa (Ananta). 26

श्रीवत्साङ्कं जगद्वीजं श्यामलं कमलेक्षणम्। नमामि ते वपुर्देव कलिकल्मषनाशनम्।।२७।।

I bow down to the lotus-cyed dark-hued god, the supremecause of the universe and holder of Śrivatsa (a particular markor curl of hair on the breast of Viṣṇu). Thine body O God, isthe destroyer of all sins of the Kali age. 27 लक्ष्मीघरमुदाराङ्गं दिव्यमालाविभूषितम् । चारुपृष्ठं महाबाहुं चारुभूषणभूषितम् ॥२८॥ पद्मनामं विशालाक्षं पद्मपत्रनिमेक्षणम् । दीघंतुङ्गमहाघ्राणं नीलजीमूतसंनिभम् ॥२६॥ दीघंबाहुं सुगुप्ताङ्गं रत्नहारोज्ज्वलोरसम् । सुभूललाटमुकुटं स्निग्घदन्तं सुलोचनम् ॥३०॥ चारुबाहुं सुताम्रोष्ठं रत्नोज्ज्वलितकुण्डलम् । वृत्तकण्ठं सृपीनांसं सरसं श्रीघरं हरिम् ॥३१॥

I bow down to Hari who is the abode of Laksmi, who has a lovely form, whose hind part is beautiful, who has long and extensive arms, who looks lovely with divine wreaths and beautiful ornaments. The Lord has the lotus in His naval, His wide and expansive eyes resemble the lotus-leaf, He has long pointed nose and His complexion resembles the dark cloud. The Lord with long extensive arms, has His body well protected, His breast shines with the necklace of gems, His eyelashes, forehead and the crown are lovely, His teeth and eyes look lovely. The Lord has elegant and beautiful arms, beautiful reddish lower lip, round and tapering neck. the fleshy shoulder; with ear-ornaments glittering with the gems studded in them the Lord is an appreciator of beauty and excellence. 28-31

सुकुमारमजं नित्यं नीलकुञ्चितमूर्घजम्। उन्नतांसं महोरस्कं कर्णान्तायतलोचनम्। ३२॥

The unborn and the eternal Lord, the tender and the delicate (sukumāra) with high shoulders and wide expansive breast has dark and curly hairs and eyes extended till the ears. 32

हेमारिवन्दवदनिमन्दिरायनमीश्वरम् । सर्वलोकविघातारं सर्वपापहरं हरिम् ॥३३॥

The Lord, the abode of Laksmi has His face lovely like the golden lotus; Hari, the creator of all the worlds, is the trepeller of all sins. 33

सर्वेलक्षणसम्पन्नं सर्वेसत्त्रमनोरमम्। विष्णुमच्युतमीशानमनन्तं पुरुषोत्तमम्॥३४॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Belli. Digitized by 33 Poundation USA Vişnu, the undecaying, infinite Lord Puruşottama endowed with all the auspicious features, is kind and benevolent to all the creatures. 34

नतोऽस्मि मनसा नित्यं नारायणमनामयम् । वरदं कामदं कान्तमनन्तं सूनृतं शवम् ॥३५॥

From the core of my heart I pay obeisance to the eternal infinite Losd Nārāyaṇa, the pure and sublime. The Lord, the bestower of boons and the fulfiller of desires, used to sweet conversation is pleasing and auspicious. 35

नमामि शिरसा विष्णो सदा त्वां भक्तवत्सल । अस्मिन्नेकाणेवे घोरे वायुस्कम्भितचञ्चले ॥३६॥ अनन्तभोगशयने सहस्रफणशोभिते । विचित्रशयने रम्ये सेविते मन्दवायुना ॥३७॥

भुजपञ्जरसंसक्तकमलालयसेवितम् । इह त्वां मनसा सर्वेमिदानीं दृष्टवानहम् ॥३८॥

This dreadful ocean (at the time of deluge) agitated by the stormy wind appears fierce and terrible; here shines the lovely couch of the serpent Ananta with its thousand hoods and on this couch reclines Vişnu attended upon by the goddess Laksmiclasped by His four arms, when the sweet gentle breeze is blowing. O Vişnu, dear to the devout, I always bow down to thee. O Lord, now I am extremely fortunate to have the vision of thine full-fledged form. 36-38

इदानीं तु सुदुःखार्तो मायया तव मोहितः।

Deluded by your maya O Lord, I am suffering a lot at present. 39°

एकोदके निरालम्बे नष्टस्थावरजंगमे ॥३६॥ शून्ये तमसि दुष्पारे दुःखपङ्क निरामये।

All the beings, sentient and insentient have perished in this desolate ocean; there is no hope of shelter, darkness pervades all around; full of mud and mire of sorrow and misery, infested with disease and pestilence the ocean is difficult to cross over. 396-40°

शीतातपजरार।गशोकतृष्णादिभिः सदा ॥४०॥ पीडितोर्ऽस्मि भृशं तात सुचिरं कालमच्युत।

O Lord Acyuta (the Undecaying one), in this dreadful ocean since a long time I have been terribly suffering, constantly tormer ted by heat and cold, old age, disease, sorrow, misery and the (insatiable) desires. 468.41°

शोकमोहग्रहग्रस्तो विचरन् भवसागरे ॥४१॥ इहाद्य विधिना प्राप्तस्तव पादाब्जसंनिधौ।

Seized by the crocodiles of sorrow and delusion I have been suffering in this ocean of the world; and now to my good fortune I have taken refuge in thy lotus-feet. 41°-42°

एकाणंवे महाघोरे दुस्तरे दुःखपीडितः ॥४२॥ चिरभ्रमपरिश्रान्तस्त्वामद्य शरणं गतः। प्रसीद सुमहामाय विष्णो राजीवलोचन ॥४३॥

I am terribly tired and exhausted by rotating in this dreadful ocean, difficult to cross over; excessively tormented and tortured, O lotus-eyed Vişnu, I take refuge in thee; O great weilder of māyā (illusion), be gracious on to me. 420-43

विश्वयोने विशालाक्ष विश्वात्मन् विश्वसम्भव । अनन्यशरणं प्राप्तमतोऽत्र कुलनन्दन ॥४४॥ त्राहि मां कृपया कृष्ण शरणागतमातुरम् । नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुराणपुरुषात्तम ॥४५॥

O Lord Kṛṣṇa, the giver of delight to the race, thou art the source of the universe; thou art endowed with wide expansive eyes; thou art the universal self; the universe originates in thee. Unable to find out any other saviour, I have taken refuge in thee; I am terribly afflicted; be gracious and save me; obeisance to thee, O lotus-eyed God, O primeval Purusottama. 44-45

अञ्जनाम हृषीकेश मायामय नमोऽस्तु ते। मामुद्धर महाबाहो मग्ने संसारसागरे॥४६॥

O Lord with the hue of the collyrium, O Hṛṣīkesa, O Upholder of māyā (illusion), obeisance to thee. O longarmed God, savs me plunged in the occarnof worldly existence, (saṃsārā). 46

गह्नरे दुस्तरे दु:खिक्लष्टे क्लेशमहाग्रहैः। अनाथं कृपणं दोनं पिततं भवसागरे। मां समुद्धर गोविन्द वरदेश नमोऽस्तु ते॥४॥

I am plunged in this deep-ocean of worldly existence, difficult to cross over, the ocean where the great crocodiles of greed and desire are causing a lot of misery and suffering; O Govinda, save me, this wretched, helpless and miserable creature; O Lord, bestower of boons, obeisance to thee. 47

नमस्त्रैलोक्यनाथाय हरये मूबराय च। देवदेव नमस्तेऽतु श्रोवल्जभ नमोऽस्तु ते॥४८॥

Obeisance to Hari, the Lind of the three worlds, the support of the universe: O Lord of gods, obeisance to thee;
O Lord of Laksmi, obeisance to thee. 43

कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमगतीनां गतिर्भवान् । संसारार्णवमग्नानां प्रसीद मधुसूदन ॥४६॥

Kṛṣṇa, thou art the merciful; thou art the shelter of the shelterless: O Madhusūdana (the slayer of the demon Madhu), be gracious on to those plunged in the ocean of the worldly existence. 49

> त्वामेकमाद्यं पुरुषं पुराणं जगत्पति कारणमच्युतं प्रभुम् । जनार्दनं जन्मजरातिनाशनं सुरेश्वरं सुन्दरमिन्दिरापतिम् ॥५०॥

The undecaying Lord, the one without a second is the first principle (ādya) and the primeval Puruṣa; as the primary cause and lord of the universe. He repels birth, old age and misery: I bow down to thee, Janārdana the Lord of gods and the lovely Lord of Lakṣmī. 50

बृहद्भुजं श्यामलकोमलं शुभं वराननं वारिजंपत्रनेत्रम्। तरंगभङ्गायतकुन्तलं हरि

सुकान्त्रमीशं प्रणतोऽस्मि शास्त्रतं ॥५१॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Concction, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA Endowed with long and extended arms the auspicious. Lord, delicate and dark-hued has a very lovely face with eyes, resembling the lotus-leaf, I bow down to eternal Lord Hari, who appears lovely with long curly hairs like the wavelets of the milk-ocean. 51

सा जिह्ना या हरि स्तौति तिच्चत्तं यत्त्वदिष्तम्। तावेव केवलौ रनाघ्यौ यौ त्वत्पूजाकरौ करौ ॥५२॥

That really deserves to be called the 'tongue', O Lord, which eulogises Hari; that really deserves to be called the 'heart' which is centred upon thee; only those hands are worthy of praise which are engaged in thy adoration and worship. 52

जन्मान्तरसहस्रेषु यन्मया पातकं कृतम्। तन्मे हर त्वं गोविन्द वासुदेवेति कोर्तनात्।।५३।।

O Govinda, just by the recitation of thy name Vasudeva. be gracious to dispel all the sins committed by me in thousands of my births and rebirths." 53

व्यास उवाच

इति स्तुतस्त्तो विष्णुमिकंण्डेयेन घीमता। संतुष्टः प्राह विश्वातमा तं मुनि गरुडध्वजः॥५४॥

Vyāsa replied

Thus prayed by the wise Mārkandeya, Viṣṇu, the universal self, the Garuda emblemed god was extremely pleased with the sage and told him 54

श्रीभगवानुवाच

प्रीतोऽस्मि तपसा विप्र स्तुत्यां च भृगुनन्दन।
वरं वृणीष्व भद्रं ते प्रार्थितं दिस् ते वरम्।।५५॥
Lord said:

'O Brahmin, I am extremely pleased with your penanceand prayer. May you attain good luck, O grandson of Bhrgu, ask for any boon of your choice. I am ready to grant you anyboon you like.' 55

मार्कण्डेय उवाच त्वत्पादपद्मो देवेश भ क्ति मे देहि सर्वदा। यदि तुष्टो ममाद्य त्वमन्यदेकं Delवृणोक्स्यहम्प्रीभूद्गाdation USA CC-0. Prof. Satya Vrat Shashi Collection Can Mārkaņdeya said:

O Lord of gods, let me have constant devotion to thy lotus-like feet, this is the boon I ask of you. In case you are now pleased, I would ask for another boon. 56

स्तोत्रेणानेन देवेश यस्त्वां स्तोष्यति नित्यशः। स्वलोकवसर्ति तस्य देहि देव जगत्पते॥५७॥

O Lord of gods, O Lord of the universe, let the person praying you daily with this hymn<sup>1</sup> of praise, be granted an abode in the heavenly world. 57

दीर्घायुष्ट्वं तु यद्त्तं त्वया मे तप्यतः पुरा। तत्सवं सफलं जातिमदानीं तव दर्शनात्।।५८॥

The long life that you granted to me due to my penance in the past has now become fruitful as you have favoured me with thine appearance in person. 58

वस्तुमिच्छामि देवेश तव पादाब्जमर्चयन्। अत्रैव भगवन्नित्यं जन्ममृत्युविवर्जितः॥५६॥

O Lord of gods, engaged in the adoration of thy lotusfeet, free from birth and death for all time to come I would like to live here on this earth.' 59

श्रीभगवानुवाच

मय्यस्तु ते भृगुश्रेष्ठ भिन्तरव्यभिचारिणी। भक्त्या मुक्तिभवत्येव तव कालेन सत्तम।।६०॥ Lord replied:

O the best of the Bhrgu race, may you have steadfast devotion on to me! And in course of time, O the best of the virtuous, through your devotion, you would attain liberation.

यस्त्विदं पठते स्तोत्रं सायं प्रातस्तवेरितम्। मिय भिनतं दृढां कृत्वा मम लोके स मोदते ॥६१॥

Daily in the morning and evening he who chants aloud this hymn of praise as recited by you, with steadfast devotion in me, revels in my world. 61

<sup>1.</sup> The hymn of praise refers to the verses from 2 to 51 (of this chapter recited by Mārkandeya).

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Defni. Digitized by Se Foundation USA

यत्र यत्र भृगुश्रेष्ठ स्थितस्त्वं मां स्मरिष्यसि । तत्र तत्र समेष्यामि दान्तो भक्तवशोऽस्मि भोः ॥६२॥

Even though I am the sovereign Lord (Dānta), I am subservient to my devotees; O the best of the Bhrgu race, wherever you remember me, I would be glad to appear there before you.' 62

## व्यास उवाच

इत्युक्त्वा तं मुनिश्रेष्ठं मार्कंण्डेयं स माधवः। विरराम स सर्वत्र पश्यन् विष्णुं यतस्ततः।।६३।।

Vyāsa said:

Having said thus to Mārkaṇḍeya, the best of the sages, Viṣṇu, the Lord of Lakṣmī kept silent; and wherever the sage wandered about, he had the vision of Viṣṇu. 63

इति ते कथितं विप्र चरितं तस्य घीमतः । मार्कण्डेयस्य च मुनेस्तेनेवोक्तं पुरा मम ॥६४॥

O Brahmin, thus I have given an account of the lifehistory of Mārkaṇḍeya as he himself had narrated it to me in days of yore. 64

ये विष्णुभक्त्या चरितं पुराणं
भृगोस्तु पौत्रस्य पठिन्त नित्यम् ।
से मुक्तपापा नर्रासहलोके
वसन्ति भक्तैरभिपूज्यमानाः ॥६५॥

Those, who, with devotion to Visnu daily read aloud this old account of the wise sage Märkandeya, the grandson of Bhrgu, freed from all sins, constantly adored by the devotees, take their abode in the world of Narasimha. 65

इति श्रीनर्सिहपुराणे मार्कण्डेयचरितं नाम एकादशोऽध्यायः ।।११।।

# द्वादशोऽध्यायः

## CHAPIER XII

## सूत उवाच

श्रुत्वेमाममृतां पुण्यां सर्वेपापप्रणाशिनीम्। अवितृष्तः स धर्मातमा शुको व्यासमभाषत ॥१॥

Sūta said

The sacred story though sweet like nectar and dispeller of all sins did not satisfy the righteous Suka and he again asked Vyāsa. 1

# श्रीशुक उवाच

अहोऽतीव तपश्चर्या मार्कण्डेयस्य घीमतः। येन दृष्टो हरिः साक्षाद्येन मृत्युः पराजितः॥२॥

Suka said

What a rigorous penance the wise Mārkaņdeya practised! He had the direct vision of Hari in consequence of which he could overcome Death. 2

न तृप्तिरस्ति मे तात श्रृत्वेमां वैष्णवीं कथाम् । पुण्यां पापहरां तात तस्मादन्यत् मे वदः॥३॥

I am not satisfied, O Father, with this story relating to Vişņu. So please tell me another sacred story which will destory all s ns. 3

नराणां दृढचित्तानामकार्यं नेह कुर्वताम्। यत्पुण्यमृषिभिः प्रोक्तं तन्मे वदं महामते॥४॥

O high-minded one, please tell me those sacred stories which have been sung by sages of yore; I would like to listen to the account of personages, who have steadily stuck to the path of righteousness. 4

## व्यास उवाच

नराणां दृढचित्तानामिह लोके परत्र च। CC-0. प्रमुखं<sub>वर्ष</sub> युद्धस्यान्य तिशेष्ट्र on तत्से Definition USA Vyāsa said

O best of sages, please listen to me. Now I would narrate to you the religious merits that the strongwilled persons attain in this world and hereafter. 5

अत्रैवोदाहरन्तोममितिहासं पुरातनम् । यम्या च सह संवादं यमस्य च महात्मनः ॥६॥

In this connection the wise narrate the old traditional story relating to the dialogue between the illustrious Yama and Yamī. 6

विवस्वानिदतेः पुत्रस्तस्य पुत्रौ सुवर्चसौ। जज्ञाते स यमश्चैव यमो चापि यवीयसी।।७॥

Two children of great effulgence were born to Vivasvat, the son of Aditi. One was Yama and the other one was a daughter named Yami younger to him. 7

तो तत्र संविवर्द्धेते पितुर्भवन उत्तमे। त्रोडमानो स्वभावेन स्वच्छन्दगमनावृभो।।।।।

There in the sweet home of their parents both of them grew up. Both of them played as they liked and went wherever they desired. 8

यमी यमं समासाद्य स्वसा भ्रातरमञ्जवीत् ।।१।। न भ्राता भगिनीं योग्यां कामयन्तीं च कामयेत् । भ्रातृभूतेन कि तस्य स्वसुर्यो न पतिभवेत् ।।१०।।

Once the sister Yami met her brother Yama and said, "How does it help if a brother avoids the company of his worthy sister in spite of her yearning for it? It is no good for a brother not to woo his sister. 9-10

अभूत इव स ज्ञेयो न तु भूतः कथंचन। अनाथां नाथिमच्छन्तीं स्वसारं यो न नाथित ॥११॥

The brother who does not accede to be the spouse of his sister disappointed in finding a spouse, grand by 63 foundation USA non-entity even though he is alive. 11

काङ्क्षन्तीं भ्रातरं नाथं भर्तारं यस्तु नेच्छति । भ्रातेति नोच्यते लोके स पुमान् मुनिसत्तमः ॥१२॥

The person though very righteous, is never regarded as a brother if he does not care to woo his sister. 12

स्याद्वान्यतनया तस्य भार्या भवति किं तया। ईक्षतस्तु स्वसा भ्रातुः कामेन परिदह्यते॥१३॥

How does a brother gain by accepting a strange girl as his wife even when his own sister, in his very presence is tormented by the pangs of love! 13

यत्कार्यमहिमच्छामि त्वमेवेच्छ तदेव हि। अन्यथाहं मरिष्यामि त्वामिच्छन्ती विचेतना ॥१४॥

Let us make our object of desire identical. Otherwise with my longings centred in you, I would die in despair. 14

कामदुःखमसह्यं नु भ्रातः किं त्वं न चेच्छसि । कामाग्निना भृशं तप्ता प्रलीयाम्यं क्ष मा चिरम् ॥१५॥

Unbearable is the agony of love, O brother, why don't you take me as your wife? I am very much tormented by the fire of love; death is imminent; please don't delay. 15

कामार्तायाः स्त्रियाः कान्त वशगोभव मा चिरम्। स्वेन कायेन मे कायं संयोजयितुमईसि ॥१६॥

O my dear, please accede to the appeal of this girl excessively tormented by love; don't delay; it behaves you to unite your body with mine." 16

## यम उवाच

किमिदं लोकविद्विष्टं घमं भगिनि भाषसे। अकार्यमिह कः कुर्यात् पुमान् भद्रे सुचेतनः॥१७॥

Yama said:

"O my sister, why do you tell me to do something, most contemptible in the world? O noble one, in this world who would consciously commit this sinful deed? 17

न ते संयोजियष्यामि कायं कायेन भामिनि। CC-0. Ph. भारता मद्भाना शियाः स्वसुः कामं प्रयुक्ति हार्यास्य O young maiden, I would never like to have sexual relation with you. No brother would ever satisfy the carnal desire of a sister tormented by love. 18

महापातकंमित्याहुः स्वसारं योऽधिगच्छिति। पशूनामेष धर्मः स्यात्तियंग्योनिवतां शुभे।।१६।।

Cohabitation with one's own sister is reckoned as a great sin. O fair one, only in the lower creation, the animal-world it is the way of life." 19

## यम्युवाच

एकस्थाने यथा पूर्वं संयोगो नौ न दुष्यति। मातृगर्भे तथैवायं संयोगो नौ न दुष्यति॥२०॥

Yaml said:

"Like the union of both of us in the womb of our mother, our union here would never be sinful. 2)

कि भ्रातरप्यनाथां त्वं मा नेच्छिस शोभनम्। स्वसारं निऋंतो रक्षः संगच्छित च नित्यशः॥२१॥

O'my brother, I am still without a husband; are you not interested in my well-being? Daily the demon Nirrti uniteswith his own sister." 21

## यम उवाच

स्वयम्भुवापि निन्द्येत लोकवृत्तं जुगुप्सितम् । प्रधानपुरुषाचीणं लोकोऽयमनुवर्तते ॥२२॥

Yama said:

Even the Self-born (Brahmā) looks down upon the despicable conduct of human beings; human beings follow the conduct of the noble persons of the society. 22

तस्मादिनिन्दितं धर्मं प्रधानपुरुषश्चरेत्। निन्दितं वर्जयेद्यत्नादेतद्धर्मस्य लक्षणम्।।२३।।

Hence a person of position should lead a life of unblemished conduct and should carefully avoid the blemishes this is the characteristic of dharma. 23

यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। यत्प्रमाणं कृषते लोकस्तदनुवर्तते ।।२४॥

Whatsoever the superior person does, that is followed by others. What he demonstrates by action, that people follow. 24-

अतिपापमहं मन्ये सुभगे वचनं तव। विरुद्धं सर्वधर्मेषु लोकेषु च विशेषतः ॥२४॥

I take your suggestion to be very sinful; O fortunate one, it is contradictory to all the usages and practices and specially contradictory to the prescribed conduct of the three worlds. 25

> मत्तोऽन्यो यो भवेद्यो वै विशिष्टो रूपशीलतः। तेन सार्वं प्रमोदस्व न ते भर्ता भवाम्यहम्।।२६॥

You better have your love-affairs with some other person of uncommon beauty and character; I would not like to be your husband. 26

> नाहं स्पृशामि तन्वा ते तनुं भद्रे दृढ़व्रतः। मुनयः पापमाहुस्तं यः स्वसारं निगृह्णित ॥२७॥

O gentle one, I am firm in my resolve; I would never have sexual relation with you. A brother married to his sister is branded as a sinner by the sages. 27

## यम्युवाच

दुर्लभं चैव पश्यामि लोके रूपमिहेदृशम्। यत्र रूपं वयश्चैव पृथिव्यां क्व प्रतिष्ठितम् ॥२८॥ Yamī said :

Your beauteous form is rare in this world. Here on earth is there anybody endowed with both beauty and youth? 28

न विजानामि ते चित्तं कृत एतत्प्रतिष्ठितम्। आत्मरूपगुणोपेतां न कामयसि मोहिताम् ॥२६॥

I don't understand how you are so firm in your resolve. And you do not respond to the love-lorn maiden endowed with beauty and virtues worthy of you. 29

हृदयं न विजनामि स्याद वे केन निवेदितम् । अन्या वा करिणा हस्तिकक्षेव तनुमध्यमा ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

<sup>1.</sup> In between verses the 29th and the 30th the N.S.P. edition inserts the verses:

लतेव पादपे लग्ना कामं त्वच्छरणं गता। बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य निवसामि शुचिस्मिता॥३०॥

Like a creeper resting upon a tree I have willingly surrendered to you. With a smiling face I take you in my arms and live with you. 30

## यम उवाच

अन्यं श्रयस्व सुश्रोणि देवं देव्यसितेक्षणे। यस्तु ते काममोहेन चेतसा विभ्रमं गतः। तस्य देवस्य देवी त्वं भवेथा वरवर्णिनि॥३१॥

Yama said:

'O dark-eyed, broad-hipped maiden, you approach some other divinity, deluded under the influence of love. O handsome maiden, may you be the consort of that divinity<sup>1</sup>. 31

ईप्सितां सर्वभूतानां वयाँ शंसन्ति मानवाः।
सुभद्रां चारुसर्वांङ्गीं संस्कृतां परिचक्षते।।३२॥
तत्कृतेऽपि सुविद्वांसो न करिष्यन्ति दूषणम्।
परितापं महाप्राज्ञे न करिष्ये दृढव्रतः।।३३॥

For getting a maiden in marriage, no wiseman ever treads upon the path of sin thought the maiden, the desired object of one and all, happens to be auspicious, polished and endowed with all the beautiful features. I am of firm resolve; O woman of great learning, let me not repent for the mistake that I commit. 32-33

चित्तं मे निर्मलं भद्रे विष्णौ रुद्रे च संस्थितम् । अतः पापं नु नेच्छामि घर्मचित्तो दृढव्रतः ॥३४॥

With firm determination I stick to righteousness. My mind free from blemish. O blessed woman, is centred upon Visnu and Rudra. Hence I am averse to commit a sin. 34

1. After this the N.S.P. edition inserts this line:

Mattadantīv: hastinyāh parisvangam karisvati/
O broad-hipped maiden you approach some other divinity
in whose clasp you would remain like a female claphant
CC- Prof. with an elephant for rut.

Delhi. Digitized by Sale claphant

#### व्यास उवाच

असकृत् प्रोच्यमानोऽपि तया चैवं दृढव्रतः। कृतवान्न यमः कार्यं तेन देवत्वमाप्तवान्।।३५॥

Vyāsa said

Even though requested many a time Yama of firm resolution did not accede to her request and in consequence he attained divinity. 35

> नराणां दृढचित्तानामेवं पापमकुर्वताम्। अनन्तं फलमित्याहुस्तेषां स्वर्गफलं भवेत्।।३६।।

Persons whose mind is steady and who never commit any sin attain inexhaustible religious merit and they go to heaven. 36

एतत्तु यम्युपाख्यानं पूर्ववृत्तं सनातनम्। सर्वपापहरं पुण्यं श्रोतव्यमनसूयया॥३७॥

This old eternal and sacred story relating to Yami which removes all sins is to be listened to without harbouring envy or jealousy in mind. 37

यश्चैतत्पठते नित्यं हव्यकव्येषु ब्राह्मणः। संतृप्ताः पितरस्तस्य न विशन्ति यमालयम्।।३८।।

In course of daily offering oblations to gods or deceased ancestors by reading aloud this story a Brahmin propitiates his ancestors who would never go to the abode of Yama. 38

यश्चैतत पठते नित्यं पितृणामनृणो भवेत्। वैवस्वतीभ्यस्तीवाभ्यो यातनाभ्यः प्रमुच्यते ॥३६॥

He who daily reads aloud this story, pays off all his debt to his ancestors and is saved from torture in hell. 39

> पुत्रेतदाख्यानमनुत्तमं मया तवोदितं वेदपदार्थनिश्चितम्। पुरातनं पापहरं सदा नृणां किमन्यदद्यैव वदामि शस मे।।४०॥

O my boy, I have narrated to you this excellent story the essence of Vedic lore; this old story always removes the sins of the people (who read it aloud or listen to it); please tell me what more you would like to listen from me. 40

CC-0. Prof. Satya Vrat Shapir Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

# त्रयोदशोऽध्यायः

## CHAPTER XIII

# श्रीशुक्र उवाच

विचित्रेयं कथा तात वैदिकी मे त्वयेरिता। अन्याः पुण्यारच मे ब्रूहि कथाः पापप्रणाशिनोः ॥१॥

Suka said

You have narrated to me, O father this interesting Vedicstory. Please tell me other sacred stories that destroy sins. 1

अहं ते कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम् । प्रतिव्रतायाः संवादं कस्यचिद्ब्रह्मचारिणः ॥२॥

I would narrate to you an old excellent story—a dialoguebetween a Brahmacārin and a devoted wife.

कश्यपो नीतिमान्नाम ब्राह्मणो वेदपारगः। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो व्याख्याने परिनिष्ठितः॥३॥

There was a Brahmin Kasyapa by name; he was righteous and proficient in Vedic lore; he had command over all. the scriptures and he was expert in expounding them. 3

स्वधर्मकार्यनिरतः परधर्मपराङ्मुखः। ऋतुकालाभिगामी च अग्निहोत्रपरायणः॥४॥ सायंप्रातमेंहाभाग हुत्वाग्निं तपंयन् द्विजान्। अतिथोनागतान् गेहं नरसिंहं च पूजयत्॥४॥

Averse to the duty of another he was always engaged independent of the used to co-habitate with his wife in the favourable time (after menstruations), O my boy everyday in the morning and evening after offering oblations in fire and after showing properhe used to worship Narasimha.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Concetton, New Delhi Digitized by S3 Foundation USA

तस्य पत्नो महाभागा सावित्री नाम नामतः। पतित्रता महाभागा पत्युः प्रियहिते रता।।६।।

His wife was Savitri—a high-minded lady; devoted to her husband, she was always intent on doing good to him. 6

मतुः शुश्रूषणेनैव दीर्घकालमनिन्दिता। परोक्षज्ञानमापन्ना कल्याणी गुणसम्मता।।७।।

That blessed lady, honoured for her virtues led an unblemished life spending the major part of her time in attending upon her husband and in consequence she was endowed with the power of knowing things occurring beyond the senses (parokṣajñānamāpannā).

तया सह स घर्मात्मा मध्यदेशे महामतिः। निन्दग्रामे वसन् धीमान् स्वानुष्ठानपरायणः॥।।।

And in the company of his (blessed) wife, the wise, virtueous and high-minded Brahmin (Kaśyapa), took his residence in the Nandigrāma of Madhyadeśa where he devotedly engagedhimself in the performance of religious rites. 8

> अथ कौशलिको विश्रो यज्ञशर्मा महामितः। तस्य भार्याभवत् साध्वी रोहिणी नाम नामतः॥६॥ सर्वलक्षणसम्पन्ना पतिशुश्रूषणे रता। सा प्रसूता सुतं त्वेकं तस्माद्भर्तुं रिनिन्दिता॥१०॥

At that time there lived a high-minded Brahmin Yajña-sarman by name, born in the land of Kosala. He had hisdevoted and righteous wife Rohini by name. Endowed with all the auspicious features and busy in attending upon her husband, she (Rohini) of unblemished character gave birth to a son. 9-10-

स यायावरवृत्तिस्तु पुत्रे जाते विचक्षणः। जातकर्मतदा चक्रे स्नात्वा पुत्रस्य मन्त्रतः॥११॥

With the birth of the baby-boy the wise Brahmin accustomed to the life of a vagrant, took his bath and performed his birth-rites in the prescribed manner with the recitation of

द्वादशेऽहिन तस्यैव देवशर्मेति बुद्धिमान्। पुण्याहं वाचियत्वा तुनाम चक्रे यथाविधि ॥१२॥

On the twelfth day of his birth the wise Brahmin made the officiating priests repeat in the prescribed manner "this is an auspicious day" and named his son as Devasarman.

उपनिष्क्रमणं चैव चतुर्थे मासि यत्नतः। तथान्नप्राशनं षष्ठे मासि चक्रे यथाविधि ।।१३।।

On the completion of the fourth month he performed the 'upanişkramana' ceremony with all care and at the end of the sixth month he performed the 'annaprāśana'2 ceremony in the prescribed manner. 13

संवत्सरे ततः पूर्णे चूडाकर्म च घर्मवित्। कृत्वा गर्भाष्टमे वर्षे व्रतबन्धं चकार सः॥१४॥

When the baby was one year old Yajñaśarman, the knower of 'dharma' performed the tonsure ceremony (cūdākarma and in his eighth year, he performed his thread ceremony (Vratavandha). 14

सोपनीतो यथान्यायं पित्रा वेदमघीतवान्। स्वीकृते त्वेकवेदे तु पिता स्वर्लोकमास्थितः ॥१५॥

After his father had invested him with the sacred thread, he took to the study of the Vedas. After he had attained mastery over one Vedic text, his father left for the heavenly

<sup>1.</sup> Upanişkramana—After a month or two of the birth, there was the custom of taking the child out. The ceremony consisted in taking the child out by the father and making him look at the sun with the verses. Pāraskara Guhyasūtra

<sup>&</sup>quot;Caturthe māsi nişkramaņikā, sūryam udīkṣayati tatcakşuriti"

<sup>2.</sup> Annaprāśana - Feeding the child with solid food was an important stage in the life of the child. This ceremony was performed in the sixth month after the birth of the child. Vide Manusmrti II. 134: Wajnavaik yasmrti I. 12.

मात्रा सहास दुःखी स पितर्युपरते सुतः। घैर्यमास्थाय मेधावी साधुभिः प्रेरितः पुनः॥१६॥ प्रेतकार्याणि कृत्वा तु देवशर्मा गतः सुतः।

At the death of his father along with his mother the son was very much grief-stricken and as advised by the righteous with patience he performed the obsequils of his father and wandered about. 16-17<sup>a</sup>

गङ्गादिषु सुतीर्थेषु स्नानं कृत्वा यथाविधि ॥१७॥ तमेव प्राप्तवान् ग्रामं यत्रास्ते सा पतिव्रता ।

In course of his wanderings he went to the holy river like-Gauges etc., where he took a dip in the prescribed manner and accidentally he reached the same village where lived the devoted wife Sāvitrī. 176-18°

सम्प्राप्य विश्रुतः सोऽथ ब्रह्मचारी महामते ॥१८॥ भिक्षाटनं तु कृत्वासी जपन् वेदमतन्द्रितः। , कुवंन्नेवाग्निकार्यं तु नन्द्रिग्रामे च तस्थिवान् ॥१९॥

By this time his fame as a Brahmacārin had spread far and wide; with his residence in Nandigrāma he used to spend his time in wandering about begging for alms, in actively engaging himself in the recitation of Vedic mantras and in the performance of sacrifices. 186-19

मृते भर्तरि तन्माता पुत्रे प्रव्रजिते तु सा। दुःखाद्दुःखमनुप्राप्ता नियतं रक्षकं विना॥२०॥

With her husband dead and the only son (Devasarman) wandering about as an ascetic in the absence of a permanent support the misery of the mother (Rohini) knew no bounds. 20

अथ स्नात्वा तु नद्यां वे ब्रह्मचारी स्वकर्पटम् । क्षितौ प्रसार्य शोषार्थं ज्यन्नासीत वाग्यतः ॥२१॥

Then once the Brahmacārin (Devasarman) took his bath in a river and after spreading his cloth on the earth for drying up, in perfect silence he sat in meditation. 21

काको बलाका तद्वस्त्रं परिगृह्याशु जग्मतुः। तौ दृष्ट्वा भत्संयामास देवशर्मा ततो द्विजः॥२२॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

Then a crow and a crane flew away with his cloth as quickly as possible. At the sight of the birds taking away his cloth, Brahmin Devasarman abused them. 22

विष्ठामुत्सृष्य वस्त्रे तु जग्मतुस्तस्य भत्संनात्। रोषेण वीक्षयामास से यान्ती पक्षिणी तु सः।।२३।।

The birds when abused excreted on the piece of cloth, left it there and flew away. Then he loooked at them with wrathful eyes. 23

तद्रोषविह्नना दग्धी भूम्यां निपतितौ खगौ। स दृष्ट्वा तौ क्षिति यातौ पिक्षणो विस्मयं गतः ॥२४॥

And the birds burnt up by the fire of his anger at once fell down dead to the earth. He was taken by surprise to see the birds falling dead to the earth. 24

तपसा न मया किश्चत् सद्शोऽस्ति महीतले। इति मत्वा गतो भिक्षामटितुं ग्राममञ्जसा।।२५॥

Convinced that here on earth there was nobody equal to him in penance, hastily he left for some village in search of alms. 25

अटन् ब्राह्मणगेहेषु ब्रह्मचारी तपःस्मयी। प्रविष्टस्तद्गृहं वत्स गृहे यत्र पतिव्रता॥२६॥

O my son, in course of wandering for alms in the locality of the Brahmins, the Brahmacārin, proud of the power of his penance reached the residence where lived the devoted wife Sāvitrī. 26

तं दृष्ट्वा वाच्यमानापि तेन भिक्षां पविव्रता । वाग्यता पूर्व विज्ञाय भर्तुः कृत्वानुशासनम्॥२७॥ क्षालयामास तत्पादी भूय उष्णेन वारिणां। बास्वास्य स्वपति सा तु भिक्षां दातुं प्रचक्रमे ॥२५॥

She looked at him and even though asked for alms¹ she remained silent; with all sincerity the devoted wife engaged herself in doing all the work as directed by her husband; she

The N.S.P. edition drops this pāda—
Tam drstvā yācyamānāpi tena ibhikṣāṃzeday S3 Foundation USA
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection tena ibhikṣāṃzeday S3 Foundation USA

washed the feet of her husband with warm water and when he was refreshed, she came forward to offer alms to the Brahmacarin. 27-28

ततः क्रोघेन रक्ताक्षो ब्रह्मचारी पतिव्रताम्। दग्धुकामस्तपोवीर्यात् पुनः पुनरुदेक्षतः। सावित्रो तु निरीक्ष्यैवं हसन्ती सा तमब्रवीत्।।२६।। न काको न बलाकाहं त्वत्क्रोघेन तु यो मृतौ। नदीतीरेऽद्य कोपात्मन् भिक्षां मत्तोयदीच्छसि।।३०।।

Then the Brahmacarin with his eyes red in anger intent upon burning down the devoted wife by the power of his penance looked at her again and again.

Sāvitrī laughed at this conduct of the Brahmacārin and told him—'I am not the crow or the crane, O furious sage, tha fell down dead on the bank of the river by the power of yourt anger; behave properly if you sincerely want to accept alms from me.' 29-30

तयैवमुक्तः सावित्र्या भिक्षामादाय सोऽग्रतः। चिन्तयन् मनसा तस्याः शक्ति दूरार्थवेदिनीम् ॥३१॥ एत्याश्रमे मठे स्थाप्य भिक्षापात्रं प्रयत्नतः। पतित्रतायां भुक्तायां गृहस्थे निर्गते पतौ ॥३२॥ पुनरागम्य तद्गेहं तामुवाच पतिव्रताम्।

Thus retorted by Sāvitrī, with the alms collected from her, he went ahead thinking over in his mind her occult power of knowing the things occurring beyond the senses; he came back to his nermitage and carefully deposited there the begging bowl. When the devoted Sāvitrī had finished her meal and her husband, the house-holder was out, the Brahmacārin returned to her residence and said to the devoted house-wife.

ब्रह्मचार्युं वाच

प्रब्रू ह्ये तन्महाभागे पृच्छतो मे यथार्थतः ॥३३॥ CC-0. Prःवित्रक्रष्टार्थेविज्ञान्तं lectionक्रथमाञ्चः. Digina सिन्द्रत्olndation USA The Brahmacarin said:

O blessed woman, please tell me in detail as to how so soon you acquired this occult power of knowing the things occurring beyond the senses.' 335-34°

इत्युक्ता तेन सा साध्वी सावित्री तु पतित्रता ॥३४॥ तं ब्रह्मचारिणं प्राह पृच्छन्तं गृहमेत्य वै। श्रुणुष्वावहितो ब्रह्मन् यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥३५॥

Thus asked by him, that virtuous devoted woman Sāvitrī came to her residence and replied to the Brahmacārin, O Brahmin, attentively listen to me the subject that you have asked me. 348-35

तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि स्वधर्मपरिबृ'हितम्। स्त्रीणां तु पतिशुश्रूषा धर्म एष परिस्थितः।।३६॥

Now I would narrate to you my occult power—the culmination of consistent and persistent observance of duties. Attendence upon husbands is the established duty of women. 36:

तमेवाहं सदा कुर्या नान्यमस्मि महामते। दिवारात्रमसंदिग्धं श्रद्धया परितोषणम्॥३७॥

कुर्वन्त्या मम सम्भूतं विश्वकृष्टार्थंदर्शनम्। अन्यच्च ते प्रवक्ष्यामि निबोध त्वं यदीच्छिसि ॥३६॥

I am always used to do that duty O high-minded one, no other duty is known to me. I acquired the occult power only because day and night without questioning I gave complete satisfaction to my husband attending upon him with love and devotion. I am narrating to you something else; listen to it in case you are interested. 37-33

पिता यायावरः शुद्धस्तस्माद्वेदमधीत्य वै।
मृते पितरि कृत्वा तु प्रेतकार्यमहागतः ॥३६॥

Your father was a mere wandering mendicant; from himyou had taken lessons on the Vedas; with the death of your. father after performing the obsequies you have come overhere. 39

उत्सृज्य मातरं द्रष्टुं वृद्धां दीनां तपस्विनीम् । अनुष्याः Sat विभवास्त्रः Coवित्यां, Reवोद्धरेपीषवः ॥४०॥ You have ignored your aged widowed mother, the poor wretched woman who is without any support. And all through your sole interest is to feed yourself! 40

यया गर्भे घृतः पूर्वं पालितो लालितस्तथा। तां त्यवत्वा विपिने धर्मं चरन् विप्र न लज्जसे ॥४१॥

It is your mother who bore you in her womb; after your birth she nurtured and brought you up with all love and affection; you have deserted her and you have been practising austerities in the forest; O Brahmin, are you not ashamed of it? 41

यया तव कृतं ब्रह्मन् बाल्ये मलनिकृन्तनम्। दुःखितां तां गृहे त्यक्त्वा किं भवेद्विपिनेऽटतः।।४२।।

O Brahmin, it is your mother who did everything for you including the cleaning of excreta; you have left the poor woman at home; how do you gain in wandering about in the forest? 42

मात्दृः खेन ते वक्त्रं पूर्तिगन्धिमदं भवेत्। पित्रेव संस्कृतो यस्मात् तस्माच्छिक्तिरभूदियम्।।४३।।

Because of the suffering of your mother your mouth would stink. And whatever strength and power you have, it is all due to your father who performed various samskāras in your life. 43

पक्षी दग्धः सुदुब्ं द्धे पापात्मन् साम्प्रतं वृथा । वृथा स्नानं वृथा तीर्थं वृथा जप्तं वृथा हुतम् ॥४४॥

O evil-minded sinner, just now for no reason you have burnt down the innocent birds; your holy bath, visit to holy places, meditation and sacrifice—all these are in vain. 44

स जीवति वृया ब्रह्मन् यस्य माता सुदुः खिता। यो रक्षेत् सत्ततं भक्त्या मातरं मातृवत्सलः ॥४५॥ तस्येहानुष्ठितं सर्वं फलं चामुत्र चेह हि।

O Brahmin, he who lives to see her mother so poor and wretched lives in vain. He, who, full of regard for her mother always protects her with devotion, gets all the rewards in this world and hereafter at 45,246, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

मात्रच वचनं ब्रह्मन् पालितं यैनेरोत्तमैः ॥४६॥ ते मान्यास्ते नमस्कार्या इह लोके परत्र च।

In this world and the next they are the best of men worthy of honour and adoration who obey their mothers. 460-470

अतस्त्वं तत्र गत्वाद्य यत्र माता व्यवस्थिता ॥४७॥ तां त्वं रक्षय जीवन्तीं तद्रक्षा ते परं तपः। कोघं परित्यजैनं त्वं दृष्टादृष्टविद्यातकम् ॥४८॥ तयोः कुरु वधे शुद्धि पक्षिणोरात्मशुद्धये। यायातथ्येन कथितमेत्रतसर्वं मया तव ॥४६॥ ब्रह्मचारिन् क्र्रुव त्वं यदोच्छित सतां गतिम्। इत्युक्त्वा विररामाथ द्विजपुत्रं पतिव्रता।।५०।।

Hence you immediately go to your mother; save her life; her protection is your highest penance. You give up your anger; it destroys all the merits in this world and the next-For the sin of killing of birds you expiate yourself. I have given to you a correct estimate of the whole thing; O Brahmacarin, if you are interested in beatitude, you follow my advice.' Having advised thus to the son of the Brahmin, the devoted wife desisted. 476-50

> सोऽपि तामाह भूयोऽपि सावित्रीं तु क्षमापयन्। अज्ञानात्कृतपापस्य क्षमस्व वरवर्णिनि ॥५१॥ मया तवाहितं यडच कृतं को घनिरीक्षणम्। तत् क्षमस्व महाभागे हितमुक्तं पतिव्रते ॥५२॥ तत्र गत्वा मया यानि कर्माणि तु शुभन्नते। कार्याणि तानि मे ब्रूहि यथा मे सुगतिर्भवेत्।।५३॥

He apologised Savitri for the wrongs he had done and spoke again-'O fair-complexioned lady, please forgive me for the sins I have committed due to ignorance; O devoted wife, you have told what is good for me; O blessed lady, forgive me for the harm I have done to you by looking at you in anger; O righteous lady, please tell me, after the meeting with my mother what are my duties which will lead to be beatituden USA CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by Sa California (1984)

तेनेवमुक्ता साप्याह तं पृच्छन्तं पतिव्रता। यानि कार्याणि वक्ष्यामि त्वया कर्माणि मे श्रुणु॥५४॥

Thus asked by him that devoted wife replied—'Now I tell you the duties that you have to do and you listen to me. 54

पोष्या माता त्वया तत्र निश्चयं भैक्षवृत्तिना । अत्र वा तत्र वा ब्रह्मन् प्रायश्चितं च पक्षिणोः ।। ५५।।

You have certainly to maintain your mother by begging. And somewhere O Brahmin, you have to atone for the sins you committed by killing both the birds. 55

> यज्ञशर्में सुता कन्या भार्या तव भिवष्यति । तां गृह्णीष्व च धर्मेण गते त्विय स दास्यति ।।५६।।

The daughter of Yajñaśarman is destined to be your wife. Amidst all ritualistic observances you accept her as her father offers you when you go there. 56

> पुत्रस्ते भविता तस्यामेकः संततिवर्धनः। यायावरधनाद्वृत्तिः पितृवत्ते भविष्यति ॥५७॥

She will give birth to a baby-boy who will perpetuate your family; like your father you will maintain yourself with all that you get by leading the life of a wandering mendicant. 57

पुनर्मृ तायां भार्यायां भविता त्वं त्रिदण्डकः। स यत्याश्रमधर्मेण यथोक्त्यानुष्ठितेन च। नर्रास्हिप्रसादेन वैष्णवे पदमाप्स्यसि॥५८॥

Further with the expiry of your wife, you will take up the life of a religious mendicant carrying three staves, (tridandaka) In course of leading the life of a mendicant provided you sincerely stick to the disciplines of that 'āśrama' as advised by me, through the grace of Lord Narasimha you will certainly attain the abode of Viṣṇu. 58

भाव्यमेतत् कथितं मया तव हि पृच्छतः।
मन्यसे नानृतं त्वेतत् कुरु सर्वं हि मे वचः॥५६॥

Because you enquired of me, I have prophesied all this to you; in case you believe in my words, you do all that as per my direction? Vrs hastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

बाह्मण उवाच

गच्छामि मातृरक्षार्थंमद्यैवाहं पतित्रते। करिष्ये त्वद्वचः सर्वं तत्र गत्वा शुभेक्षणे॥६०॥

The Brahmin said:

'O devoted wife, immediately I am starting to save my mother; O auspicious-eyed, when I reach there I will do everything according to your advice.' 60

इत्युक्तवा गतवान् ब्रह्मन् देवशर्मा ततस्त्वरन् । संरक्ष्य मातरं यत्नात् क्रोधमोहविवर्जितः ॥६१॥

कृत्वा त्रिवाहमुत्पाद्य पुत्रं वंशकरं शुभम् । मृतभार्यदेच संन्यस्य समलोष्टादमकाञ्चन: । नरसिंहप्रसादेन परां सिद्धिमवाप्तवान् ॥६२॥

Having said so Devasarman at once started for his home; there free from anger and delusion he maintained his mother with all care; he got married and was blessed with a fortunate son who would perpetuate his family; and when his wife expired, he took to the life of a mendicant; he treated the pebbles, stones and the gold on equal par and through the grace of Lord Narasimha he attained liberation. 61-62

पतिव्रताशक्तिरियं तवेरिता धर्मश्च मातुः परिरक्षणं परम्। संसारवृक्षं च निहत्य बन्धनं छित्त्वा च विष्णोः पदमेति मानवः॥६३॥

Thus I have narrated to you the power of a devoted wife; maintenance of the mother is the prime virtue; having destroyed the tree of 'saṃsāra' and having cut off its bondage a man goes to the abode of Visnu. 63

इति श्रीनरसिंहपुराणे ब्रह्मचारिसंवादो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥

# चतुर्दं शोऽध्यायः

#### CHAPTER XIV

व्यास उवाच

श्रुण वत्स महाबुद्धे शिष्याश्चैतां परां कथाम्। मयोच्यमानां श्रुण्वन्तु सर्वपापप्रणाशिनीम्।।१।।

Vyāsa said:

O my son of great intellect: Hear me. And let all the disciples listen to this famous narrative destructive of all sins as I relate it. 1

पुरा द्विजवरः किश्चद्वेदशास्त्रविशारदः।
मृतभार्यो गतस्तीर्थं चक्रे स्नानं यथाविवि॥२॥

In the by-gone days a certain eminent Brahmin, proficient in the Vedic lore after the death of his wife visited the holy places where in the sacred rivers he took a dip in the ritualistic manner. 2

> तपः सुतप्तं विजने निःस्पृहो दारकर्मणि। भिक्षाहारः प्रवसितो जपस्नानपरायणः॥३॥

Away from home he used to live on alms; averse to marriage engaged in recitation and ablution, in a solitary place he used to practise rigorous penance. 3

स्नात्वा स गङ्गां यमुनां सरस्वतीं पुण्यां वितस्तामथ गोमतीं च। गयां समासाद्य पितृन् पितामहान् संतर्पयन् सन् गतवान् महेन्द्रम् ॥४॥

Having taken his bath in rivers like Gangā, Yamunā, Sarasvatī, sacred. Vitastā and then Gomatī, he reached Gayā; he offered there libations of water to the deceased ancestors (lit. fathers and grandfathers) after which he repaired to the Mahendrasmountainstri Allection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

तंत्रापि कुण्डषु गिरौ महामतिः स्नात्वा नु दृष्ट्वां भृगुनन्दनोत्तमम् । कृत्वा पितृभ्यस्तु तथैव तृप्ति व्रजन् वनं पापहरं प्रविष्टः ॥५॥

There also in the reservoir (of waters) in the mountain the high-minded (Brahmin) took his bath and met (Paraśurāma), the noble son of Bhīgu. As before here too he offered libations of water to the deceased ancestors and in course of wandering about he entered a forest which destroys all sins. 5

धारां पतन्तीं महतीं शिलोच्चयात् संघार्य भक्त्या त्वनु नारसिंहे। शिरस्यशेषाधिवनाशिनीं तदा विशुद्धदेहः स बभूव विप्रः॥६॥

There in the forest a great stream originating from the mountain flowed by; its water had the capacity of destroying all sins; the Brahmin with great devotion collected some water from the stream and consecrated the image of Narasimha by sprinkling that over it. Thus the Brahmin himself was physically purified. 6

विन्ध्याचले सक्तमनन्तमच्युतं भक्तेर्मुनीन्द्रैरिप पूजितं सदा आराध्य पुष्पैगिरिसम्भवे शुभै-स्तत्रैव सिद्धि त्वभिकाङ्क्ष्य संस्थितः ॥७।

Then desirous of attaining perfection with lovely flowers of the mountain, the Brahmin continued to worship infinite and imperishable Lord Vişau. The image installed on the Vindhya mountain used to be worshipped always by devotees and eminent sages. 7

स नारसिंहो बहुकालपूजया तुष्टः सुनिद्रागतमाह भक्तम्। अनाश्रमित्वं गृहभङ्गकाणः ह्यतो गृहणाश्रममुत्तमं द्विज ॥८॥

Narasimha propitiated through His adoration for a long time, addressed the devotes when he day Prayed by S3 Foundation ESA CC-0. Prof. Safya Vrai Shasiyotes when he day Prayed by S3 Foundation ESA

disruption in your family life; now you do not belong to any 'āśrama'; hence O Brahmin, you do take recourse to the best of the 'āsramas'. 8

> अनाश्रमीति द्विजवेदपारगा-निं त्वहं नानुगृह्णामि चात्र। तथापि निष्ठां तव वीक्ष्य सत्तम त्विय प्रसन्तेन मयेत्युदीरितम् ॥ ह॥

O Brahmin, people even though well versed in Vedic lore do not get any favour from me, in case they do not belong to any 'āśrama'. Still O best of men, I am pleased with your sincerity in devotion, so I have told you as before. 9

> तेनेवमुक्तः परमेश्वरेण द्विजोऽपि बुद्धया प्रविचिन्त्य वाक्यम । हरेरलङ्घ्यं नरसिंहमूर्ते-बीधं च कृत्वा स यतिर्बभूव।।१०।।

Thus addressed by the Supreme Lord the Brahmin thought over the matter (in his mind); convinced that the words of Hari, the Man-lion are not to be transgressed, he renounced the world and took up the life of a hermit. 10

> त्रिदण्डवृक्षाक्षपवित्रपाणि-राष्ट्रत्य तोये त्वघहारिणि. स्थितः। जपन् सदा मन्त्रमपास्तदोषं सावित्र्यमीशं हृदये स्मरन् हरिम् ॥११॥

He made it a habit of daily taking a dip in water (of the river), destructive of sin; with his hand sanctified with the three staves and the rosary of 'akşa' beads he continued to stand in the midst of water; with his mind centred upon Lord Hari unintersuptedly he used to mutter the auspicious Gāyatrī mantra. 11

यथाकथंचित् प्रतिलभ्य शाकं भेक्ष्याभितुष्टो वनवासवासी। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

# अभ्यर्च्य विष्णुं नरसिंहमूर्ति इयात्वा च नित्यं हृदि शुद्धमाद्यम् ॥१२॥

Having taken up his residence in the forest, contented with the alms that he got, some how with difficulty he pulled on with fruits, roots and leaves. Constantly he meditated in his heart upon the pure, primordial Visau and worshipped His image of Narasimha. 12

विविवतदेशे विधुले कुशासने निवेश्य सर्वं हृदयेऽस्य सर्वम्। ब्राह्यं समस्तं गुणिमिन्द्रियाणां विलोय भदं भगवत्यनन्ते॥१३॥

In a vast solitary place, seated upon a mat of 'kuśa' grass, he merged all the differences and all the attributes of the sence-organs in the Infinite Lord enthroned in his heart. 13

विज्ञयमानन्दमजं विशालं सत्यात्मकं क्षेमपदं वरेण्यम्। संचिन्त्य तस्मिन् प्रविहाय देहं बभूव मुक्तः परमात्मरूपी॥१४॥

The great unborn and adorable Lord, who, the knowable and the bestower of bliss is of the nature of peace and truth was meditated upon by him; and in consequence he relinquished his mortal body; freed from the fetters of the world he became one with Brahmin. 14

इमां कथां मुक्तिपरां यथोक्तां पठिन्ति ये नारिसहं स्मरन्तः। प्रयागतीर्थंप्लवने तु यत्फलं तत् प्राप्य ते यान्ति हरेः पदं महत्॥१४॥

Those who remembering Narasimha read out this story leading to liberation, get the fruit of a diphin the confluence of the holy Prayaga and attain the eminent position of Hari. 15

इत्येतदुक्तं तव पुत्र पृच्छतः पुरातनं पुण्यतमं पवित्रकम्। संसारवृक्षस्य विनाशनं परं

पुनः कमिच्छस्यभिवाञ्छितं वद ॥१६॥

O boy! as you enquired, I have herewith narrated to you the most sacred, ancient and sanctifying episode which completely roots out the tree of 'saṃsāra'. Now tell me, what more do you want to hear? 16

इति श्रीनरसिंहपुराणे चतुर्दशोऽध्यायः॥१४॥

# अभ्यच्ये विष्णुं नरसिंहमूर्ति इथात्वा च नित्यं हृदि शुद्धमाद्यम् ॥१२॥

Having taken up his residence in the forest, contented with the alms that he got, some how with difficulty he pulled on with fruits, roots and leaves. Constantly he meditated in his heart upon the pure, primordial Visqu and worshipped His image of Narasimha. 12

विविवतदेशे विपुले कुशासने निवेश्य सर्वं हृदयेऽस्य सर्वम्। बाह्यं समस्तं गुणिमिन्द्रियाणां विलोय भदं भगवत्यनन्ते॥१३॥

In a vast solitary place, seated upon a mat of 'kuśa' grass, he merged all the differences and all the attributes of the senceorgans in the Infinite Lord enthroned in his heart. 13

> विज्ञयमानन्दमजं विशालं सत्यात्मकं क्षेमपदं वरेण्यम्। संचिन्त्य तस्मिन् प्रविहाय देहं बभूव मुक्तः परमात्मरूपी॥१४॥

The great unborn and adorable Lord, who, the knowable and the bestower of bliss is of the nature of peace and truth was meditated upon by him; and in consequence he relinquished his mortal body; freed from the fetters of the world he became one with Brahmin. 14

इमां कथां मुक्तिपरां यथोक्तां पठन्ति ये नारसिंहं स्मरन्तः। प्रयागतीर्थप्लवने तु यत्फलं तत् प्राप्य ते यान्ति हरेः पदं महत्॥१४॥

Those who remembering Narasimha read out this story leading to liberation, get the fruit of a dip in the confluence of SA the holy Prayaga and attain the eminent position of Hari. 15

इत्येतदुवतं तव पुत्र पृच्छतः पुरातनं पुण्यतमं पवित्रकम्। संसारवृक्षस्य विनाशनं परं

पुनः कमिच्छस्यभिवाञ्छितं वद ॥१६॥

O boy! as you enquired, I have herewith narrated to you the most sacred, ancient and sanctifying episode which completely roots out the tree of 'samsāra'. Now tell me, what more do you want to hear? 16

इति श्रीनरसिंहपुराणे चतुर्दशोऽध्याय:।।१४॥

## पञ्चदशोऽध्यायः

#### CHAPTER XV

श्रीशुक उवाच श्रोतुमिच्छाम्यहं तात साम्प्रतं मुनिभिः सह। संसारवृक्षं सकलं येनेदं परिवर्तते।।१॥ Suka said:

O father! now along with the sages I would like to listen to your discourse on the tree of 'samsāra' which is always in a state of flux. 1

वक्तुमहंसि मे तात त्वयैतत् सूचितं पुरा। नान्यो वेत्ति महाभाग संसारोच्चारलक्षणम्।।२॥

Previously you referred to it; now it behaves you to narrate it to me. O illustrious one! nobody else has any idea about this tree of 'saṃsāra.' 2

### सूत उवाच

स पुत्रेणैवमुक्तस्तु शिष्याणां मध्यगेन च। कृष्णद्वेपायनः प्राह संसारतक्लक्षणम्।।३।।

Sūta said:

Thus requested by the son seated in the company of the disciples Kṛṣṇadvaipāyana began to narrate the characteristics of the tree of 'saṃsāra'. 3

#### व्यास उवाच

श्रुण्वन्तु शिष्याः सकला वत्स त्वं श्रुणु भावितः। संसारवृक्षं वक्ष्यामि येन चेदं समावृतम्।।४॥

Vyāsa said:

O my boy you attentively listen to what I say. And let all the disciples listen to me. I would describe the tree of 'samsāra' by which this wisible world is envelopedd by 43 Foundation USA

अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्मादग्रे तथोत्थितः। बुद्धिस्कन्वमयश्चैव इन्द्रियाङ्करकोटरः॥४॥

This tree of 'samsāra' as it is visible to us, has its growth from the root of the Unmanifested (Brahman); intellect is the trunk of this tree; and its hollows and sprouts are the sense-organs. 5

महाभूतविशाखरच विशेषैः पत्रशाखवान् । धर्माधर्मसुपुष्परच सुखदुःखफलोदयः ॥६॥

Five gross-elements (mahābhūtas) constitute its branches, the tree has twigs and leaves in the form of objects; virtue and vice are its beautiful flowers and it bears fruits in the shape of happiness and misery. 6

आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्षः सनातनः। एतद् ब्रह्म परं चैव ब्रह्म वृक्षस्य तस्य तत्।।।।।

The eternal tree of Brahman is the resort of all beings. Both Brahman, the higher and the lower constitute the source of this tree. 7

इत्येवं कथितं वत्स संसारवृक्षलक्षणम्। वृक्षमेनं समारूढा मोहमायान्ति देहिनः॥५॥

Thus O my dear, I have narrated to you the features of the tree of 'samsara'. The embodied beings climb upon this tree and are deluded. 8

संसरन्तीह् सततं सुखदुः ससमन्विताः । प्रायेण प्राकृता मत्यी ब्रह्मज्ञानपराङ्मुखाः ॥ ।॥

Mostly lay mortals averse to the knowledge of Brahman constantly revolve around this tree of 'saṃsāra' and enjoy pain and pleasure as it comes. 9

छित्त्वैनं कृतिनो यान्ति नो यान्ति ब्रह्मज्ञानिनः। कर्मिकये महाप्राज्ञ नैनं छिन्दन्ति दुष्कृताः॥१०॥

The knowers of Brahman who are fortunate cut asunder this tree of 'saṃsāra' and attain liberation; they do not go back to the tree again. But the sinners who are attached to actions O wise one, have no power to cut off this tree of 'saṃsāra'. 10

एनं छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना। ततोऽमरत्वं ते यान्ति यस्मान्नावर्तते पुनः॥११॥

With the great sword of knowledge the knowers of Brahman cut off and cleave this tree of 'saṃsāra' and attain immort-lity from which there is no return again. 11

देहंदारमयैः पार्शेर्दृढं बद्धोऽपि मुच्यते। ज्ञानमेव परं पुंसा श्रेयसामित्रवाञ्छितम्। तोषणं नरसिहस्य ज्ञानहीनः पशुः पुमान्॥१२॥

Even though strongly tied to the fetters of his mortal body and that of his wife (through the power of his knowledge) a man attains liberation. Knowledge is very much cherished by those who are after the good (śreyas). Knowledge is the only means for propitiating Narasimha. A man bereft of knowledge is a brute. 12

बाहारिनद्राभयमैथुनानि समानमेतत्पशुभिर्नराणांम्। ज्ञानं नराणामिष्ठकं हि लोके ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः॥१३॥

Food, sleep, fear and the enjoyment of carnal pleasures—all these men share in common with beasts; surely knowledge is the special attribute of men: devoid of knowledge they are equal to beasts. 13

इति श्रीनरसिंहपुराणे पञ्चदशोऽध्याय: ॥१५॥

## षोडशोऽध्यायः

### CHAPTER XVI

## श्रीशुक उवाच

संसारवृक्षमारुह्य द्वन्द्वपाशशतैर्वृ है:। बध्यमानः सुतैश्वर्येः पतितो योनिसागरे।।१।। यः कामकोधलोभैस्तु विषयैः परिपीडितः। बद्धः स्वकर्मभिगो णैः प्त्रदारैषणादिभिः।।२॥

Suka said

Man has climbed this tree of 'saṃsāra'; bound by hundreds of fetters of the pairs of opposites (like good and evil love and hate) and by his attachment for progeny and wealth, he has fallen into this ocean of birth and rebirth. Tyran nized by lust, anger and greed he suffers for his attachment for the senseobjects; he is tied down to his own actions and secondarily by his desire for progeny and wife. 1-2

> स केन निस्तरत्याशु दुस्तरं भवसागरम्। पृच्छामाष्याहि मे तात तस्य मुक्तिं कथं भवेत्।।३।।

O Sire, how is it possible for him to cross over this impassable ocean of 'saṃsāra' in no time? How can he be liberated? Please reply to my questions. 3

### श्रीव्यास उवाच

शृणु वत्स महाप्राज्ञ यज्ज्ञात्वा मुक्तिमाप्नुयात् ।
तच्च वक्ष्यामि ते दिन्यं नारदेन श्रृतं पुरा ॥४॥
नरके रौरवे घोरे घर्मज्ञानविवर्णिताः ।
स्वक्रमंभिमंहादुःखं प्राप्ता यत्र यमालये ॥५॥
महापापकृतं घोरं सम्प्राप्ताः पापकृञ्जनाः ।
सालोक्य नारदः शीघ्रं गत्वा यत्र त्रिनोचनः ॥६॥
गङ्गाघरं महादेवं शंकरं शूलपाणिनम् ।
प्राणम्य विधिवद्देवं नारदः परिपुच्छति ॥७॥

CC-0. Prof. Sarya Vrat Shastin Collection, New Delhi. Digutze by S3 Foundation USA

Vyāsa replied

O my learned boy, now I would speak to you of the divine knowledge which leads a man to liberation. In days of vore, I acquired this knowledge from Nārada. Once it so happened that the sage Nārada had been to the abode of Yama where in the terrible hell 'Raurava', people ignorant of righteous conduct used to undergo great suffering because of their sinful deeds. The sinners used to be tormented in consequence of their heinous crimes. Very much perturbed at this sight Nārada at once approached the three-eyed Lord Siva. After having duly paid his obeisance to the great Lord Simkara, the support of the Ganges and the weilder of the trident, Nārada enquired of Him: 4-7

#### नारद उवाच

यः संसारे महाद्वन्द्वैः कामभोगैः शुभाशुभैः। शब्दादितिषयैर्वद्धः पीडचमानः षडूर्मिभिः॥।।।

कथं नु मुच्यते क्षिप्रं मृत्युसंसारसागरात्।

भगवन् ब्रूहि मे तत्त्रं श्रोतुमिच्छामि शंकर।।।।।

तस्य तद्वयनं श्रूत्वा नारदस्य किलोचनः।

उवाच तमृपि शम्भुः प्रसन्नवदनो हरः।।१०॥

Nārada said

In this world man is bound by the pairs of opposites like good and evil, by lust and enjoyment, by various sense-objects like sound etc., he is tortured by the six human frailtieslike hunger, thirst, old age, death, grief and delusion. How can he, inno time cross over this ocean of 'samsāra' consisting of birth and death? O Lord Samkara; I wish to know the fact of the matter. Please tell me all about it, O Lord; Having heard these words of Nārada, Sambhu, the three eyed divinity with his countenance beaming with joy replied as follows:— 8-10

### महेरवर उवाच

ज्ञानामृतं च गुह्यं च रहस्यमृषिमत्तम । त्रुक्ष्माम् वार्म् अद्भिक्षाहर्तालासर्वे ब्रह्मअसाप्रहम् स्वी १९६० (poundation USA O foremost of the sages, now I would speak to you about the secret and mysterious nectar of wisdom (jñānāmṛtam); it dissipates all misery and dispels the fear of all the fetters of birth and rebirth; listen to it. 11

> तृणादि चतुरास्यान्तं भूतग्रामं चनुर्विधम्। चराचरं जगत्सर्वं प्रमुप्तं यस्य मायया।।१२॥ तस्य विष्णोः प्रसादेन यदि किइचत् प्रबुष्यते। स निस्तरति संसारं देवानामिप दुस्तरम्।।१३॥

It is through the illusion of Viṣṇu, that the world of sentient and insentient constituting the whole multitude of four fold living beings beginning from a blade of grass to the four-faced Brahmā is enveloped in a delusive sleep. In case through the grace of Viṣṇu some one wakes up (from this delusion) and is enlightened with perfect wisdom, definitely he crosses over this chain of birth and rebirths, so difficult of achievement even for the gods. 12-13

> भोगैदवर्यमदोन्मत्तस्तत्त्वज्ञानपराङ्मुखः । संसारसुमहापङ्के जीर्णा गौरिव मज्जति ॥१४॥

Indifferent to the knowledge of the 'Absolute', intoxicated with the pride of enjoyment and opulence, like an old decrepit cow in mud and mire, one gets stuck up in the quagmire of the chain of birth and rebirths (saṃsāra). 14

यस्त्वात्मानं निबध्नाति कर्मभिः कोशकारवत्। तस्य मुक्ति न पश्यामि जन्मकोटिशतैरिप ॥१५॥

Even in course of a hundred millions of rebirths, I do not find any means of liberation for one, who, like a silk-worm in a cocoon is imprisoned by a series of actions. 15

तस्मान्नारद सर्वेशं देवानां देवमन्ययम्। आराघयेत्सदा सम्यग् ध्यायेद्विष्णुं समाहितः॥१६॥

Viṣṇu, the imperishable is the Lord of the universe and the god of gods. Therefore, O Nārada, with single-minded devotion one should constantly meditate and worship Him. 16 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

यस्तं विस्वमनाद्यन्तमाद्यं स्वात्मनि सस्थितम्। सर्वज्ञममलं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते।।१७॥

Visnu, the ass-pervading without beginning and end, the primary cause of the universe, the omniscient, pure and undefiled constitutes one's own self. By continuously meditating on Him one is released (from the fetters of samsāra). 17

निर्विकल्पं निराकाशं निष्प्रपञ्चं निरामयम्। वासुदेवमजं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१८॥

Viṣṇu, the all-pervading who is without any substitute lies beyond the sphere of illusion unaffected by ail nents and afflictions. By constantly meditating on Him, the unborn Lord Vāsudeva, one is released (from the fetters of saṃṣāra). 18

निरञ्जनं परं शान्तमच्युतं भूतभावनम्। देवगभं विभुं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥१६॥

Lord Viṣṇu absolutely free from blemish, perfectly calm and quiet, the imperishable, the creator of beings is the source of all the divinities. By constantly meditating on Him, one is released (from the fetters of saṃsāra). 19

> सर्वपापिवितिम् क्तमप्रमेयमलक्षणम् । निर्वाणमनघं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥२०॥

Vişnu who is freed of all sins, the inscrutable, the undefined, the sinless is of the nature of supreme bliss. By constantly meditating on Him one is released (from the fetters of (samsāra) 20

अमृतं परमानन्दं सर्वपापविवर्णितम्। ब्रह्मण्यं शंकरं विष्णुं सदा संकीत्यं मुच्यते ॥२१॥

Vişnu, the immortal, the bestower of happiness who is of the nature of supreme bliss and is freed of all sins, is wellversed in Vedic lore. By continuously reciting His name, one is released (from the fetters of samsāra). 21

योगेश्वरं पुराणास्थ्रमशारीरं गुहाशयम्। अमात्रम्व्ययं विद्यां सदा स्यायन् विमुन्त्रयो ।।। २३॥ ndation USA Viṣṇu, the master of 'yoga', the primeval entity, the bodiless, the immeasurable, and undecaying Lord is concealed in one's own heart. By constantly meditating on Him, one is released (from the fetters of saṃsāra'. 22

गुभागुभविनिम् क्तमूर्मिषट्कपरं विभुम् । अचिन्त्यममलं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥२३॥

Viṣṇu the all-pervading, the unthinkable, pure and undefiled, absolutely free from good and evil is far above the six human infirmities (like hunger, thirst, old age, death, grief and delusion). By constantly meditating on Him, one is released (from the fetters of saṃsāra). 23

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुं वतं सर्वदुः खविवर्जितम् । अप्रतक्यमजं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥२४॥

Vişnu, the unborn, the unthinkable, freed from all pairs of opposites (like good and evil, love and hate etc.) is beyond the pale of all sorrow and suffering. By constantly meditating on Him, one is released (from the fetters of samsāra). 24

अनामगोत्रमद्वैतं चतुर्थं परमं पदम्। तं सर्वहृद्गतं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥२५॥

Viṣṇu, the non dual entity without any name or appellation, concealed in the heart of one and all, is the supreme 'turīya' state (in relation to the three other states like waking, dreaming and dreamless sleep). By constantly meditating on Him, one is released (from the fetters of saṃsāra). 25

अरूप सत्यसंकरुपं शुद्धमाकाशवत्परम् । एकाग्रमनसा विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥२६॥

Viṣṇu, the formless, of true resolve is absolutely pure and undefiled like ether. By constantly meditating on Him with single-minded devotion, one is released (from the fetters of saṃsāra). 26

सर्वात्मकं स्वभावस्थमात्मचैतन्यरूपकम् । शुभ्रमे नाक्षरं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥२७॥ Visau, who is the self of the entire manifested universe, who exists by his own innate nature, who is of the nature of one's own consciousness, is resplendent and is referred to by the monosyllabic Om By constantly meditating on Him, one is released (from the fetters of samsāra). 27

अनिर्वाच्यमविज्ञेयमक्षरादिमसम्भवम् । एकं नूत्नं सदा विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥२८॥

The only ever luminous god Visnu, the indescribable, the unknowable, the birthless, is referred to by the monosyllabic Om By constantly meditating on Him, one is released (from the fetters of samsāra), 28

विश्वाद्यं विश्वगोप्तारं विश्वादं सर्वकामदम्। स्थानत्रयातिगं विस्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥२६॥

Visnu, the bestower of all desires, the cause of creation, preservation and destruction of the universe, is far above the three states of waking, dreaming and dreamless sleep (i.e., Visnu is of the nature of turlya). By constantly meditating on Him, one is released (from the fetters of samsāra). 29

सर्वेदु:खक्षयकरं सर्वशान्तिकरं हरिम्। सर्वेपापहरं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते॥३०॥

Hari, the remover of all misery, the bestower of all peace and happiness, dissipates all sins. By constantly meditating on Visnu, one is released (from the fetters of samsāra). 30

ब्रह्मादिदेवगन्धर्वेम् निभिः सिद्धचारणैः। योगिभिः सेवितं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥३१॥

All the divinities beginning with Brahmā, Gandharvas, sages, Siddhas, Cāraṇas and ascetics always attend upon the Lord. By constantly, meditating upon Viṣṇu, one is released (from the fetters of 'saṃsāra') 31

विष्णो प्रतिष्ठितं विश्वं विष्णुविश्वे प्रतिष्ठितः। विश्वेश्वरमजं विष्णुं कीतंयन्नेव मुच्यते॥३२॥

The universe is rooted in Vişnu and Vişnu is rooted in the universe. One who constantly sings aloud the glories of Vişnu, the unborn Lord of the universe, is released (from the fetters of 'samsāra') 32

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

संसारवन्त्रनान्मुक्तिमिच्छन् काममशेषतः। भक्त्येव वरदं विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥३३॥

Desirous of liberation from the bond of existence and anxious for the fulfilment of all the desires, devotedly one should always meditate upon Vişnu, the giver of blessings. By so doing one is released (from the fetters of 'samsāra). 33

#### व्यास उवाच

नारदेन पुरा पृष्ट एवं स वृषमध्वजः। यदुवांच तदा तस्मे तन्मया कथितं तव।।३४॥ तमेव सततं ध्याहि निर्वीजं ब्रह्म केवलम्। अवाप्स्यसि ध्रुवं तात शास्वतं पदमन्ययम्॥३४॥

Vyāsa said

I have told you all that the bull-bannered god (Siva) had narrated before Nārada when asked by him, constantly meditate on Viṣṇu; only H: is the Brahman, the uncaused cause. By so doing, my boy, you will definitely attain that eternal imperishable state. 34-35

श्रुत्वा सुरऋषिविष्णोः प्राधान्यमिदमीश्वरात्। स विष्णुं सम्यगाराध्य परां सिद्धिमवाप्तवान् ॥३६॥

After listening to the glories of Vişnu from the divine sage Nārada, Suka duly adored the Lord and attained final emancipation. 36

यश्चैनं पठने चैव नृसिहकृतमानसः। शतजन्मकृतं पापमपि तस्य प्रणश्यति॥३७॥

With mind devoted to Lord Narasimha, one who daily recites this hymn, stands absolved of all sins, even of sins committed in hundreds of re-birth. 37

विष्णोः स्तविमदं पृण्यं महादेवेन कीर्तितम्। प्रातः स्नात्वा पठेन्नित्यममृतत्वं स गच्छति ॥३८॥

This sacred hymn of Visnu was first recited by Siva. After taking bath early in the morning by reciting this hymn one attains immortality has collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ध्यायन्ति ये नित्यमनन्तमच्युतं हृत्पद्ममध्येष्वथ कीतंयन्ति ये। उपासकानां प्रभुमीश्वरं परं ते यान्ति सिद्धि परमां तु वैष्णवीम् ॥३६॥

Those who daily meditate on the eternal infinite imperishable Vişnu concealed in their lotus-like hearts and sing aloud the glories of the great Lord of the devotees, are merged in Vişnu and attain the final beatitude. 39

इति श्रीनरसिंहपुराणे विष्णोः स्तवराजनिरूपणे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥

had to all the beauty of that adjusted the new him would

into see built and binete year of

HANT TO PERSON A TO THE PURPOR

nariated reform Wash when what to die, what he work to an arrived action to the contract of th

term production of animal production of the second

of the state of the second of the state of t

and the second that is to easy had a second

political and an indicate the

# सप्तदशोऽध्यायः CHAPTER XVII

## श्रीशुक उवाच

कि जपन् मुच्यते तात सततं विष्णुतत्परः। संसारदुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः॥१॥

Suka said

O my dear father, what is the mantra which a devotee of Viṣṇu should always recite for getting liberation from the sufferings of the world. Please tell me this for the good of one and all. 1

#### व्यास उवाच

अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम्। यं जपन् मुच्यते मृत्यों जन्मसंसारबन्धनात्॥२॥ Vyāsa said

I will tell you the eight-syllabled mantra, the best of the mantras, by muttering which the mortal is released from the fetters of birth and re-birth. 2

हृत्पण्डरीकमध्यस्यं शङ्खचकगदाघरम्। एकाग्रमनसाध्यात्वा विष्णुं कुर्याज्जपं द्विज:॥३॥

While engaged in the recitation (of the eight-syllabled mantra) with single-minded devotion the Brahmin should meditate upon (Viṣṇu), the holder of conch, discus and club, seated in the lotus of his heart. 3

एकान्ते निर्जनस्थाने विष्ण्वग्रे वा जलान्तिके। जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निघाय वै।।४॥

With mind centred upon Viṣṇu one should utter the eightsyllabled mantra seated all alone in a solitary place or in front of the image of Viṣṇu or by the side of waters. 4

अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिनरियणः स्वयम्। CC-0. Prक्षनदरुव Vraदेशोऽसा गामुत्रील, परमास्मा Digize देवता Flinthion USA God Nārāyaņa Himself is the seer of this eight-syllabled mantra; divine Gāyatrī is the metre; the Supreme Self is the divinity. 5

शुक्लवर्णं च ॐकारं नकारं रक्तमुच्यते। मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते॥६॥ राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते। णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम्॥७॥

'Om' is of white colour; 'na' is of red colour; 'mo' is dark-coloured; 'nā' is red; 'rā' has the tinge of saffron; 'ya' is yellow; 'nā' has the colour of collyrium and 'yā' is multi-coloured. 6—7

अन्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः। मन्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः। वेदानां प्रणयेनेष सिद्धो मन्त्रः सनातनः॥ ।। ।।।

The mantra "Om namo Nārāyaṇāya" is the giver of all desires. O my dear, devotees who recite this mantra attain heaven and liberation. This eternal mantra is quintessence of the Vedic mantras. 8

सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः। एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत्॥ ॥

It is destructive of all sins; it is bringer of fortune and it is the best of all mantras. One should remember Nārāyaņa while reciting this eight-syl!abled mantra. 9

संध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते।
एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः॥१०॥

By reciting this mantra after evening one is cleansed of all sins. This is the mantra par excellence and this is the highest form of penance. 10

एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहुतः। सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धृतः ॥११॥ विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा। एवं ज्ञात्वा ततो विष्रो ह्यष्टाक्षरिममं स्मरेत् ॥१२॥

It is the highest liberation; it is spoken of as the heaven itself; for the good of the Vaisnavas, Visnavas drawn out his

mantra—the essence of all the esoteric Vedic mantras. Keeping this in mind the Brahmin should recite this eight-syllabled mantra. 11-12

स्नात्वा शुचिः शुचौ देशे जपेत् पापिवशुद्धये।
जपे दाने च होमे च गमने ध्यानपर्वसु ॥१३॥
जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्मपूर्वे परे तथा।
जपेत्सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः॥१४॥
मासि मासि तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः।

For cleansing of the sins, one should take a bath, and be pure and holy; then seated in a holy place one should mutter the mantra. During 'japa', in course of making a gift, performing a sacrifice or starting out on a journey, on the day of the new moon and the full moon, before and after an undertaking one should recite the Nārāyaṇa mantra. On the twelfth day of every month, holy and purified a Brahmin devoted to Viṣṇu with deep concentration should recite this mantra for one thousand or one million times. 13-15°

स्नात्वा शुचिर्जिपद्यस्तु नमो नारायणं शतम् ॥१४॥ स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयम् । गन्धपुष्पादिभिविष्णुमनेनाराध्य यो जपेत् ॥१६॥ महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः। हृदि कृत्वा हरि देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् ॥१७॥ सर्वपापिवशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गितम्।

Clean and pure after bath, one who recites a hundred times the mantra 'Om namo Nārāyaṇāya' attains the great god Viṣṇu, the pure and sublime.

Even though a great sinner by adoring Vişnu with this mantra with flowers and perfumes and by reciting His name, one is certainly liberated. With ones mind centred on Lord Hari by means of recitation of this mantra, one is cleansed of all sins and attains highest position with highest position with the property of the sins and attains highest position with the property of the sins and attains highest position with the property of the property

220-234

प्रथमेन तु लक्षेण आत्मशुद्धिभंविष्यति ।।१६।। द्वितीयेन तु लक्षेण मनुसिद्धिमवाप्नुयात् । तृतीयेन तु लक्षेण स्वगंलोकमवाप्नुयात् ।।१६॥ चतुर्थेन तु लक्षेण हरेः सामीप्यमाप्नुयात् । पञ्चमेन तु लक्षेण निमंलं ज्ञानगाप्नुयात् ।।२०।। तथा षष्ठेन लक्षेण भवेद्विष्णौ स्थिरा मतिः । सप्तमेन तु लक्षेण स्वरूपं प्रतिपद्यते ।।२१॥ अष्टमेन तु लक्षेण निविणमधिगच्छति ।

Recitation of this mantra one lakh times leads purification of the self; recitation of the mantra two lakh times leads to efficacy of mantras (mantrasidahi); recitation of this mantra three lakh times leads to heaven; recitation of the mantra four lakh times leads to the proximity of Hari; by reciting the mantra five lakh times one becomes possessed of pure knowledge; recitation of the mantra six lakh times leads to concentration of the mind on Vişnu; by reciting seven lakh times one is identified with the Lord; recitation of the mantra eight lakh times leads one to liberation. 188-22°

स्वस्वधर्मसमायुक्तं जपं कुर्याद् द्विजोत्तमः ॥२२॥ एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतन्द्रितः ।

A true Brahmin devotedly doing his rites and duties should recite this mantra. The Brahmin always alert should recite this eight-syllabled mantra which leads to perfection,

दुःस्वप्नासुरपैशाचा उरगा ब्रह्मराक्षसाः ॥२३॥ जापिनं नोपसपंन्ति चौरक्षुद्राधयस्तथा। एकाग्रमनसाव्यग्नो विष्णुभक्तो दृढव्रतः ॥२४॥ जपेन्नारायणं मन्त्रमेतन्मृत्युभयापहम् । मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च देवतम् ॥२५॥ गृह्यानां परमं गृह्यमोकाराद्यक्षराष्टकम् । अग्रुष्ठानां परमं गृह्यमोकाराद्यक्षराष्टकम् । अग्रुष्ठाचं घनपुत्रांश्च पश्नृ विद्यां महद्यशः ॥२६॥ धर्मायंकाममोक्षांश्च लभते च जपन्नरः । एतत् सत्यं च धम्यं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् ॥२७॥

<sup>1.</sup> mantrasidhi - knowledge of the mantras gives power and cC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

Unpleasant dreams, demons, goblins, serpents, Brahmarākṣasas, robbers and minor mental agony—all these do not affect a person who recites the eight-syllabled mantra.

Without being distracted a devotee of Viṣṇu, firm in religious austerities, with single-minded devotion should recite this Nārāyaṇa mantra which dispels the feer of death.

The eight-syllabled mantra beginning with 'Om' is the best of all mantras; it is the divinity of the divinities and it is the most secret of all secrets.

The person who recites this mantra attains longevity, wealth, progeny, cattle, knowledge, great fame and the four objects of human life—'dharma', 'artha' 'kāma' and 'mokṣa'. In the Vedic tradition it is the truth and it is righteous. 23b-27

एतत् सिद्धिकरं नृणां मन्त्ररूपं न संशयः।
ऋषयः पितरो देवाः सिद्धास्त्वसुरराक्षसाः॥२८॥
एतदेव परं जपत्वा परां सिद्धिमितो गताः।
ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तर विधानतः।
अन्तकाले जपन्नेति तद्धिष्णोः परमं पदम्॥२९॥

There is no doubt that this mantra is the giver of all success to the people. Sages, manes, gods, Siddhas, demons and Rākṣasas—all of them only by reciting this unique mantra attained the highest perfection after their departure from this world.

By knowing the time of one's death in consultation with other Sastras, one, who recites this (mantra) on the eve of death, attains the highest abode of Vişnu. 28-29

नारायणाय नम इत्ययमेव सत्यं संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्र:।

श्रृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्त्वरागा उच्चैस्तरामुपदिशाम्यहमूर्ध्वत्राहुः ॥३०॥

In a loud voice with my arms raised, I am appraising you of this mantra. Let all the people with sound mind, free from attachment listen to me with pleasure. This mantra "namo Nārāyaṇāya" is the infallible remedy for destroying the deadly

भूत्वोध्वंबाहुरद्याहं सत्यपूर्व ब्रवीम्ग्रहम्। हे पुत्र शिष्याः श्रुणुत न मन्त्रोऽष्टाक्षरात्परः ॥३१॥

With my arms raised now I proclaim the truth, O my son, O my disciples, listen to me. There is no mantra superior to the eight-syllabled one. 31

सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुतिक्षप्य भुजमुच्यते । वेदाच्छास्त्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः ॥३२॥

With my arms raised I am speaking you the truth, the truth and the final truth—"There is no Sastra superior to the Vedas and there is no god superior to Kesava. 32

आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । इदमेकं सुनिष्पन्तं ध्येयो नारायणः सदा ॥३३॥

After discussing all the Sastras and after having pondered over them again and ngain I have come to this definite conclusion— "Narayana is always worthy of meditation." 33

इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदम् । कथारच विविधाः प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् ॥३४॥

To you my son and to all the disciples, I have given the holy discourse; and I have narrated various stories; seek refuge in Janardana. 34

अष्टाक्षरिममं मन्त्रं सर्वेदुःखविनाशनम्। जपपुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभी सिस् ॥३५॥

O my boy of great intellect, in case you are intent upon attaining perfection, recite this eight-syllabled mantra, the destroyer of all sorrows. 35

इदं स्तवं व्यासमुखात्तु निस्सृतं संघ्यात्रये ये पुरुषाः पठन्ति। ते घीतपाण्डुरपटा इव राजहंसाः संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति ॥३६॥

For the first time this hymn was uttered by the sage Vyāsa By reciting this hymn in the morning, noon and evening, cleansed life all-white flamingoes or washed lined people freed from fear cross over this ocean of samsāra.

इति श्रीनरसिंहपुराणे अष्टाक्षरमन्त्रमाहात्म्यं नाम

# अष्टादशोऽध्याय:

#### CHAPTER XVIII

सूत उवाच

इति श्रुत्वा कथाः पुण्याः सर्वपापप्रणाश्चनीः।
नानाविघा मुनिश्रेष्ठाः कृष्णद्वैपायनात् पुनः॥१॥
शुकः पूर्वं महाभागो भरद्वाजो महामते।
सिद्धैरन्यैश्च सहितो नारायणपरोऽभवत्॥२॥

Sūta said :

O Bharadvāja, the best of the sages, O ye high-minded one, in ancient times Suka heard from Kṛṣṇa-dvaipāyana the sacred stori s, destructive of all sins and became devoted to Nārāyaṇa along with other Siddhas. 1-2

एवं ते कथिता विप्र मार्कण्डेयादिकाः कथाः। मया विचित्राः पापघन्यः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ।।३।।

O Brahmin, I have narrated to you the charming and sin-destroying stories of Mārkaņdeya and others. What more do you want to listen?

### भरद्वाज उवाच

वस्वादीनां तथा प्रोक्ता मम सृष्टिस्त्वया पुरा। अश्विनोर्मरुतां चैव नोक्तोत्पत्तिस्तु तां वद।।४॥ Bharadvāja said:

Formerly you had narrated to me the origin of Vasus and other divinities. Now you tell me the origin of Aśvins and Maruts that you have not narrated so far. 4

सूत उवाच

मरुतां विस्तरेणोक्ता वैष्णवास्ये महामते।
पुराणे शक्तिपुत्रेण पुरोत्पत्तिश्च वायुना।।।।।।
अधिवनोर्देवयोश्चैव सृष्टिश्वता सुविस्तरात्।
संक्षेपात्तव वक्ष्यामि सृष्टिमेतां श्रृणुष्व मे।।६।।

Sūta said

O high-minded one, previously in Vişnu Purāna the origin of Maruts has been described in detail by the son of Śakti

(Parāśara). And in Vāyu Purāņa the origin of Aśvins bas been described at length. Now I would give a brief account of the creation: please listen.

दक्षकन्यादितिः। अदितेरादित्यः पुत्रः। तस्मे त्वष्टा दुहितरं संज्ञां नाम कन्यां दत्तवान् ॥ ॥ सोऽपि त्वाष्ट्रीं रूपवतीं मनोज्ञां राप्य तया सह रेमे । सा कतिपयात् कालात् स्वभर्तुरादित्यस्य तापमसहन्ती पितुगुँ हं जगाम ।। दा। तामवलो त्य सुनां पितोवाच कि पुत्रि तव भत्ती सर्वित स्नेहात् त्वां रसत्युत परुष इति । १६।। एवं पितुर्वचनं श्रुत्वा संज्ञा तं प्रत्युवाच । दग्वाहं भर्तुः प्रचण्डतापादिति ॥१०॥ एवं श्रुत्वा तामाह पिता गच्छ पुत्रि भर्तुगृहिमिति ॥११॥ युवतीस्त्रीणां भर्तुः शुश्रुषगमेव प्रमः श्रेपान् । अहमि कतिपयदिवसादागत्यादित्यस्यो-ब्णतां जामातुरुद्धरिष्यामि ॥१२॥

Aditi was the daughter of Dakşa Prajāpati. Āditya was the son of Aditi. To him Tvaşt; offered his daughter "samjñā". 7

The daughter of Tvaş/r was charming and graceful and Aditya was united with her. After semetime unable to bear with the heat of her husband, she left for her father's abode. 8

At the sight of the daughter, her father asked, 'O my daughter, does your husband Savit; maintain you with all care and affection or do you find his dealings offensive?' 9

Thus enquired of by her father, Samjñā replied, 'Ihe

scorching heat of my lord is very tormenting.' 1

At these words the father told her, 'O my daughter, go back to the abode of your lord. Service of the lord is the highest virtue of the young ladies. I would be coming after some days and would trim down the hot rays of my son-inlaw Aditya'. 11-12

इत्युक्ता सा च पुनर्भर्तुर्गृ हं प्राप्य कतिपयदिवसान्मनुं यमीं यमं चापत्यत्रयमादित्यात् प्रासूत । पुनस्तदुरणतामसहन्ती छायां भर्तुरप-भोगाय स्वप्रज्ञाबलेनोत्पाद्यं तत्र संस्थाप्य गत्वोत्तरकुरूनिघरठायादवी भूत्वा विचचार ॥१३॥

Thus advised by her father, she returned to the abode of her lord and after some days from the side of sardityaiorshe begot three children—Manu, Yamī and Yama. Further unable to bear with the scorching rays, for the enjoyment of her lord she produced Chāyā by virtue of her intelligence and left her there. She herself started for Uttarakuru where she wandered about in the form of a mare. 13

बादित्योऽपि संज्ञेयमिति मत्वा तस्यां जायां पुनरपत्यत्रयमुत्पाद-यामास ॥१४॥ मनुं शनैश्चरं तपतीं च । स्वेष्वपत्येषु पक्षपातेन वर्ततीं छायां दृष्ट्वा यमः स्विपत्रमाह नेयमस्मन्मातेति ॥१४॥ पितापि तच्छुत्वा भार्यां प्राह । सर्वेष्वपत्येषु सममेव वर्तता-मिति ॥१६॥ पुनरपि स्वेष्वपत्येषु स्नेहात्प्रवर्ततीं छायां दृष्ट्वायमी यमी च तां बहुविधमपीत्थमुवाच । आदित्यसंनिधानात्तूष्णीं वभूवतः ॥१७॥ ततश्छाया तयोः शापं दत्तवती । यम त्वं प्रेतराजो भव यमि त्वं यमुना नाम नदी भवेत् ॥१८॥ ततः क्रोधादादित्योऽपि छायापुत्रयोः शापं दत्तवान् हे पुत्र शनैश्चर त्वं ग्रहो भव कूरदृष्टिमंत्द-गामी च पापग्रहस्त्वं च ॥१६॥ पुत्र तपती नाम नदी भवेति । अथा-दित्यो ध्यानमास्थाय संज्ञा क्व स्थितेति विचारयामास ॥२०॥

Taking her to be Samjñā, Aditya also again produced three offsprings through that wife. They were Manu, Śanaiścara and Tapati. Having noticed Chāyā showing extra favour to her children, Yama complained to his father-'She is not our mother.' Informed of this, father advised his wife-'Treat all your children equally'. And when Chaya was found to be more affectionate to her own children, both Yama, and Yamī behaved badly towards her. But in the presence of Aditya both of them remained silent. Then Chaya imprecated a curse upon them-"Yama, you go down as the King of the dead (Pretarāja), Yamī, you take the form of the river Yamuna". And in a fit of rage Aditya too imprecated a curse upon (Sanaiscara, and Tapati)—both the children of Chāyā— 'O my son Sanaiscara, as one of the inauspicious planets you would be evil eyed and slow of pace. O my daughter, you would take the form of the river Tapati'. Then Aditya sat in meditation and thought of the place as to where Samja might be present. 14-20

स दृष्ट्वानुत्तरकुष्णु ध्यानचक्षुषाश्वीभूय विचरन्तीम्। स्वयं चाश्वरूपेण तत्र गत्वा तया सह सम्पन्नं कृतवान् ॥२१॥ तस्यामेवादि-त्यादिवनावृत्पन्नौ तयोरितशयवपृषोः साक्षात् प्रजापितरागत्य देवत्वं यज्ञभागत्वं मुख्यं च देवानां भिषजत्वं दत्त्वा जगाम । आदित्यश्चाश्व-रूपं विहाय स्वभायौ संज्ञां त्वाष्ट्रीं स्वरूपधारिणीं नीत्वा स्वरूपमा-स्थाय दिवं जगाम ॥२२॥ विश्वकर्मा चागत्य आदित्यं नामिभः स्तुत्वा तदितशयोष्णतांशतामपशातयामास ॥२३॥

He could visualise through his divine intuition, in the form of a mare Samjñā had been wandering in the land of Uttarakuru. Then Āditya himself reached there in the form of

a horse and was united with her. 21

From Samiña were born the twin Asvins from the side of Aditya; of all the divinities they were the most beautiful; Prajapati in person appeared there; after conferring upon them the right to divinity, a principal share in the sacrifice and the status of physician of gods he left the place.

Aditya gave up his form of the horse; Tvastr's daughter Samjñā, his wife regained her original form, then in the company of Samjñā, in his natural form Aditya went to the heaven. 22

Then Viśvakarman approached Āditya; after eulogising him by recitation of his names, he grinded off the rays which were excessively hot. 23

एवं वः कथिता विप्रा अश्विनोत्पत्तिरुत्तमा । प्ण्या पवित्रा पापघ्नी भरद्वाज महामते ॥२४॥

O high-minded Bharadvāj, O Brahmins, thus I have narrated to you the beau iful story of the birth of the Asvins. It is a holy and auspicious story leading to the destruction of sins. 24

आदित्यपुत्री भिषजी सुराणां दिन्येन रूपेण विराजमानौ। श्रुत्वा तयोर्जन्म नरः पृथिन्यां भवेत् सुरूपो दिवि मोदते च ॥२४॥

Both the sons of Aditya put in the position of divine physicians shine in their heavenly splendour. By listening to the birth stories of both the Asvins, one is end wed with lovely appearance and delights in heavenew Polai. Digitized by S3 Foundation of the physician of the position of divine physicians.

इति श्रीनरसिंहपुराणे अश्विनोक्त्पत्तिनीम अष्टादशोऽष्यायः ॥१८॥

## एकोनविशोऽह्यायः

#### CHAPTER XIX

#### भरद्वाज उवा च

यैः स्तुतो नामभिस्तेन सिवता विश्वकर्मणा । तान्यहं श्रोतुमिच्छामि वद सूत विवस्वतः ॥१॥

Bharıdvāja said

I would like to liste 1 to Visvakar nan's en logy consisting of the names of Savit; O Sūta, please tell me that eulogy.

### सूत उवाच

तानि मे श्रृणु नामानि यै: स्तुतो विश्वकर्मणा । सविता तानि वक्ष्यामि सर्वगापहराणि ते ॥२॥

Sūta said

I recount the names by reciting which Visvakarman prayed to Savitr. Listen to those names, destructive of all sins.

आदित्यः सिवता सूर्यः खगः पूषागमस्तिमान् ।
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्ड आशुगः॥३॥
हिरण्यगभः किपलस्तपनो भास्करो रिवः।
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शम्भुस्तिमिरनाशनः॥४॥
अंशुमानंशुमाली च तमोघ्नस्तेजसां नित्रिः।
आतपी मण्डली मृत्युः किपलः सर्वतापनः॥५॥
हिर्पिवश्वो महातेजाः सर्वरत्नप्रभाकरः।
अंशुमाली तिमिरहा ऋग्यजुस्सामभ।वितः॥६॥
प्राणाविष्करणो मित्रः सुप्रदीपो मनोजवः।
यज्ञेशो गोपितः श्रीमान् भूतज्ञः क्लेशनःशनः॥७॥
अमित्रहा शिवो हंसो नायकः प्रियदर्शनः।
शुद्धो विरोचनः केशो सहस्रांशुः प्रतदेनः॥६॥
धर्मरिकाः पतंगश्च विशालो विश्वसंस्तुतः।

स दृष्ट्वानुत्तरकुष्वु घ्यानचक्षुषाश्वीभूय विचरन्तीम्। स्वयं चाश्वरूपेण तत्र गत्वा तया सह सम्पर्कं कृतवान्।।२१।। तस्यामेवादि-त्यादिवनावृत्पन्नौ तयोरितशयवपृषोः साक्षात् प्रजापित रागत्य देवत्वं यज्ञभागत्वं मुख्यं च देवानां भिषजत्वं दत्त्वा जगाम । आदित्यश्चाश्व-रूपं विहाय स्वभार्यां संज्ञां त्वाष्ट्रीं स्वरूपधारिणीं नीत्वा स्वरूपमा-स्याय दिवं जगाम।।२२।। विश्वकर्मा चागत्य आदित्यं नामिभः स्तुत्वा तदितशयोष्णतांश्वतामपशातयामास।।२३।।

He could visualise through his divine intuition, in the form of a mare Samjñā had been wandering in the land of Uttarakuru. Then Āditya himself reached there in the form of

a horse and was united with her. 21

From Samiña were born the twin Asvins from the side of Aditya; of all the divinities they were the most beautiful; Prajapati in person appeared there; after conferring upon them the right to divinity, a principal share in the sacrifice and the status of physician of gods he left the place.

Aditya gave up his form of the horse; Tvaştr's daughter Samjñā, his wife regained her original form, then in the company of Samjñā, in his natural form Aditya went to the heaven. 22

Then Viśvakarman approached Āditya; after eulogising him by recitation of his names, he grinded off the rays which were excessively hot. 23

एवं वः कथिता विप्रा अश्विनोत्पत्तिकृत्तमा । प्ण्या पवित्रा पापघ्नी भरद्वाज महामते ॥२४॥

O high-minded Bharadvāj, O Brahmins, thus I have narrated to you the beautiful story of the birth of the Asvins. It is a holy and auspicious story leading to the destruction of sins. 24

आदित्यपृत्री भिषजी सुराणां विव्येत रूपेण विराजमानी। श्रुत्वा तयोजेंन्म नरः पृथिव्यां भवेत् सुरूपो दिवि मोदते च ॥२४॥

Both the sons of Aditya put in the position of divine physicians shine in their heavenly splendour. By listening to the birth stories of both the Asvins, one is endowed with lovely appearance and delights in heaven. Definition Digitized by S3 Foundation USA

इति श्रीनरसिंहपुराणे अधिवनोरुत्पत्तिनीम अज्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

## एकोनविशोऽच्यायः

### **CHAPTER XIX**

#### भरद्वाज उवा च

यै: स्तुतो नामिमस्तेन सिवता विश्वकर्मणा। तान्यहं श्रोतुमिच्छामि वद सूत विवस्वतः॥१॥

Bharıdvāja said

I would like to listen to Visvakar nan's enlogy consisting of the names of Savit; O Sūta, please tell me that eulogy.

### सूत उवाच

तानि मे श्रुणु नामानि यै: स्तुतो विश्वकर्मणा । सविता तानि वक्ष्यामि सर्वगापहराणि ते ॥२॥

Sūta said

I recount the names by reciting which Viśvakarman prayed to Savitr. Listen to those names, destructive of all sins.

आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषागभस्तिमान् । तिमिरोन्मथनः शम्भस्त्वष्टा मार्तण्ड आशुगः॥३॥ हिरण्यगर्भः कपिलस्तपनो भास्करो रिवः। अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शम्मुस्तिमिरनाशनः॥४॥ अंग्रुमानंशुमाली च तमोघ्नस्तेजसां नित्रि:। आतपी मण्डली मृत्युः कपिलः सर्वतापनः।।१।। हरिविश्वो महातेजाः सर्वरत्नप्रभाकरः। अंशुमाली तिमिरहा ऋग्यजुस्सामभ।वितः ॥६॥ प्राणाविष्करणो मित्र: सुप्रदी भे मनोजवः। यज्ञेशो गोपतिः श्रीमान् भूतज्ञः क्लेशनःशनः ॥७॥ अमित्रहा शिवो हंसो नायकः प्रियदर्शनः। **शुद्धो विरोचनः केशो सहस्रांशुः प्रतर्दनः**।।८।। घर्मरिंगः पतंगश्च विशालो विश्वसंस्तुतः। दुविज्ञेयगतिः शूरस्तेजोराशिमंहायशाः ॥६॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA भ्राजिब्णुज्योतिषामीशो विजिब्णुविद्वभावनः ।
प्रभविब्णुः प्रकाशात्मा ज्ञानराशिः प्रभाकरः ॥१०॥
यादित्यो विश्वदृग् यज्ञकर्ता नेता यशस्करः ।
विमलो वीर्यवानीशो योगज्ञो योगभावनः ॥११॥
यमृतात्मा शिवो नित्यो वरेण्यो वरदः प्रभुः ।
धनदः प्राणदः श्रेष्ठः कामदः कामरूपधृक् ॥१२॥
तरणिः शाश्वतः शास्ता शास्त्रज्ञस्तपनः शयः ।
वेदगर्भो विभवीरः शान्तः सावित्रविद्यक्यः ॥१३॥
ध्येयो विश्ववेश्वरो भर्ता लोकनाथो महेश्वरः ।
महेन्द्रो वरुणो धाता विष्णुरग्निदिवाकरः ॥१४॥

The following are the names:

(1) Aditya (the son of Aditi), (2) Savity (the generator of intellect), (3) Sūrya (the sun), (4) Khaga (that which moves in the firmament); (5) Pusan (the nourisher) (6) Gabhastimat (that which is endowed with rays), (7) Timironmathana (the dispeller of darkness), (8) Sambhu (the giver of happiness), (9) Tvastr, (10) Martanda that which is born from the foetal egg in the womb of Aditi and the foetal egg spoken of as destroyed by Kaśyapa), (11) Aśuga (that which is of swift pace), (12) Hiranyagarbha (the golden embryo), (13) Kapila (that which is the tawny-coloured), (14) Tapana (that which heats or warms), (15) Bhāskara (the producer of light and lustre), (16) Ravi (that which sucks up water), (17) Agnigarbha (pregnant with fire), (18) Aditeh putra (the son of Aditi), (19) Timiranāśana (the dispeller of darkness), (20) Amsumat (that which is shines with a thousand rays), (21) Amsumālī (that which is endowed with a thousand rays, (22) Tamoghna (the destroyer of darkness), 23 (Tejasam nidhi (the store-house of light and lustre). (24) Atapi (the producer of heat', (25) Mandali that which is endowed with an orb), (26) Mrtyu (death-personified, or that which gives birth to Yama, the god of death), (27) Kapila Sarvatāpana (the tawny-coloured entity that heats one and all), (28 Hari (the dispeller of sins), (29) Visva (that) which has the

<sup>1,</sup> Vide Mirkandeya Parana ch. 105, 19-20

form of the universe), (30) Mahītejas (that which is endowed with great effulgence), (31) Sarvaratha-prabhākara (that which enhances the light and lustre of the jewels), (32) Amsumālī Timirahan (that which endowed with a thousand rays dispels darkness), (33) Rgyajussāmabhāvita that whose glory has been propounded by the three Vedas-(Rk, Yajus and Saman), (34) Prānāviskarana (the source of life on this earth), (35) Mitra (one of the twelve Adityas), (36) Supradipa (that which shines brightly), (37) Manojava (that which is as swift as the mind), (38) Yajñeśa (the lord of sacrifice), (39) Gopati (the lord of rays), (40) Srimat 'that which is endowed with splendour), (41) Bhūtajña (the knower of beings), (42) Kleśanāśana the remover of misery), (13) Amitrahan (the vanquisher of foes), (44) Siva (the auspicious), (45) Hamsa (the supreme soul), (46) Nāvaka (that which leads or guides), (47) Priyadarsana (that which is of charming appearance), (48) Suddha (the spotless) (49) Virocana (the ever effulgent), (50) Kesin (that which is endowed with hairs in the form of rays), (51) Sahasrāmśu (that which is endowed with a thousand rays), (52) Pratardana (that which has the specific power of destroying darkness), (53) Dharmarasmī (that which is endowed with sacred or holy rays), (54) Patamga (that which moves in the firmament), (55) Viśāla (the great), (56) Viśvasamstuta (that which is eulogised by the whole universe), (57) Durvijneyagati (that which is of inscrutable nature), (58) Sūra (the mighty), (59) Tejorāśi (a mass of splendour), (60) Mahāyasas (that which is of great fame), (61) Bhrājisnu (the resplendent), (62) Jyotisām īša (the lord of planets and stars), (63) Vijisnu (the ever victorious), (64) Viśvabhāvana (the source of the universe), (65) Prabhavisnu (the origin of the universe), (6) Prakāśātman (that which is of the nature of splendour), (47) Jñānarāśi (the treasure-house of wisdom), (68) Prabhākara (the producer of light), (69) Ādityo Viśvadrk (Aditya, the onlooker of the universe), (70) Yajūakartr (the institutor of sacrifice) (71) Netr (that which leads or guides), (72) Yasaskara (that which enhances fame and glory), (73) Vimala (the spotless), (74) Viryavat (the mighty), (75) Isa (the lord', (76) Yogajña (the knower of 'yoga'), (77) Yogabhāvana (the propounder of 'yoga'), (78) Amrtātman Siya

(Siva, the essence of immortality), (79) Nitya (the eternal), (80) Varenya (the adorable), (81) Varada (the bestower of boons). (82) Prabhu (the lord), (83) Dhanada (the giver of wealth), (84) Prānada (the giver of life), (85) Srestha (the pre-eminent), (86) Kāmada (the full-filler of all desires), (87) Kāmarupadhrk (that which essumes different forms of one's own will), (88) Tarani (that which enables one to cross over the ocean of samsara). (89) Sāśvata (the eternal), (90) Sastr (the chastiser), (91) Sāstrajūa (proficient in scriptures), (92) Saya (the support), (93) Vedagarbha (the revealer of Sukla Yajurveda)1, (94) Vibhu (the all-pervasive), (95) Vīra (the mighty), (96) Sānta (the calm and pacified), (97) Sāvitrīvallabha (the presiding deity of the Gayatri hymn), (98) Dhyeya (worthy of meditation), (99) Viśvešvara (the lord of the universe), (100) Bhartr (the sustainer), (101) Lokanātha (the protector of the worlds), (102) Maheśvara (the great lord), (103) Mahendra (who is of the nature of lord Indra), (104) Varuna (one of twelve Adityas), (105) Dhātr (one of the twelve Adityas), (106) Viṣṇu (one of twelve Adityas), (107) Agni (who is of the nature of fire) and (108) Divākara (the maker of day). 3-14

एतेस्तु नामभिः सूर्यः स्तुतस्तेन महात्मना।

उवाच विश्वकर्माणं प्रसन्नो भगवान् रविः ॥१५॥

अमिमारोप्य मामत्र मण्डलं मम शात्य।

त्वद्बुद्धिस्थं मया ज्ञातमेवमौष्ण्यं शमं व्रजेत् ॥१६॥

the sun-god is given in Vişnu Purāna (III. 5). Vaisampāyana, the pupil of Vyāsa taught twenty seven branches of Yajurvedarto all his disciples. But once infuriated with one oviof his disciples. Yājūavalkya for) his discipled with one oviof his disciples. Yājūavalkya for) his discipled with one oviof his disciples. Yājūavalkya for) his discipled with one oviof his disciples. Yājūavalkya for) his discipled with one oviof his disciples. Yājūavalkya for) his discipled in the disciples with a latent of the disciples with the discipled the latent of latent of the latent of latent o

In honour of the sun-god the high-souled (Viśvakarman) had offered his eulogy consisting of these names; and the sun-god extremely pleased addressed Viśvakarman—

"I am well aware of your intention. You set me on the lathe and thin down my orb; thus the heated part would cool

down." 15-16

इत्युक्तो विश्वकर्मा च तथा स कृतवान् द्विज । शान्तोष्णः सविता तस्य दुहितुर्विश्वकर्मणः ॥१७॥ संज्ञायाश्चाभवद्विप्र भानुस्त्वष्टारमञ्ज्ञवीत् । स्वया यस्मात् स्तुतोऽहं वै नाम्नामष्टशतेन च ॥१८॥ वरं वृणीष्व तस्मात् त्वं वरदोऽहं तवानघ । इत्युक्तो भानुना सोऽथ विश्वकर्मात्रवीदिदम् ॥१६॥ वरदो यदि मे देव वरमेतं प्रयच्छ मे। एतंस्तु नामभिर्यस्त्वां नरः स्तोष्यिति नित्यशः ॥२०॥ तस्य पापक्षयं देव कुष् भक्तस्य भास्कर ॥२१॥

O Brahmin, Viśvakarman did all that as advised by the sun-god. Since that day Savitr appeared cool and soothing for Samjää, the daughter of Viśvakarman. Then the sun-god addressed Tvastr... O sinless one, you have offered me an eulogy consisting of my one hundred and eight names; and I would bless you with the boons, choose any boon that you like. Thus asked by the sun-god, Viśvakarman replied - You are pleased to bless me with the boons, and now I ask of you this particular boon. O sun god, may the devotee who daily offers you an eulogy consisting of these names be cleansed of all his sins. 17-21

तेनेवमुक्तो दिनकृत्तथेति त्वष्टारमुक्त्वा विरराम भास्करः। संज्ञां विश्वञ्चां रविमण्डलस्थितां कृत्वा जगामाथ रवि प्रसाद्य ॥२२॥

'So be it' thus the sun-god (the producer of light and lustre) said to Tvaştr. After propitiating the sun-god Viśva-karman left for his own abode. And it is for Viśvakarman, Samjñā continued to live in the solar orb without fear or apprehension. 22.

## विशतितमोऽध्यायः

#### CHAPTER XX

साम्प्रतं मारुतोत्पत्ति वक्ष्यामि द्विजसत्तमः। पुरा देवासुरे युद्धे देवैरिन्द्रादिभिदितेः॥१॥

O best of the Brahmins, now I would describe the birth of the Maruts. Formerly in the battle between gods and demons, the sons of Diti were defeated by gods with Indra as their leader. With the death of her sons Diti was desirous of a son who would smash the pride of Indra, and hence she propitiated her husband—the sage Kasyapa. 1-2

प्ताः पराभूता दितिश्च विनष्टपुत्रा महेन्द्रदर्पहरं प्त्रमिच्छन्ती कश्यपमृषि स्वपितमाराघयामास ॥२॥ स च तपसा संतुष्टो गर्भाधानं चकार तस्याम् । पुनस्तामेवमुक्तवान् ॥३॥ यदि त्वं शुचिः सती शर्चछतिममं गर्भं घारियष्यसि ततश्च महेन्द्रदर्पहन्ता पुत्रो भविष्यति । इत्येवमुक्ता सा च तं गर्भं घारियामास ॥४॥

Pleased with her penance, after impregnating her thus he advised, 'You will be blessed with a son who would smash the pride of Mahendra, provided in a pure and holy state you bear this foetus for a hundred years. Thus advised she continued to bear the foetus. 3-4

इन्द्रोऽपि तज्ज्ञात्वा वृद्धज्ञाह्मणरूपेणागत्य दितिपाइवं स्थित-वान् । किंचिद्रनपूर्णे वर्षशते पादशौयमकृत्वा दितिः शयनमारुह्म निद्रां गता ॥५॥ सोऽपि लब्धावसरो वज्जपाणिस्तत्कुक्षि प्रविद्य बज्जेण तं गमें सप्तधा चिच्छेद । सोऽपि तेन प्रचिछद्यमानो हरोद ॥६॥ मा रोदी-रिति वदन्निन्द्रस्तान् सप्तधैकैकं चिच्छेद ॥७॥ सप्तधा ते सर्वे महतो यतो जातमात्रान्मा रोदीरित्युक्तवान् । महेन्द्रस्य सहाया अमी महतो नाम देवा बभूवुः ॥६॥

Aware of this Indra remained by the side of Diti in the disguise of an old Brahmin. Just before the completion of the hundredth year Diti went to bed without cleansing herofeet. 5

Taking this opportunity Indra with his thunderbolt entered her womb and cut the foetus into seven pieces. Being cut to pieces the foetus started weeping. 6

"Don't weep" saying thus, Indra again cut each of them into seven pieces. 7

Each part of the foetus was cut into seven pieces; and they are called Maruts because Indra at the time of their birth had consoled them with the words—"mā rodīh" (don't weep). These Maruts, associates of Mahendra got the status of divinities. 8

एवं मुने सृष्टिरियं तवेरिता देवासुराणां नरनागरक्षसाम् । वियन्मुखानामपि यः पठेदिदं श्रुण्वंश्च भक्त्या हरिलोकमेति सः ॥६॥

O sage, thus have I narrated to you the origin of gods, demons, human, beings Nāgas, Rākṣasas and the elements like ether etc. He, who, devotedly reads out this account or listens to it goes to the abode of Hari. 9

इति श्रीनरसिंहपराणे विश्वतितमोऽध्यायः ॥२०॥

let the same assemblish here inten to it.

the the Puration state of a detailed description of Number and Number of States and a state of the state of a state of the state of the

कारी सामयुवस्पतिसामी प्राचीना । महीना करवादा कैरतपार भारती सामित्रपारंपक । प्राचीतिकसाङ्का, इरमाकोपिश्चाका । सिंह, सामित्रियों सेतासम्बद्ध स्थीत स्थापन, अन्तर्भ स्थापनार

# एकविशोऽध्यायः

properties of the same and the same same same same

### CHAPTER XXI

### भरद्वाज उवाच

अंनुसर्गश्च सर्गश्च त्वया चित्रा कथेरिता। वंसमन्वन्तरे ब्रूहि वंशानुचरितं च मे॥१॥

Bharadvāja said

You have given me an interesting account of 'Sarga' (Creation) and 'Anusarga' (Secondary creation). Now you tell me about Vaméa (Genealogy of gods and sages), 'Manvantara' (Cycles of the ages) and Vaméanucarita (Accounts of glorious deeds of royal dynasties). 1

### सूत उवाच

राज्ञां वंशः पुराणेषु विस्तरेण प्रकीर्तितः।
संक्षेपात्कथयिष्यामि वंशमन्वन्तराणि ते ॥२॥
वंशानुचरितं चैव श्रृणु विप्र महामते।
श्रुण्वन्तु मुनयक्चेमे श्रोतुमागत्य ये स्थिताः॥३॥

Sūta said

In the Purāņas there is detailed description of 'Vaṃśa'. Now I give a brief account of 'Vaṃśa', 'Manvantara' and 'Vaṃśānucarita', O high-minded Brahmin, you please listen and let the sages assembled here listen to it. 2-3

आदो तावद्ब्रह्मा ब्रह्मणो मरीचिः। मरीचेः कश्यपः कश्यपादादित्यः ॥४॥ आदित्यान्मनुः। मनोरिक्ष्वाकुः, इक्ष्वाकोविकुक्षिः।
विकुक्षेद्योतः, द्योताद्वेनो वेनात्पृथुः पृथोः पृथाश्वः ॥४॥ पृथाश्वादसंख्याताश्वः। असंख्याताश्वान्मांघाता ॥६॥ मांघातुः पृश्कुत्सः
पुश्कुत्साद्वृषदो वृषदादिमशम्भुः॥७॥ अमिशम्भोदिश्णो दारुणात्सगरः॥६॥ सगराद्धर्यश्वो ह्यंश्वाद्धारीतः॥६॥ हारीताद्रोहिताश्वो
रोहिताश्वादंशुमान्। श्रंशुमतो भगीरथः॥१०॥ भगीरथात् सोदासः
सोदासाच्छत्रंदमः ॥११॥ शत्रुंदमादनरण्यः, अनरण्याद्दीर्घबाहुः,
दोषंबाहोरजः ॥१२॥ अजाद्द्शरथः। दशरथाद्वामः, रामाल्लवः,

लवात पद्मः ॥१३॥ पद्मादनुपर्णः । अनुपर्णाद्वस्त्रपाणिः ॥१४॥ वस्त्र-पाणेः शुद्धोदनः । शुद्धोदनाद्बुधः । बुधादादित्यवंशो निवर्तते ॥१५॥

First there was Brahmā; from Brahmā Marīci was born, from Marīci Kaśyapa, from Kaśyapa Āditya, from Āditya Manu, from Manu İkşvāku, from İkşvāku Vikukşi, from Vikukşi Dyota, from Dyota Vena, from Vena Prthu, from Prthu Prthaśva, from Prihaśva Asamkhyataśva, from Asamkhyataśva Mändhätr, from Mändhätr Purukutsa, from Purukutsa Drsada, from Drsada Abhisambhu, from Abhisambhu Dāruņa, from Dāruņa Sagara, from Sagara Haryasva, from Haryasva Hārīta, from Hārīta Rohitāśva, from Rohitāśva Amsumat, from Amsumat Bhagiratha, from Bhagiratha Saudasa, from Saudasa Satrumdama, from Satrumdama Anaranya, from Anaranya Dīrghabāhu, from Dīrghahāhu Aja, from Aja Dasaratha, from Daśaratha Rāma, from Rāma Lova, from Lava Padma, from Padma Anuparņa, from Anuparņa. Vastrapāņi, from Vastrapāni Suddhodana and Budha (Buddha) was the son of Suddhodana. With Budha (Buddha) there ends of solar race. 4-15

सूर्यवंशभवास्ते ते प्राधान्येन प्रकीर्तिताः।
यैरियं पृथिवी भुक्ता धर्मतः क्षत्रियैः पुरा ॥१६॥

Thus I have described the prominent Ksatriya kings of the solar race who in ancient times had righteously ruled over the earth. 16

सूर्यस्य वंशः कथतो मया मुने

समुद्गता यत्र नरेश्वराः पुरा।

मयोच्यमानाञ्छशिनः समाहितः 

प्रणुष्व वंशेऽथ नृपाननुत्तमान् ॥ १७॥

O sage, I have given an account of the solar race in which renowned kings were born. Now attentively listen to my account of the reputed kings born in the lunar race. 17

इति श्रीनरसिंहपुराणे सूर्यवंशकंथनं नामैकविंशोऽध्यायः ।। र्रश्।।

son of Brah Dåksäyanl,

The so

of Aditya w

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

# द्वाविशोऽध्यायः

### **CHAPTER XXII**

सूत उवाच

सोमवंशं शृणुष्वाय मरद्वाज महामुने । पुराणे विस्तरेणोक्तं संक्षेपात् कथयेऽधृना।।१।।

Sūta said

O revered sage Bharadvāja, now listen to the account of the lunar race. There is detailed description of it in the Purāņas and now I narrațe it briefly. 1

क्षादो तावद्ब्रह्मा। ब्रह्मणो मानसः पुत्रो मरीचिर्मरीचेदिक्षा-यण्यां कश्यपः ॥२॥ कश्यपादिततेरादित्यः । आदित्यात्सुवर्णलायां मनुः ॥३॥ मनो सुरूपायां सोमः । सोमाद्रोहिण्यां बुधः । बुधादिलायां पुरूरवाः ॥४॥ पुरूरवस आयुः । आयो रूपवत्यां नहुषः ॥४॥ नहुषात् पितृवत्यां ययातिः । ययातेः शर्मिष्ठायां पूरुः ॥६॥ पूरोवंशदायां सम्पातिः । सम्पातेर्भानुदत्तायां सार्वभौमः । सार्वभौमस्य वैदेह्यां भोजः।।७॥ भोजस्य लिङ्गायां दुष्यन्तः। दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां भरतः ।। द्या भरतस्य नन्दायामजमीढः । अजमीढस्य सुदेव्यां पृहिनः । प्रने रुप्रसेनायां प्रसरः। प्रसरस्य बहुरूपायां शंतनुः । शंतनीयोंजन-गन्वायां विचित्रवीर्यः । विचित्रवीर्यस्याम्बिकायां पाण्डुः ॥६॥ पाण्डोः कुन्तिदेव्यामर्जुन:। अर्जुनात् सुभद्रायामभिमन्युः ॥१०॥ अभिमन्यो-कत्तरायां परीक्षितः । परीक्षितस्य मातृवत्यां जनमेजयः । जनमेजयस्य पुण्यवत्यां शतानीकः ।।११।। शतानीकस्य पुष्पवत्यां सहस्रानीकः। सहस्रानीकस्य मृगवत्यामुदयनः । तस्य वासवदत्तायां नरवाहनः।।१२।। नरवाहनस्याश्वमेघायां क्षेमकः । क्षेमकान्ताः निवर्तते ॥१३॥

Bıahmā was the primal being. Marīci was the mind-born son of Brahmā. The son of Marīci was Kasyapa born from Dākṣāyaṇī. 2

The son of Kasyapa was Āditya born from Aditi. The son of Āditya was Manu born from Suvarcalā. The son of Manu was Som born from Surūpā. The son of Manu was Som born from Surūpā. The son of Germa Swasna Budha

born from Rohini. The son of Budha was Pururavas born from Ilā. The son of Pururavas was Ayu. The son of Ayu was Nahuṣa born from Rūpavati. The son of Nahuṣa was: Yayāti born from Pitṛvati. The son of Yayāti was Puru born from Sarmiṣṭhā. The son of Puru was Sampāti born from Vaṃśadā. The son of Sampāti was Sārvabhauma born from Bhānudattā. The son of Sārvabhauma was Bhoja born from Vaidehī. ?-7

The son of Bhoja was Duşyanta born from Lingā. The son of Duşyanta was Bharata born from Sakuntalā. The son of Bharata was Ajamīdha born from Nandā. The son of Ajamīdha was Pṛṣṇi born from Sudevī. The son of Pṛṣṇi was Prasara born from Ugrasenā. The son of Prasara was Santanu born from Bahurūpā. The son of Santanu was Vicitravīrya born from Yojanagandhā. The son of Vicitravīrya was Pāṇḍu born from Ambikā. The son of Pāṇḍu was Arjuna born from Kuntī. The son of Arjuna was Abhimanyu born from Subhadrā. 8-10

The son of Abhimanyu was Parikşita born from Uttarā. The son of Parikşita was Janamejaya born from Mātrvatī. The son of Janamejaya was Satānīka born from Puņyavatī. 11

The son of Satānika was Sahasrānika born from Puşpavatī. The son of Sahasrānika was Udayana born from Mṛgavatī. The son of Udayana was Naravāhana born from Vāsavadattā. 12

Kşemaka was the son of Naravāhana born from Aśyamedhā. And the Pāṇḍava race ends with Kşemaka. Thus the lunar race comes to a close. 13

य इदं श्रृणुयान्तित्यं राजवंशमनुत्तमम्। सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति।।१४॥

One who listens daily to the recitation of this glorious royal race cleansed of all sins goes to the abode of Visnu. 14

यश्चेदं पठते नित्यं श्राद्धे वा श्रावयेत्पितृन्। वंशानुकीर्तनं पुण्यं पितृणां दत्तमक्षयम् ॥१४॥

For one who daily reads aloud this sacred account of the

royal race or makes it listen to one's deceased ancestors during the Sraddha ceremony, the gifts he or she offers to the manes are never exhausted. 15

राज्ञां हि सोमस्य मया तवेरिता वंशानुकीर्तिद्विज पीपनाशनी। श्रुणुष्व विश्रेन्द्र मयोच्यमानं मन्वन्तरं चापि चतुर्देशाख्यम्।।१६॥

O Brahmin, I have depicted the lunar race, the recitation of which leads to the destruction of sins. O the best of the Brahmins, now listen to the fourteen 'Manyantaras' that I narrate. 16

इति श्रीनरसिंहपुराणे सोमवंशानुकीर्तनं नाम द्वाविशोऽध्यायः ॥२२॥

the state of the second section of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

the Print Executive Astronomy and the

personal bedievland administration appropria

and the transfer to build about all the

The sea of Saletic officers and Officers and

ALE ASSOCIATION TO DUE

THE CONTRACTOR OF STREET AND THE STREET

there is a strong a management of

## त्रयोविशोऽध्यायः

### CHAPTER XXIII

### सूत उवाच

प्रथमं तावत्स्वायमभुवं मन्वन्तरं तत्स्वरूपं कथितम्। सर्गादी स्वारोचिषो नाम द्वितीयो मनुः।।१॥ तस्मिन् स्वारोचिषे मन्वन्तरे विपश्चिन्नामं देवेन्द्रः । पारावताः सतुषिता देवाः ॥२॥ ऊर्जस्तम्बः सुप्राणो दन्तो निऋंषमो वरीयानी इवरः सोमः सप्तर्षयश्रवम् किम्पुरुषाद्याः स्वारोचिषस्य मनोः पुत्रा राजानो भवन्ति ॥३॥ तृतोय उत्तमो नाम मनुः । सुधामानः सत्याः शिवाः प्रतदंना वंशवर्तिनश्च देवाः । पञ्चैते द्वादशगणाः ॥४॥ तेषां सुशान्तिरिन्द्रः ॥५॥ वन्<mark>द्</mark>याः सप्तर्षयोऽभवन् । अत्र परशुचित्राद्या मनोः सुताः ॥६॥ चतुर्थस्तामसो नाम मनुः । तत्र मन्वन्तरे सुराः पराः सत्याः सुधियश्च सप्तविशतिका गणाः ॥७॥ तत्र भुशुण्डी नाम देवेन्द्रः। हिरण्यरोमा देव श्रीरूर्ध्वबाहु-र्देवबाहुः सुघामा ह पर्जन्यो मुनिरित्येते सप्तर्षयः ॥ द।। ज्योतिर्घामा पथः काश्योऽग्निर्धनक इत्येते तामसस्य मनोः पुत्रा राजानः ।।६।। पञ्चमो नाम रैवतो मनुः। तस्यान्तरेऽमिता निरता वैकुण्ठाः सुमेधस इत्येते देवगणाश्चतुर्देशका गणाः। असुरान्तको नाम देवेन्द्रः। सप्त-काद्या मनोः सुता राजानो वै बभूवुः ॥१०॥ शान्तः शान्तभयो विद्वां-स्तपस्वी मेघावी सुतपाः सप्तर्षयोऽभवन् ।।११।। षष्ठश्चाक्षुषो नाम मनुः। पुरुशतद्यम्नप्रमुखास्तस्य सुता राजानः । सुशान्ता आप्याः प्रसूता भव्याः प्रथिताश्च महानुभावाः लेखाद्याः पञ्चेते ह्यष्टका गणा-स्तत्र देवाः ॥१२॥ तेषामिन्द्रो मनोजवः। मेघाः सुमेघा विरजा हविष्मानुत्तमो मतिमान्नाम्ना सहिष्णुश्चेते सप्तर्षयः ॥१३॥ सप्तमो वैवस्वतो मनुः साम्प्रतं वर्तते । तस्य पुत्रा इक्ष्वाकुप्रमृतयः क्षत्रिया भूभुजः ॥१४॥ आदित्यविश्ववसुरुद्राद्या देवाः पुरन्दरोऽत्र देवेन्द्रः ॥१४॥ वशिष्ठः कर्यपोऽत्रिजमदिनगौतम विश्वामित्रभरद्वाजाः सप्तषंयो भवन्ति ॥१६॥

Sūta said

The first 'Manvantara' was 'Svavambhuva' and its essential features have already been depicted. In the beginning

7-9

of creation there was Svārocişa, the second Manu; in the Svārocişa 'Manvantara' Vipaścit ruled as Indra, the lord of gods; during the period of Vipaścit the deities were known as Pārāvatas and Tuṣitas; the seven sages who existed in this Manvantara were — Ūrjastamba, Suprāṇa, Danta, Nirṛṣabha, Variyān, Iśvara and Soma; likewise in those days Kimpuruṣa and others, the sons of Svārociṣa Manu were the kings of the earth. 1-3

The third Manu was known as Uttama; the five orders of deities of this period were Sudhāmāns, Satyas, Šivas, Pratardans and Vaṃśavartins; and each of these five orders consisted of twelve divinities; Suśānti was the Indra of those divinities; the seven sages belonging to this period were known as Vandyas; Paraśu, Citra etc., the sons of Uttama Manu were the kings of the earth. 4-6

Tāmasa was the fourth Manu; in the 'Manvantara' of Tāmasa Paras, Satyas and Sudhīs were the three orders of deities and each of these three orders comprised twenty seven divinities; Bhuśuṇḍī was the Indra of these divinities. The seven sages who had their existence in this Manvantara were—Hiraṇyaroman, Devaśrī, Urddhvabāhu, Devabāhu, Sudhāman, Parjanya and Muni; Jyotirdhāman, Pṛthu, Kāśya, Agni and Dhanaka the sons of Tāmasa Manu were the kings of the earth.

Raivata was the fifth Manu; in the Manvantara of Raivata Amitas, Niratas, Vaikunthas and Sumedhas were the four orders of deities and each of these four orders consisted of fourteen divinities; Asurāntaka¹ was the Indra of these divinities. Saptaka and others—the sons of Raivata Manu were the kings ruling over the earth; the seven sages of this Manvantara were:—Śānta, Śāntabhaya.² Vidvas, Tapasvin, Medhāvin and Sutapas. 10-11

Cākṣuṣa was the sixth Manu; in the Manyantara of Cākṣuṣa Puru, Satadyumna etc.—the sons of Cākṣuṣa Manu were the kings ruling over the earth; Adyas.<sup>3</sup> Prasūtas,

<sup>1.</sup> In the N.S.P. edition it is Surantaka.

<sup>2.</sup> In the N.S.P. edition the reading is Santanava.

<sup>3.</sup> In the Gita Press edition it appears as Apyas 33 Foundation USA CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digital 1983 Foundation USA

Bhavyas, Prathitas and the magnanimous Lekhas were the five orders of deities and each of these five orders comprised eight divinities; Manojava was the Indra of these divinities; the seven sages were:—Medhas, Sumedhas, Virajas, Havismat, Uttama, Matimat and Sahisnu. 12-13

The seventh Manu is Vaivasvata who continues at present; Ikşvāku and others—the Kṣatriya sons of Vaivasvata Manu are the kings of the earth; in this Manvantara of Vaivasvata Āditya, Viśvavasu and Rudra etc., are the deities and Purandara is their Indra; the seven sages of this period are—Vasiṣṭha, Kaśyapa, Atri, Jamadagni, Gautama, Viśvāmitra and Bharadvāja. 14-16

भविष्याणि मन्वन्तराणि कथ्यन्ते। तद्यथा आदित्यात् संज्ञायां जातो यो मनुः पूर्वोक्तश्कायायामृत्यन्नो मनुद्धितीयः स तु । पूर्वजस्य सावर्णस्य मन्वन्तरं साविणकमष्टमं श्रृण् ॥१७॥ मनूः सावर्णोऽष्टमो भविता तत्र सुतपाद्या देवगणास्तेषां बलिरिन्द्रो भविता । १८॥ दीष्ति-मान् गालवो नामा कृपशैणिव्यासऋष्यशृङ्गाश्च सप्तर्पयो भवितारः। विराजोर्वरीयनिर्मोकाद्याः सावर्णस्य मनोः मुता राजानो भविष्य-न्ति ।।१६।। नवमो दक्षसाविणमेनुर्भविता । घृतिः कीर्तिदीप्तः केतुः पञ्चहस्तो निरामयः पथ्श्रवाद्या दक्षसावर्णा राजानोऽस्य मनोः पुत्राः ।।२०।। मरीचि गर्भाः सुधर्माणो हविष्मन्तस्तत्र देवताः । तेषा-मिन्द्रोऽद्भुतः ॥२१॥ संवनः कृतिमान् ह्व्यो वसुमेघातिथिज्योतिषमा-नित्येते सप्तर्षयः ॥२२॥ दशमो बह्य सार्वणिर्मनुर्भविता । विरुद्धादय-स्तत्र देवाः। तेषां शान्तिरिन्द्रः। हविष्मान् सुकृतिः सत्यस्तपोमूर्ति-निभागः प्रतिमोकः सप्तकेतुरित्येते सप्तर्षयः ॥२३॥ सक्षेत्र उत्तमो भुरिषेणादयो ब्रह्मसावणिपुत्रा राजानो भविष्यन्ति ॥२४॥ एकादशे मन्वन्तरे धर्मसावणिको मनुः ॥२४॥ सिंहसवनादयो देवगणाः । तेषां दिवस्पतिरिन्द्रः ॥२६॥ निर्मोहस्तत्त्वदर्शी निकम्पो निरुत्साहो घृति-मान् रुच्य इत्येते सप्तर्षयः । चित्रसेन विचित्राद्या धर्मसावणिपुत्रा भूभृतो भविष्यन्ति ॥२७॥ रुद्रसावणिभविता द्वादशो मनुः ॥२८॥ कृतिधामा तत्रेन्द्रो हरिता रोहिताः सुमनसः सुकर्माणः सुतपाश्च देवाः ॥२१॥ तपस्वी चारुतपास्तपोमूर्तिस्तपोरितस्तपोवृतिज्यौतिस्तप इत्येते सप्तर्षयः ।।३०।। देववान देवश्रेष्ठाद्यास्तस्य मनोः सुता भूपाला भविष्यन्ति ॥३१॥ त्रयोदशो रुचिर्नाम मनुः । स्रावी बाणः सुधर्मा CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA प्रभृतयो देवगणाः । तेषामिन्द्र ऋषभो नाम भिवता ।।३२॥ निहिचती-ऽग्नितेजा वपुष्मान् घृष्टो वारुणिर्हविष्मान् नहुषो भव्य इति सप्तर्षयः । सुधमी देवानीकादयस्तस्य मतोः पुत्राः पृथ्वीश्वरा भिवष्यन्ति ।।३३॥ भौमश्चतुर्देशो मनुर्भविता । सुष्ठित्रस्तत्रेन्द्रः । चक्षष्मन्तः पवित्राः किन्-ष्ठाभा देवगणाः ॥३४॥ अग्निबाह्युचिशुक्रमाधवशिवाभीमजितश्वासा इत्येते सप्तर्षयः । उरुगम्भोरब्रह्माद्यास्तस्य मनोः ६ता राजानः ॥३५॥

Now I would give an account of the future 'Manvantaras'. I have already referred to Manu, the son of Aditya born from Samijñā; the second Manu is the son of the same Aditya born from Chāyā; the first born Manu is known as Sāvarna and

Savarnika Manvantara is the eighth in order. 17

Sāvarņa will be the eighth Manu; in the Manvantara of Sāvarņa, Sutapa and others will be the deities and Bali will be their Indra; the seven sages of this period will be —Dīptimat, Gālava, Nāmā, Kṛṇa, Drauni, Vyāsa and Rṣyaśṛṅga. Virāja, Urvarīya, and Nirmoka etc.—the sons of Sāvarņa Manu will be the kings of the earth. 18-19

Daksa-Sāvarņi would be the ninth Manu; Dhṛti, Kirti, Dīti, Ketu, Pañcahasta, Nirāmaya and Pṛthusravas etc.—the sons of Daksa-Sāvarņi Manu will be the kings ruling over the earth. Marīcigarbhas, Sudharmans and Havismats will be the three orders of deities; Adbhuta will be their Indra; the seven sages of this period will be —Savana, Kṛtimat, Havya; Vasu, Medhātithi and Jyotismat. 20-22

Brahma-Sāvarņi will be the tenth Manu; the deities of this period will be Viruddha and others and Sānti will rule as their Indra. The seven sages will be Havismat, Sukrti, Satya, Tapomūrti, Nābhāga, Pratimoka and Saptaketu, Suksetra, Uttama, Bhūrisena etc.—the sons of Brahma Sāvarņi

will be the kings during this Manvantara. 23-24

In the eleventh Manvantara Dharma-Sāvarnika will be the Manu; the deities of this period will be Simha, Savana and others and Divaspati will rule as their Indra. The seven sages will be: Nirmoha, Tattvadarśin, Nikampa, Nirutsāha, Dhrtimat and Rucya. Citrasena, Vicitra and others—the sons of Dharma Sāvarni will be the kings ruling over the earth.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Found 25, 27A

Rudra-Sāvarņi will, be the twelfth, Manu; in the Manvantara of Rudra-Sāvarņi Haritas, Rohitas, Sumanasas, Sukarmans and Sutapas will be the deities and Krtadhāman, will be their Indra. The seven sages will be — Tapas vin, Cārutapas, Tapomūrti, Taporati, Tapodhrti, Jyoti and Tapa. Devayat, Devas restha and others—the sons of Rudra-Sāvarņi will be the kings of the earth. 28-31

Ruci will be the thirteenth Manu; the orders of de ties of this period will be Sragvin, Bāṇa, Sudharman and others; Rṣabha will be their Indra. The seven sages to come in this Manvantara are — Niścita, Agnitejas, Vapuṣmat, Dhṛṣṭa, Vāruṇi, Haviṣmat and Nahuṣa. Sudharman, Devānīka and others—the sons of Ruci Manu will be the lords of the earth.

32-33-

Bhauma will be the fourteenth Manu; in the Manvantara of Bhauma the orders of deities will be Cakşusmats, Pavitras and Kanişthabhas; and Suruci will be their Indra. The seven sages to come in this Manvantara are —Agnibāhu, Suci, Sukra, Mādhava, Siva, Abhima and Jitaśvāsa; and Uru, Gambhīra, Brahmā etc.—the sons of Bahuma Manu will be the kings. 34-35.

एवं ते चतुर्दश मन्वन्तराणि कथितानि। राजानश्च यैरियं वसुधा पाल्यते ॥३६॥

Thus I have given you an account of the fourteen Manvantaras and the different kings ruling over the earth during each of these Manvantaras. 35

मनुः सप्तर्षयो देवा भूपालाश्च मनोः सुताः।
मन्वन्तरे भवेन्त्येते शकाश्चैवाधिकारिणः ॥३७॥
चतुदशिभरेतस्तु गतैमंन्वन्तरैद्धिज।
सहस्रयुगपर्यन्तः कालो गच्छिति वासरः ॥३६॥
तावत्प्रमाणा च निशा ततो भवित सत्तम।
ब्रह्मरूपघरः शेते सर्वात्मा नृहरिः स्वयम् ॥३६॥
त्रं लोक्यमिखलं ग्रस्ता भगवानादिकृद्धिभुः।
स्वमायामास्थितो विप्र सर्वेष्ठपी जनार्दनः ॥४०॥
अथ प्रबुद्धो भगवान् यथा पूर्व तथा पुनः।
युगव्यवस्थां कुरुते सृष्टि च पुरुषोत्तमः॥४१॥

Manu, seven sages, deities, kings -the sons of Manu and Indra: these are the being; who preside over the world during each Manvantara. With the completion of fourteen Manvantararas, a thousand four-yugas elapse and the period constituting fourteen Mavantaras is equal to a day of Brahmā. And then O revered sage, it is followed by a night of the same duration. In this night Lord Narasimha, the universal self assumes the form of Brahmā and goes to sleep. Janārdana, the all-pervading primeval creator, capable of assuming any form at will, withdraws all the three worlds into Himself and having taken recourse to His own 'māyā'. He goes to sleep. Again when the Lord Purusottama wakes up, in the manner of preceding. Kalpa, He introduces the system of Yugas and resumes the creation (in keeping with each and every Yoga).

एते तवोक्ता मनवोऽमराइच पुत्राइच भूपा मुनयइच सर्वे। विभूतयस्तस्य स्थितौ स्थितस्य तस्यैव सर्वं त्वमवेहि विप्र॥४२॥

Thus have I given you an account of all the Manus, deities, sages and the sons of Manus who are the kings. Please keep in mind that all these are the super human powers of Lord Visnu, the protector of the universe. 42

इति श्रोन्रसिंहपुराणे त्रयोविंशोऽज्यायः ॥२३॥

the inflation frame for he supp

CITATION OF STREET STREET, 176

त्राहारियारे विश्व सर्वे कियोगा

# . चतुर्विशोऽध्यायः

### CHAPTER XXIV

## श्रीसूत उवाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशानुचरितं शुभम्। श्रुण्वतामपि पापघ्नं सूर्यसोमनृपात्मकम् ॥१॥

Sūta said

Now I would narrate the auspicious Vamsānucarita (accounts of glorious deeds and achievements) of the solar and lunar race by listening to which one's sins are destroyed. 1

सूर्यंवंशो द्भवो यो वै मनुश्तः पुरोदितः। इक्ष्वाकुर्नाम भूपालक्चरितं तस्य मे श्रृणु ॥२॥

O sage, now listen to the account of the king Ikṣvāku, the son of Manu to whom I had referred earlier. 2

आसीद् भूमौ महाभाग पुरी दिव्या सुशोभना । सरयूतीरमासाद्य अयोध्या नाम नामतः ॥३॥

O illustrious one, here on this earth on the bank of the river Sarayū there is the city Ayodhyā endowed with heavenly beauty and splendour.

अमरावत्यतिशया त्रिशद्योजनजालिनी। हस्त्यश्वरथषत्योवैर्द्रुमैः कल्पद्रुमप्रभैः॥४॥

Extending over thirty yojanas in length and breadth, the city in beauty and splendour surpassed Amarāvatī, the city of the celestials. The vast army consisting of chariots, elephants, cavalry, infantry and the trees having the radiance of the 'Kalpavrkşa' enhanced the beauty and splendour of the city.

प्राकाराट्टप्रतोलीभिस्तोरणैः काञ्चनप्रभैः। विराजमाना सर्वेत्र सुविभक्तचतुष्पथा।।५।।

With the rampart surrounding it, with the palaces, the highways and the gates with the brilliance of gold added to the beauty of the city. In the cross-ways the four roads were laid with proper planning. 5

अने कभूमिप्रासादा बहुभाण्डसुविकया। पद्मोत्पलशुभैस्तोयैर्वापीभिरुपशोभिता ॥६॥

The city had multi-storeyed palaces; goods and merchandise of different varieties were sold with ease and comfort. The lakes and pools in the city looked beautiful with the water shining with different types of flowers like the lily and the lotus. 6

देवतायतनैर्दिव्यैर्वेदघोषैश्च शोभिता । वीणावेणुमृदङ्गेश्च शब्दैरुत्कृष्टकैर्युता ॥७॥

The city had many temples of the gods; it used to be resounded with the sound produced from the loud recitation of Vedic mantras, the sweet notes coming out from the flutes and the lyres and the sound produced from the drums (mṛdaṅga). 7

शालैस्तालैनिकिरैः पनसामलजम्बुकैः। तथैवाम्रकिपत्थाद्यैरशोकैरुगशोभिता ॥६॥

With the different plants and trees like Sāla (Shoraa robusta), Tāla (Borassus Flabellifer) Nālikera (Cocos nuciferce), Panasa (Artocarpus heterophyllus), Amala (Emblica Officinalis), Jambuka (Engenia jambolina), Āmra (Mangifera indica), Kapittha (Limonia acidissima) and Aśoka (Saraca asoca) the city looked excessively charming. 8

श्वारामैविविधेर्युक्ता सर्वत्र फलपादपै: । मिल्लकामालतीजातिपाटलानागचम्पकै: ॥६॥ करवीरै: किणकारै: क्रेजकीमिरलंकृता । कदलीलवलीजातिमातुलुङ्गमहाफलै: । विविच्चन्दनगन्वाद्यैनीरङ्गैश्च सुशोभिता ॥१०॥

Different pleasure-gardens and fruit-yielding trees were found all over the city. The city was as it were, decorated with the different types of flowers like 'Mallikā' (Jasminum sambac), 'Mālatī' (Aganosma caryophyllata), 'Jāti' (Jisminum auriculatum), 'Pāṭala' (Lagerstroemia reginae), 'Nāga' (Mesua ferra', 'Campaka' (Michelia champaca), 'Karavīra' (Nerium indicum), 'Karnīkāra' (Pterospermum acerifolium) and 'Ketakī' (Pandanus' tectorius).

Likewise the different fruit-yielding trees l.k. Kudali

(Musa sapientum), Lavalī (Averrhoa Acida), Jāti (Croton tiglium), Mātulunga (Citrus Medica), Mahāphala (Aegle Marmelos), Nāranga (Citrus auranti im having the fragrance of the sandal paste added more charm and beauty to the city.

9-10

नित्योत्सवप्रमुदिता गीतवाद्यविचक्षणैः। नरनारीभिराद्याभी रूपद्रविणप्रेक्षणैः॥११॥

Residents of the city proficient in singing and playing on musical instruments, day in and day out rejoiced in festivities. Men and women endowed with the wealth of beauty were famous for their bewitching glances. 11

नानाजनपदाकीणी पत्ताकाध्वजशोभिता।
देवतुल्यप्रभायुक्तैनृ पपुत्रैश्च संयुता॥१२॥
सक्ष्पाभिवंरस्त्रोभिर्देत्रस्त्रीभिरिवावृता ।
विग्रे: सरकविभिर्य्क्ता बृहस्पतिसमप्रभै:॥१३॥
मणिग्जनैस्तया पौरे: कल्पवृक्षवरे र्युता।
अश्वैरुच्चैःश्रवस्तुल्यैर्देन्तिभिद्दिग्गजैरिव ॥१४॥
इति नानाविधैर्भावैरयोध्येन्द्रपुरोसमा।

People from many different countries came and resided here; flags and banners used to decorate the city; princes endowed with divine lustre used to wander about; women of matchless beauty comparable with celestial maidens were there in great number; there lived Brahmins who were adept in poetical compositions and who vied with Brhaspati in wisdom; citizens engaged in trade and commerce were more liberal and bountiful than the 'Kalpavrkşa'; with horses as good as Ucaiśravas, with elephants comparable to the elephants of the quarters, the city shone in all splendour like the city of Lord Indra (Amarāvati). 12-15°

तां दृष्टवा नारदः श्लोकं सभामध्ये पुरोक्तवान् ॥१४॥ स्वर्गं वैः सृजमानस्य व्यर्थं स्यात् पद्मजन्मनः । जातायोध्याधिका स्वर्गात् कामभोगसमन्विता ॥१६॥

Amazed at he beauty and splendour of the city once in the assembly (of celestials) Nārada had recited the 'śloka';—

CC-0: Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

"Endowed with all the desired objects of enjoyment, the city Ayodhyā has far surpassed the heaven, thus Brahmā (the god born from the lotus) has failed in creating the universe in proper perspective." 15b-16

तामावसदयोध्यां तु स्वभिषिक्तो महीपतिः। जितवान् सर्वभूपालान् धर्मेण स महाबलः॥१७॥

Ikşvāku who used to reside in the city of Ayodhyā was coronated as its king; and the king of great valour and courage vanquished all other kings in battles where he never took recourse to any dubious means. 17

माणिक्यंमुकुटैर्युक्तै राजभिर्मण्डलाधिपैः। नमद्भिर्भक्तिभीतिभ्यां पादौ तस्य किणोक्वतौ ।।१८।।

Out of fear and devotion the kings of the 'Mandalas' used to fall at his feet; because of being continuously touched with their crowns of pearls, his lotus-like feet had been scarred.

18

इक्ष्वाकुरक्षतबलः सर्वशास्त्रविशारदः। तेजसेन्द्रेण सदृशो मनोः सूनुः प्रतापवान् ॥१६॥

Ikṣvāku, the son of Manu, of immeasurable strength, comparable to Indra in prowess, was proficient in all the Sāstras. 19

धर्मतो न्यायतश्चैव वेदज्ञैर्जाह्मणैर्युतः। पालयामास धर्मात्मा आसमुद्रां महीमिमाम् ॥२०॥

The righteous king with the assistance of the Brahmins proficient in Vedic lore, with piety and justice ruled over this earth extending as far as the sea. 20

अस्त्रैजिंगाय सकलान् संयुगे भूपतीन् बली। अवजित्य सुतीक्ष्णेस्तु तन्मण्डलमथाहरत्।।२१।।

With his strong and sharp weapons the mighty king fought the battles and defeated all the kings; thus he took possession of their 'Mandalas'. 21.

जितवान् परलोकांश्च ऋतुमिभू रिदक्षिणै:। दानैश्च विविधेर्ब ह्यान् राजेक्ष्याकुः प्रतापवान् ॥२२॥ The mighty king performed many sacrifices in which 'dakṣiṇās' were given in abundance; besides he made a lot of gifts. Thus Ikṣvāku was assured of a position in heaven. 22

बाहुद्वयेन वसुघां जिह्नाग्रेण सरस्वतीम्। बभार पद्मामुरसा भनित चित्तेन माधवे॥२३॥

With his (strong and sturdy) arms the king bore the earth; in the tip of his tongue he had held Sarasvatī (the goddess of learning); on his wide and expansive chest he supported Padmā (Lakṣmī) and in his heart he had the devotion to Lord Mādhava.\* 23

संतिष्ठतो हरे रूपमुपविष्टं च माधवम्। शयानमप्यनन्तं तु कारियत्वा पटेऽमलम्।।२४॥ त्रिकालं त्रयमाराध्य रूपं विष्णोर्महास्मनः। गन्धपुष्पादिभिनित्यं रेमे दृष्टवा पटे हरिम्।।२४॥

Lord Hari in a standing pose, Lord Mādhava (Lord of Lakṣmī) in a sitting pose and Lord Ananta in the pose of resting, the king lkṣvāku got these three pictures painted on a canvas. Three times a day in the morning, noon and evening with flowers and perfumes he used to worship these three forms and rejoice. 24-25

कृष्णं तं कृष्णमेघाभं भुजगेन्द्रनिवासिनम्। पद्माक्षं पीतवासं च स्वप्नेष्वपि स दृष्टवान्।।२६॥

Even in his dreams he had the vision of the lotus-eyed yellow-robed Kṛṣṇa who had the hue of the dark cloud and who had been reclining on the serpent Ananta. 26

चकार मेघे तद्वर्णे बहुमानमित नृपः। पक्षपातं च तन्नाम्नि मृगे पद्मे च तादृशे।।२७॥

Because of the identity of the dark cloud with Him in colour, the king had a great regard for the former. Due to the identity in name he had a great liking for the antelope Kṛṣṇaṣāra and for the Kṛṣṇapadma (the dark-coloured lotus).

दिव्याकृति हरे: साक्षाद् द्रष्टुं तस्य महीभृतः। अतीव तृष्णा संजाता अपूर्वेव हि सत्तम॥२८॥

<sup>\*</sup>This suggests that the king Ikşvaku was a sovereign monarch.

The king was extremely anxious to behold the divine form of Lord Hari. O best of the virtuous, indeed his anxiety was very intense. 28

तृष्णायां तु प्रवृद्धायां मनसैव हि पाश्यिव:। चिन्तयामास मतिमान् राज्यभोगमसारवत्।।२६॥

With the intensity of his longing (for beholding the divine form of the Lord) increasing day by day, the wise king looked upon the royal pleasure as vain and worthless. 29

वेश्मदारसुतक्षेत्रं संन्यस्तं येन दुःखदम्। वैराग्यज्ञानपूर्वेण लोकेऽस्मिन्नास्ति तत्समः।।३०।। इत्येवं चिन्तियत्वा तु तपस्यासक्तचेतनः। विसष्ठं परिपप्रच्छ तत्रोपायं पुरोहितम्।।३१।। तपोबलेन देवेशं नारायणमजं मुने। द्रष्टुमिच्छाम्यहं तत्र उपायं तं वदस्व मे।।३२॥

"Nobody in the world is so fortunate as one who, averse to the world, with the dawn of knowledge has given up the attachment for his hearth and home, his family and children, the source of all misery" with this thought he devoted himself to penance and enquired of his family-priest Vasistha as to the means for beholding the divine form— O revered sage, through the power of penance I am yearning for beholding Nārāyaṇa, the eternal unborn Lord of gods. Please tell me the means'.

30-: 2

इत्युक्तः प्राह राजानं तपस्यासक्तमानसम्। वसिष्ठः सर्वधर्मज्ञः सदा तस्य हिते रतः॥३३॥

Thus asked by him, Vasistha proficient in rules of piety and morality, always disposed to help him, addressed the king whose mind was set upon penance. 33

यदीच्छिसि महाराज द्रष्टुं नारायणं परम्। तपसा सुकृतेनेह आराघय जनार्दनम्।।३४।।

"O sovereign lord, for attaining your objective of beholding Lord Nārāyana, take recourse to penance, engage yourself in righteous deeds and propitiate Janārdana. 34

केनाप्यतप्ततपसा देवदेवो जनार्दनः। द्रष्टुं न शक्यते जातु तस्मात्तं तपसार्चय ॥३४॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA Without penancé it is impossible to behold Janārdana, the Lord of gods; hence it is proper that you propitiate Him with penance. 35

पूर्वदक्षिणदिग्भागे सरयूतीरगे नृप।
गालवप्रमुखानां च ऋषीणामस्ति चाश्रमः ॥३६॥
पञ्चयोजनमध्वानं स्थानमस्मात्त पावनम्।
नानाद्रुमलताकीणं नानापुष्पसमाकुलम् ॥३७॥

In the south-eastern region on the bank of the river Sarayū at the distance of five yojanas from here, there is the holy hermitage of the sages like Gālava and others. The hermitage covered over with various trees and creepers looks lovely with different blossoms blooming in it. 36-37

स्वमन्त्रिण महाप्राज्ञे नोतिमत्यर्जुने नृप। स्वराज्यभारं विन्यस्य कर्मकाण्डमपि द्विज।।३८।। स्तुत्वाऽऽराध्य गणाध्यक्षमितो व्रज विनायकम्। तपःसिद्धचर्थमन्विच्छंस्तस्मात्तत्र तपः कुरु ।।३९।।

Your minister Arjuna is very talented and a man of principle; O king, entrust him with the administration of your kingdom and all other related affairs. Then propitiating Vināyaka, the Lord of host of demi-gods (Gaṇādhyakṣa,\* with prayer and adoration, start for the hermitage with the firm resolve of attaining success and instantly absorb yourself in penance. 38-39

तापसं वेषंमास्थाय शाकमूलफलाशनः । ह्यायन्नारायणं देवीममं मन्त्रं सदा जप ॥४०॥

Put on the garb of an ascetic; live upon fruits and roots; engage yourself in meditating upon Nārāyaṇa, and constantly keep on chanting this mantra—'Om obeisance to Lord Vāsudeva' (Om namo Bhagavate Vāsudevāya). 40

क्ष्यं नमो भगवते वासुदेवाय । एव सिद्धिकरो मन्त्रो द्वादशाक्षरसंज्ञितः । जप्त्वैनं मुनयः सिद्धि परां प्राप्ताः पुरातनाः ॥४१॥

<sup>\*</sup>Ganeśa—troops of demi-gods considered as attendants of Siva and under the special superintendence of the god Ganeśa.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

This twelve-syllabled mantra is very efficacious; sages of yore chanted this mantra and in consequence attained the highest bliss. 41

गत्वा गत्वा निवर्त्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः। अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः॥४२॥

Day in and day out planets like the sun and the moon set and rise, but the sages habituated to chanting the twelve-syllabled mantra, are never born again once they leave their mortal frame: 42

> बाह्ये न्द्रियं हृदि स्थाप्य मनः सूक्ष्मे परात्मिन । नृप संजप तन्मन्त्रं द्रष्टव्यो मधुसूदनः ॥४३॥

With full control of the sense-organs, concentrate your mind on the Supreme Self, the subtle entity. O king, keep on chanting that twelve-syllabled mantra; and you will have the vision of Madhusūdana. 43

इति ते कथितोपायो हरिप्राप्तेस्तपःकृतौ। पृच्छतः साम्प्रतं भूयो यदोच्छित कुरुव्व तत्।।४४॥

Thus I have told you about the penance which is the means for beholding Hari. Now do as you please." 44

इत्येवमुक्तो मुनिना स राजा राज्यं भुवो मन्त्रिवरे समप्यं। स्तुत्वा गणेशं सुमनोभिरच्यं गतः पुरात् स्वात्तपसे घृतात्मा॥४४॥

Thus advised by the sage, the king entrusted the kingdom to his able minister; after due worship of Lord Gaņeśa with prayers and flowers, with the sole aim of practising penance the king firm in resolve lest his palace. 45

इति श्रीनरसिंहपुराणे इक्ष्वाकुचरित्र चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥

## पञ्चिवंशोऽध्यायः

#### CHAPTER XXV

#### भरद्वाज उवाच

कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राज्ञा महात्मना। यथा तेन तपस्तपतं तन्मे वद महामते॥१॥

Bharadvāja said

O high-minded one, please tell me how did the righteous king practise penance and what was the type of his prayer to Ganesa. 1

### सूत जवाच

चतुर्थीदिवसे राजा स्नात्वा त्रिषवणं द्विज । रक्ताम्बरधरो भूत्वा रक्तगन्धानुलेपनः ॥२॥

Sūta said

On the fourth day of the bright fortnight of the month of 'Bhādrapada' the king had his ablutions three times at dawn, noon and sunset (triṣavaṇa); he put on a reddish garment and anointed his body with unguents of red sandal paste. 2

सुरक्तकुसुमैर्ह् द्यैविनायकमथार्चयत् । रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि ॥३॥

Having finished the ceremonial ablution of Lord Vināyaka with water fragrant with red sandal paste, as prescribed in the Sāstras, he adored Him with lovely red flowers. 3

विलिप्य रक्तगन्वेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्। ततोऽसौ दत्तवान् घूपमाज्यथुक्तं सचन्दनम्। नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम्।।४॥ एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवीत्।

After anointing (the image of) Lord Ganesa with red sandal paste, he adored it with incense—a mixture of ghee and sandal paste; finally in honour of the Lord there was the offering of eatables prepared with ghee, turmeric and molasse

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

Thus when the adoration was over, king Ikşvāku began his prayer to Gaņeśa. 4-5"

इक्ष्वाकुरुवाच

नमस्कृत्य महादेवं स्तोष्येऽहं तं विनायकम् ॥५॥ महागणपति शूरमजितं ज्ञानवर्धनम्।

Ikşvāku said

"After paying my obeisance now I offer my prayers in honour of Vināyaka. He is the great Lord of the hosts of demi gods (mahāgaṇapati). He is the unconquerable here and the enhancer of wisdom. 55-6a

एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजम् ॥६॥ त्र्यक्षं त्रिशूलहरतं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् । आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् ॥७॥

I bow down to Vināyaka, who is red-eyed and the bestower of boons; endowed with one, two or four tusks, four arms and three eyes, He has trident in His hand.

I offer my eulogy to Lord Vināyaka, the son of Pārvati; with ears as large as winnows. He is terrible to look at. 65-7

आरक्तं दण्डिनं चेव विद्विवक्त्रं हुतिप्रियम । अनिचतो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणाम् ॥ ।।।।

In the absence of adoration and worship Lord Vināyaka creates troubles in all undertakings. The Lord of red colour, with staff in His hand, and fire in His mouth is fond of oblations. 8

तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रमुमासुतम्। मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तविष्नांनवारकम्॥ह॥

I bow down to the son of Umā, the Lord of hosts of demi-gods (Gaṇādhyakṣa); endowed with strength and virility the most fierce and violent with deformed eyes, He wards off the troubles of the devotees. 9

सूर्यंकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभम् । बद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकम् ॥१०॥

He is the wise and the auspicious, the pure and the sublime; the Lord is as resplendent as millionsze of Suproundation USA CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, as millionsze of suns taken together; I pay my obeisance to Lord Vināyaka, who, with His body as dark as the collyrium (bhinnāñjana)\* emits lustre all around. 10

नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः। मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने।।११॥

Obeisance to the Lord of the hosts of demi-gods; obeisance to the Lord endowed with the face of an elephant; obeisance to the Lord who has the vast and gigantic form like Meru or Mandara and who has his residence in Kailāsa. 11

विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक॥१२॥

O Lord Vināyaka! the u art menstrous in shape and lorm; thou art the Brahmacarin; the devotees eulogise thee on and on; I bow down to thee.

त्वया पुराण पूर्वेषां देवानां कार्यसद्धये। गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः॥१३॥

O Primeval Reing, for the success of the gods of yore thou hadst assumed the form of the elephant which had frightened all the demons. 13

ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितम् । यतस्ततः सुरैरग्ने पूज्यसे त्वं अवात्मज ॥१४॥

Thy lordship over the gods and the sages is well-known.

That is why in the beginning (of any sacrifice or worship) first of all thou art honoured. 14

त्वामाराध्य गणाध्यक्षं सर्वज्ञं कामरूपिणम् । कार्यार्थं रक्तकुषुमे रक्तचन्दनवारिभिः ॥१५॥ रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयेज्जपेत् । त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियताश्चनः ॥१६॥ राजान राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा । राज्यं च सर्वविष्टेनश वशं कुर्यात् सराष्ट्रकम् ॥१७॥

<sup>\*</sup>Bhinnāñjana—a kind of mixed collyrium made of many pounded ingredients.

The Lord of the hosts of the demi-gods, the omniscient has the power to assume any form at will. For attaining success putting on a red cloth one should worship the Lord with red flowers and water fragrant with red sandal paste. The worshipper should be on a restricted diet. The day of worship would be the fourth day in the bright fortnight of the month of Bhadrapada. The time of worship should be either morning, noon and evening or any one of these. Through adoration and meditation of Lord Ganesa in the prescribed manner, one would bring under one's subjugation the whole of the kingdom along with the king, the prince and the minister.

> अविष्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक। मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः ॥१८॥

With devotion I have offered the special worship and prayers; please be gracious to ward off all the obstacles of my penance; O Vināyaka, 1 bow down to thee. 18

यत्फलं सवतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलम्। तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देव विनायकम्।।१६॥

By offering prayers to Lord Vināyaka one would attain all the fruits that one can get by visiting all the holy places or performing all sorts of sacrifice. 19

> विषमं न भवेत्तस्य न च गच्छेत् पराभवम् । न च विघ्नो भवेत्तस्य जातो जातिस्मरो भवेत् ॥२०॥

The devotee used to offer prayers to Lord Vināyaka has a smooth sailing in his life: he never faces defeat or humiliation; no obstacle stands in his way and after birth he is blessed with the faculty of remembering all his previous births.

20

य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धि च लमते नात्र संशयः ॥२१॥

By reciting this hymn everyday continuously for a period of six months, all one's cherished desires are fulfilled. And by continuing this recitation for a full one year, one attains perfection in one's life. There is the least of doubt in it. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3. Foundation USA

सूत उवाच

एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम । तापसं वेषमास्थाय तपश्चतुं गतो वनम् ॥२२॥

Sūta said

O pre-eminent Brahmin, thus the king Ikşvāku first offered his prayers to Lord Gaņeśa; with the garb of a hermit he started for the forest to practise penance. 22

> उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक्सदृशं बहुमूल्यकम् । कठिनां तु त्वचं वार्क्षीं कटचां घत्ते नृगोत्तमः ॥२३॥

Thus the noble king accustomed to the use of the precious silken garment resembling the slough of a serpent put on the rough and stiff barks. 23

तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्य तु । अक्षसूत्रमलंकारं फलैः पद्मस्य शोभनम् ॥२४॥

Likewise for bracelets and ornaments studded with splendid jewels he developed an aversion; with a rosary of 'akṣa' beads in his hand and a wreath of seeds of the lotus around his neck he practised penance. 24

तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितम्।
त्यक्तवा जटाकलापं तु तपोऽर्थे बिभृयान्नृप:।।२५॥

Likewise in place of the crown bedecked with gold and jewels the king had the matted locks on his head necessary for penance. 25

कृत्वेत्थं स तपोवेषं वसिष्ठोक्तं तपोवनम् । प्रविश्य च तपस्तेपे शाकमूलफलाशनः ॥ २६॥

Thus advised by Vasistha in the penance-grove he began his austerities subsisting on herbs, roots and fruits of the forest.

ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्योऽतपत्काले महातपाः । वर्षाकाले निरालम्बो हेमन्ते च सरोजले ॥२७॥

In summer seated in the midst of four blazing fires with his sight concentrated in the sun, the great ascetic resorted to penance. In the rainy season he continued his austerities in the open without any support overhead and in winter while engaged in penance he remained standing in water. 27

इन्द्रियाणि समस्तानि नियम्य हृदये पुनः। मनो विष्णो समावेश्य मन्त्रं वै द्वादशाक्षरम्।।२८॥

With all the sense-organs under his control he concentrated his thoughts on Lord Visnu and continued reciting the twelve-syllabled mantra. 28

जपतो वायुभक्षस्य तस्य राज्ञो महात्मनः। आविर्बभूव भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः॥२६॥

When the high-souled king gave up fruits and roots etc., and subsisting only on air engaged himself in recitation of the mantra, Lord Brahmä, the progenitor of the world all on a sudden appeared before him. 29

तमागतमथालोक्य पद्मयोनि चतुर्मुखम्। प्रणम्य मक्तिभावेन स्तुत्या च पर्यतोषयत्।।३०॥

Taken by surprise, at the sudden appearance of the lotusborn four-faced Brahmā, the king, with devotion bowed down to Him and chanted hymns of praise, extremely pleasing for the Lord. 30

नमो हिरण्यगर्भाय जगत्स्रब्ट्रे (महात्मने । वेदशास्त्रार्थविदुषे चतुर्वक्त्राय ते नमः॥३१॥

"Obeisance to Hiranyagarbha, the creator of the universe, I bow down to thee, the four faced great soul, the Lord proficient in Vedic lore."

इति स्तुतो जगत्स्रष्टा ब्रह्मा प्राह नृपोत्तमम्। तपस्यभिरतं शान्तं त्यक्तराज्यं महासुखम्।

Without the kingdom to worry about, serene and tranquil at heart, the king was engaged in austerities and enjoyed the supreme bliss. Brahmā, the creator of the universe thus eulogised by the king addressed him in the following words:

3200

त्रह्मोवाच लोकप्रकाशको राजन् सूर्यस्तत्र पितामहः ॥३२॥ मुनीनामपि सर्वेषां सदा मान्यो मनुः पिता। कृतवन्तौ तपः पूर्वं तोन्नं पितृपितामहौ ॥३३॥ किमर्थं राज्यभोगं तु त्यक्तां सर्वं नृपोत्तम। तपः करोषि घारं त्रं 'समाच हत्र महासते ॥३४॥ Foundation USA Brahmā said,

'Your grandfather, the sun-god is the illuminator of three worlds; likewise all the sages have great regard and respect for your father Manu. Both your father and grandfather in days of yore had practised severe austerities. O pre-eminent king, what made you renounce the pleasures of your kingdom? O high-minded one, please tell me why do you resort to severe penance?' 32°-34

इत्युक्तो ब्रह्मणा राजा तं प्रणम्यावत्रोद्धचः । दृष्टुमिच्छं:तपश्चर्याबलेन मधुसूदनम् ॥३५॥ करोम्येवं तपो ब्रह्मन् शङ्क्षचक्रगदाधरम् । इत्युक्तः प्राह राजानं पद्मजनमा हसन्तिव ॥३६॥

Thus enquired of by Brahma, the king bowed down to

Him and replied-

"O Lord Brahm<sup>1</sup>, with the sole desire of beholding Lord Madhusūdana, the weilder of conch, mace and discus I have resorted to penance." Thus replied, the lotus-born Lord smilingly addressed the king. 35-36

न शक्रयस्तपसा द्रष्ट्रं त्वया नारायणो विमुः । मादृशैरपि नो दृश्यः केशवः क्लेशनाशनः॥३७॥

"O king, penance is not the means for beholding Lord Nārāyaṇa (what to speak of others!). Even people of my status do not have the fortune of beholding Lord Keśava, the remover of all distress. 37

पुरातनीं पुण्यकथां कथयामि निवोध मे। निशान्ते प्रलये लोकान् निनीय कमलेक्षणः ॥३८॥

अनन्तभोगशयने योगनिद्रां गतो हरि:। सनन्दनाद्यैर्मुनिभि: स्तूयमानो महामते॥३६॥

तस्य सुप्तस्य नामौ तु महत्पद्मजायत । तस्मिन् पद्मे शुभे राजन् जातोऽहं वेदवित्पुरा ॥४०॥

Now listen to me, I would tell an old sacred anecdote. In the night of deluge Hari, the lotus-eyed Lord withdrew all the worlds into Himself and on the couch of the serpent Ananta He went to 'Yoganidra' (the meditative sleep). Then when

sages like Sanandana and others sang hymns of praise in His honour, O high-minded one, there sprang forth a great lotus from the navel of the Lord asleep in 'Yoganidra'. In days of vore. O king, from that auspicious lotus there was my birththe birth of Brahmā proficient in Vedic lore. 38-40

ततो भूत्वा त्वघोद्ष्टिद्ंष्टवान् कमलेक्षणम्। अनन्तभोगपर्यं झू भिन्नाञ्जनिभां हरिम् ॥४१॥ अतसीकुसुमाभासं शयानं पीतवाससम्। दिव्यरत्नविचित्राङ्गं मुक्टेन विराजितम् ॥४२॥ कुन्देन्दुसदृशाकारमनन्तं महामते। सहस्रफणमध्यस्थैमंणिभिर्दी दितमत्तरम् 118311

Then casting a downward look I was fortunate to behold the lotus-eyed Harı as dark of collyrium. The Lord attired in yellow-robes, beautiful like the 'atasi' flowers had His sleep on the couch of the serpent Ananta; with His body lovely with beautiful and precious jewels and a crown on His head, He looked splendid. There was also the Lord Ananta (the serpent) shining like the moon and the 'kunda' blossom; by the lustre of the jewels of its thousand hoods the serpent looked more resplendent. 41-43

> क्षणमात्रं तु तं दृष्ट्वा पुनस्तत्र न दृष्टवान्। महताऽऽविष्टो बभूवाहं नृपोत्तम ॥४४॥

Then to my utter grief and sorrow I instantly lost the sight of the Lord.

ततो न्ववातरं तस्मात् पद्मनालं समाश्रितः। तं द्रष्टुं नारायणमनामयम् ॥४५॥ कौतूहलेन ततस्त्वन्विष्य राजेन्द्र सलिलान्ते न दृष्टवान् । श्रीशं पुनस्तमेवाहं पद्ममाश्रित्य चिन्तयन् ॥४६॥ तद्रपं वासुदेवस्य द्रष्ट्रं तेपे महत्तपः। ततो मामन्तरिक्षस्या वागुत्राचाशरीरिणो ॥४७॥

Then very much anxious to behold Nārāyaņa, the pure and sublime, with the help of the lotus-stalk I went down the waters; there inside O king, I looked for the Lord of SrI all around but my search was in vain. Then resting on the lotus I meditated upon that resplendent form of Lord Väsudeya and CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

in order to behold Him I took to severe austerities. In the meantime in the air there was an announcement made by a heavenly voice; 45-47

वृथा कि क्लिश्यते ब्रह्मन् साम्प्रतं कुरु मे वचः। न दृश्यो भगवान् विष्णुस्तपसा महतापि ते।।४८॥

'Why do you unnecessarily torture yourself O Brahmā, now do as I say. Even with the most severe austerities it is not possible to behold Lord Vişau. 48

सृद्धिः कुरु तदाज्ञप्तो यदि द्रब्दुमिहेच्छसि । गुद्धस्फटिकसंकाशनागपर्येङ्कशायिनम् ॥४६॥

The Lord is asleep on the serpent (Ananta) resembling clear transparent crystal. In case you are intent upon beholding the Lord, start the creation as commanded by Him. 49

यद्दृष्टं शाङ्गिणो रूपं भिन्नाञ्जनसमप्रभ म्। प्रतिभानियतं रूपं विमानस्यं महामते ॥५०॥ भज नित्यमनालस्यस्ततो द्रक्ष्यसि माघवम्।

The Lord (the holder of the Sāranga bow) as you behold Him had His splenderous form emitting beauty and lustre of the collyrium; He was asleep on the serpent Ananta. Now constantly engage yourself in meditating upon this particular form of the Lord Mādhava. And I am sure, you would behold Him. 50-51<sup>b</sup>

तयेत्थं चोदितो राजंस्त्यक्त्वा तप्तमनुक्षणम् ॥५१॥ सृष्टवान् लोकभूतानां सृष्टि सृष्ट्वा स्थितस्य च। आविबंभूव मनसि विश्वकर्मा प्रजापतिः॥५२॥

Thus directed by the heavenly voice, O king, I gave up the penance continuing so long without any interruption. I took up the creation of the different worlds and the beings. When the creation was over, all on a sudden in my inner heart there was the vision of Viśvakarman Prajāpati. 518-52

अनन्त कृष्णयोस्तेन द्वे रूपे निर्मिते शुभे। विमानस्थो यथापूर्वं मया दृष्टो जले नृप ॥५३॥ तथैव तं ततोभक्त्या सम्पूज्याहं हरि स्थितः। तत्प्रसाद!त्तपः श्रेष्ठं मया ज्ञानमनुत्तमम् ॥५४॥

4

## लब्ध्वा मुक्ति च पश्यामि अविकारिकयासुन्तम्।

Then Visvakarman fashioned two beautiful images—one of serpent Ananta and the other of Lord Vispu. The image of Lord Vispu was exactly the same as I had witnessed Him sleeping on the serpent Ananta in waters. At once with devotion I adored (the image of) Lord Hari and through His grace I attained the supreme knowledge—the highest penance. And now I have the supreme eternal bliss of liberation. 53-55°

तदहं ते प्रवक्ष्यामि हितं नृपवरेश्वर ॥५५॥ विसृज्येतत्तपो घोरं पुरीं व्रज निजां नृप। प्रजानां पालनं घमंस्तपश्चेव महीभृताम् ॥५६॥ विमानं प्रेषियष्यामि सिद्धद्विजगणान्वितम्। तत्राराधय देवेशं बाह्यार्थेरिखलेः शुभैः॥५७॥

O the best of kings. O lord, I would speak something good for you; desist from the severe penance and go back to your own city. For the kings protection of the subjects is the duty (dharma) and it is the penance. Along with Siddhas and Brahmins I would send you an aerial car; there is the image of Nārāyana installed in it; with all kinds of beautiful objects of the world take up the adoration of this Lord of gods. 55°-57

नारायणमनन्तास्ये शयानं ऋतुभियंजन्। निष्कामो नृपशार्द्गल प्रजा धर्मेण पालय।।५८।।

Devoid of all desires you engage yourself in performing sacrifices in honour of Lord Nārāyaṇa reclining on serpent Ananta, and O valiant king, following the principles of piety and righteousness you protect your subjects. 58

प्रसादाद्वासुदेवस्य मुक्तिस्ते , भविता नृप। इत्युक्त्वा तं जगामाथ ब्रह्मलोकं पितामहः ॥५६॥

And I am sure, through the grace of Lord Vāsudeva you would attain liberation." Having said thus to Ikṣvāku, Brahmā, the progenitor of the world, left for His abode—the

इक्ष्वाकुश्चिन्तयन्नांस्ते पद्मयोनिवचो द्विज। आविबभूव पुरतो विमानं तत्महोभूतः ।। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi, Digitized by St Foliatation USA When the king Ikşvāku was thus thinking about the advice of the lotus-born Brahmā, O Brahmin, all on a sudden there appeared before him an aerial car. 60

ब्रह्मदत्तं द्विजयुतं माधवानन्तयोः शुभम् । तं दृष्ट्वा परयाः भक्त्या तत्वा च पुरुषोत्तमम् ॥६१॥

The auspicious car, a gift of Lord Brahmā reached there along with Brahmins; and it had the images of Lord Nārāyaṇa and the serpent Ananta installed in it. With great devotion Ikṣvāku bowed down to Lord Purusottama. 61

त्रह्षीन् प्रणम्य विष्रांश्च तदादाय ययौ पुरीम् ।
पौरेर्जनैश्च नारीभिद् िष्टः शोभासमन्वितैः ॥६२॥
लाजा विनिक्षिपद्भिश्च नीतो राजा स्वकं गृहम् ।
स्वमन्दिरे विशाले तु विमानं वैष्णवं शुभम् ॥६३॥
संस्थाप्याराध्यामास तीद्विजैर्राचितं हरिम् ।
महिष्यः शोभना यास्तु पिष्ट्वा तु हरिचन्दनम् ॥६४॥
मालां कृत्वा सुगन्धाढ्यां प्रीतिस्तस्य ववर्षे ह ।
पौराः कपूँ र श्रोखण्डं कुङ्कुमाद्य गुरुं तथा ॥६४॥
कृत्सनं विशेषतो वस्त्रं महिषाद्ध्यं च गुग्गुलम् ।
पुष्पाणि विष्णुयोग्यानि ददुरानीय भूपतेः ॥६६॥

After showing due reverence to the sages and the Brahmins, along with the aerial car he started for his city. After his arrival in the city, citizens and beautiful women busy in scattering fried grains all around guided him to his palace. And the auspicious car of Lord Visnu, was installed in his wide extensive palace. Then the king began to worship the Lord duly adored by the Brahmins. And with sandal paste of their own preparation and with wreaths of very fragrant flowers his charming and beautiful queens too adored Lord Hari; the king was extremely delighted to see all this.

Camphor, sandal paste (*frīkhaṇḍa*), saffron, *aguru*, divine cloth, *guggula*\* and flowers—the citizens deposited with the king all these materials worthy of the adoration of Lord Viṣṇu. 62-6

<sup>\*</sup>guggula—a kind of fragrant gum. resin. CC-P. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

विमानस्यं हरि पूज्य गन्वपुष्पादिभिः ऋमात् । त्रिसंध्यं परया भन्त्या जपै: स्तोत्रैशंच वैष्णवै: ॥६७॥

गीतैः कोलाहलैः शब्दैः शङ्खवादित्रनादितैः। प्रेक्षणैरपि शास्त्रोक्तैः प्रोतैश्च निशि जागरैः।।६८।।

कारयामास सुचिरमुत्सवं परमं हरे:।

In morning, noon and evening with flowers and perfumes the king, an ardent devotee started the adoration of Lord Hari installed in the aerial car. With chanting of the names of Visnu, with recitation of His hymns of praise along with singing the glory of the Lord, the palace, to the accompaniment of the sound of conch-shells and drums etc., had a festive look.

With love and devotion the image of Lord Hari was put in different fashions and postures as prescribed in the Sastras; devotees with pleasure kept awake till late at night, thus for a long time continued the great grand festival in honour of Lord Hari. 67-69°

यागैरच तोषियत्वा तं सर्वदेवमयं हरिम् ॥६१॥ निष्कामो दानधर्मेरच परं ज्ञानमवाप्तवान् । यजन् यज्ञं महीं रक्षन् स कुर्वन् केशवार्चनम् ॥७०॥

With righteous deeds like sacrifices and gifts of various kinds, the king devoid of all desires propitiated Hari, the abode of all divinities and attained supreme knowledge.

Performance of sacrifices, protection of the kingdom and adoration of Lord Keśava—the king devoted equal attention to all these activities. 693-70

उत्पाद्य पुत्रान् पित्रयं ध्यानात्त्यक्तवा कलेवरम् । ध्यायन् वे केवलं ब्रह्म प्राप्तवान् वैष्णवं पदम् ॥७१॥

He begot sons necessary for propitiating one's deceased ancestors; in consequence of his meditation of the Supreme Brahman he went to the abode of Lord Visau after forsaking his mortal body. 71

अजं विशोकं विमलं विशुद्धं शान्तं सदानन्दिचदात्मकं ततः। विहाय संसारमनन्तदुःखं जगाम तद्विष्णुपदं हि राजा।।७२॥

The eternal abode of Vişņu is pure and sublime, serene and tranquil; free from sorrow and misery it is of the nature of existence, knowledge and bliss. Leaving behind this 'saṃsāra' of endless misery, king Ikṣvāku went to this abode of Viṣṇu. 72

इति श्रीनरसिंहपुराणे इक्ष्वाकुचरिते पञ्चिविशोऽध्यायः ॥२५॥

## षड्विंशोऽध्यायः CHAPTER XXVI श्रीसृत उवाच

इक्ष्वाकोविकुक्षिनामपुत्रः। स तु सिद्धे पितिर महिषि भरिभिषिवतो वर्मेण पृथिवीं पालयन् विमानस्थमनन्तभोगशायिनमन्युतमाराध्य यागेरिप देवानिष्ट्वा स्वपुत्रं राज्ये सुबाहुमभिषिच्य दिवमारुरोह। सुबाहोर्भ्राजमानादुद्योतोऽभिगोयते। स तु सप्तद्वीपां पृथ्वीं धर्मेण पाल-यित्वा भिन्त परां नारायणे पितामहवत् कृत्वा ऋतुभिर्भू रिदक्षिणैर्यज्ञे- रवरं निष्कामेन मनसेष्ट्वा नित्यं निरञ्जनं निविकल्पं परं ज्योतिर-मृताक्षरं परमात्मरूपं ध्यात्वा हरिमनन्तं च परमाराध्य स्वर्गलोकं गतः।।१॥

Sūta said

Vikukşi was the son of Ikşvāku. After the expiry of his father the great sages coronated him on the throne; in course of righteously governing his kingdom, he kept on the habit of adoring the image of Lord Acyuta resting upon the serpent Ananta, the image which was installed in the aerial car and also he performed sacrifices in honour of the gods; after his son Subāhu was coronated, he left for the heavenly abode.

Now begins the glorious account of Udyota, the son of illustrious Subāhu. He righteously protected the earth consisting of seven continents; like his grandfather (Vikukşi) he was extremely devoted to Nārāyaṇa. Devoid of desires in honour of Viṣṇu, the Lord of sacrifice he performed a number of sacrifices in which he made plentiful gifts; then he engaged himself in meditating upon the eternal, immortal and imperishable Supreme Self, which is the spotless, immutable, supreme light. Thus through the adoration of the great Lord Hari, the Infinite he got a place in the heavenly world.

तस्य युवनाश्वो युवनाश्वस्य च मांघाता पुत्रोऽभवत्। स चाभि-षिकतो महर्षिभिनिसर्गादेव विष्णुभक्तोऽनन्तशयनमच्युतं भक्त्याऽऽरा-षयन् यागैश्च विविधैरिष्ट्वा सप्तद्वीपवतीं पृथिवीं परिपाल्य दिवं गतः ॥२॥ यस्यैष-इलोको गीयते। यावत्सूर्यं उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठिति । सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मांघातुः क्षेत्रमुच्यते ॥३॥

Yuvanāśva was the son of Udyota and Yuvanāśva had a son Māndhāt; by name. The great sages coronated him on the throne; a devotee of Viṣṇu by nature with devotion Māndhāt; continued worshipping Acyuta reclining on the serpent Ananta; and he performed many a sacrifice; thus having protected the earth he left for his heavenly abode. 2

In honour of this king Mandhatr people keep on reciting

The whole stretch of this land beginning from the point of sun rise to that of sun-set is proclaimed to be the kingdom of Māndhātr, the son of Yuvanāśva. 2-3

तस्य पुरुक्तुत्रयोऽभवद् येन देवा ब्राह्मणाद्य यागदानैः संतुष्टाः
।।४।। पुरुक्तुत्रयाद् दृषदो दृषदादिभिशम्भुः । अभिशम्भोदिष्णो दारुणात्सगरः ।।५।। सगराद्धयंदवो हर्यदवाद्धारीतो हारीताद्रोहितादवः । राहितादवादंशुमान् ।।६।। अंशुमतो भगीरथः । येन महता तपसा पुरा दिवो गङ्गा अशेषकल्मपनाशिनी चतुर्विघपुरुषार्थदायिनी भुवमानीता । अस्थिशकराभूताः किषलमहिषिनिदंग्धाद्य गुरवः सगराख्या गङ्गातोय-संस्पृष्टा दिवमारोपिताः । भगीरथात् सौदासः सौदासात् सत्रसवः ।।७।। सत्रसवादनरण्योऽनरण्य।हं धंवाहुः ।।८।। दोधंबाहोरजोऽजाद्शरयः। तस्य गृहे रावणविनाशार्थं साक्षान्नारायणोऽवतीर्णोरामः ।।६।।

Purukusya was the son of Mandhatr. Through sacrifices and gifts he propitiated the gods and the Brahmins. 4

Drşada was the son of Purukusya and Abhisambhu was the son of Drşada. The son of Abhisambhu was Dāruņa and Sagara was the son of Dāruņa. 5

Haryaśva was the son of Sagara, Hārīta the son of Haryaśva and Rohitāśva was the son of Hārīta. Amāšumat was the son of Rohitāśva. 6

Bhagiratha was the son of Amsumat. It is this Bhagiratha who in days of yore practised severe austerizes and brought down the heavenly Ganges, the destroyer of all sins and the bestower of four-fold 'purusartha'. The seas of Sagara, the revered ancestors of Bhagiratha barat down by

the fire of wrath of the sage Kapila were reduced to ashes, but because of coming in contact with the holy water of the river Ganges they ascended the heaven. Saudāsa was the son of Bhagīratha and Satrasava was the son of Saudāsa. 7

Anaranya was the son of Satrasava and Dîrghabāhu was the son of Anaranya. Aja was the son of Dîrghabāhu and Dasaratha was the son of Aja. And it was in the family of Dasaratha, Rāma, Lord Nārāyana incarnate was Lorn for the destruction of Rāvana. 8-9

स तु पितृवचनाद् भ्रातृभायिसिहितो दण्डकारण्यं प्राप्य तपश्चार।
वने रावणापहृतभायों भ्रात्रा सह दुःखितोऽनेककोटिवानरनायकसुग्नीवसहायो महोदघो सेतुं निबध्य तैर्गत्वा लङ्कां रावणं देवकण्टकं
सबान्धवं हत्वा सीतामादाय पुनरयोध्यां प्राप्य भरताभिषिक्तो
विभीषणाय लङ्काराज्यं विमानं वा दत्त्वा तं प्रेषयामास। स तु परमेश्वरो विमानस्थो विभीषणेन नीयमानो लङ्कायामिप राक्षसपुर्या
वस्तुमनिच्छन् पुण्यारण्यं तत्र स्थापितवान् ॥१०॥ तन्निरीक्ष्य तत्रैव
महाहिभोगशयने भगवान् शेते। सोऽपि विभीषणस्ततस्तिद्वमानं
नेतुमसमर्थः, तद्वचनात् स्वां पुरीं जगाम ॥११॥

As per the command of his father in the company of his wife and his brother he had been to the Dandaka forest where he practised penance. Here in this forest Ravana abducted his wife; aggrieved at heart, with the assistance of Sugrīva, the leader of the hosts of monkeys, he along with his brother constructed a bridge (setuvandha) over the ocean and reached Lankā; in the fight that ensued in Lankā, Rāvaņa, a thorn to the gods, was killed along with all his kinsmen. After the rescue of Sītā, Rāma came back to Ayodhyā and Bharata coronated him on the throne. Then alongwith the chariot Rāma made a gift of the kingdom of Lanka and gave a good send off to Vibhīşaņa; Vibhīşaņa drove the chariot back to Lankā; but the great Lord Vișpu installed in the chariot did not appreciate the idea of residing in Lanka, the city of the demons; in Lanka there was the holy forest under the protection of Vibhisana, at the sight of it the Lord was tempted to have his abode there in the forest where He sleeps on the great serpent Ananta' Vibhisana also no more capable of driving the chariot at the command of the Lord started for his own city. 10-11

नारायणसंनिधानान्महद्दैष्णवं क्षेत्रमभवदद्यापि दृश्यते । रामाल्लवो लवात्पद्मः पद्मादृतुपर्ण ऋतुपर्णादस्त्रपाणिः । अस्त्रपाणेः गुद्धोदनः शुद्धोदनाद्बुद्धः । बुद्धाद्वंशो निर्वतते ॥१२॥

Because of the presence of Lord Nārāyaṇa the region (of sacred forest) became famous as a great centre of pilgrimage for the devotees of Viṣṇu and even now it is known as such. Lava was the son of Rāma and Padma was the son of Lava; Rtuparṇa was the son of Padma and Astrapāṇi was the son of Rtuparṇa. Suddhodana was the son of Astrapāṇi and Suddhodana's son was Budha (Buddha?). With Budha (Buddha?) the (solar) race comes to a close. 12

एते महोपा रिववंशजास्तव प्राधान्यतस्ते कथिता महाबला:।

पुरातनैर्येवंसुंघा प्रपालिता यज्ञित्रयाभिश्च दिवीकसैर्नृ पैः ॥१३॥

Thus I have narrated to you these eminent kings of great prowess born in the solar race; these kings of yore propitiated the gods with sacrifices and efficiently protected the earth. 13

इति श्रीनरसिंहपुराणे सूर्यवंशानुचरितं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥

the territory

# सप्तविशोऽध्यायः

#### CHAPTER XXVII

#### सूत उवाच

वय सोमवंशोद्भवानां भूभुजां संक्षेपेण चिरतमुच्यते ।।१।। आदी तावत् समस्तं त्रैलोक्यं कुक्षौ कृत्वा एकाणंवे महाम्भसि नागभोगशयने ।।२।। ऋङ्भयो यजुमंयः साममयोऽथवंमयो भगवान्नारायणो योग-निद्रां समारेभे । तस्य सुप्तस्य नाभौ महापद्मजायत । तस्मिन् पद्मे चतुर्मुं खो ब्रह्माभवत् ।।३।। तस्य ब्रह्मणो मानसः पुत्रोऽत्रिरभवत् । अत्रेत्तसूयायां सोमः । स तु प्रजापतेर्दक्षस्य त्रयस्त्रिशत्कन्या रोहिण्याद्या मार्यार्थं गृहीत्वा प्रियायां ज्येष्ठायां विशेषात् प्रसन्तमनाः रोहिण्याद्या मार्यार्थं गृहीत्वा प्रियायां ज्येष्ठायां विशेषात् प्रसन्तमनाः रोहिण्यां बुधं पुत्रमुत्पादयामास ।।४।। बुवोऽपि सर्वशास्त्रज्ञः प्रतिष्ठाने पुरेऽवसत् । इलायां पुरूरवसं पुत्रमुत्पादयामास । तस्यातिशयरूपान्वितस्य स्वर्गभोगान् विहाय उर्वशी बहुकालं भार्या बभूव ।।५।। पुरूरवसः उर्वश्यामायुः पुत्रो जज्ञे । स तु राज्यं धर्मतः कृत्वा दिवमाकरोह ।।६।। आयो रूपवत्यां नहुषः पुत्रोऽभवत् । येनेन्द्रत्वं प्राप्तम् ।
नहुषस्यापि पितृमत्यां ययातिः ।।७।। यस्य वंशजा वृष्णषः । ययातेः श्रामिष्ठायां पूरुरभतत् ।।५।। पूरोवंशदायां संयातिः पुत्रोऽभवत् ।
यस्य पृथिव्यां सम्पन्ताः सर्व कामाः ।।६।।

Now begins the brief account of the kings of the lunar race. 1

Lord Nārāyaṇa is of the form of the four Vedas—Rk, Yajub, Sāma and Atharva. At the beginning of a Kalpa after universal deluge He withdrew all the three worlds into Himself; and in the huge expense of water He began his, 'yoganidrā' (meditative sleep) on the couch of the serpent Ananta. When He was asleep, a great lotus sprang from His navel and the four-faced Brahmā was seated in that lotus. 2-3

Brahmā's mind-born son was Atri. His son born from Anasūyā was Soma. He married thirty three daughters of Dakṣa Prajāpati—the daughters like Rohinī and others; very much pleased with his eldest wife Rohinī, through her he begat the son Budha. 4

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

Budha also well-versed in all the Sastras, resided in the city of Pratisthana and through lla begat the son Pururavas. Forgoing the heavenly pleasures for a long time Urvasi remained as the wife of Pururavas, endowed with exquisite charm and beauty.

The son of Pururavas was Ayu born from Urvasī. Righteously he protected the kingdom and in course of time he left.

for heaven. 6

The son of Ayu was Nahuşa born form Rüpavatī. He had attained the position of Indra, the Lord of the gods. And Nahuşa' son was Yayāti born from Pitrmatī. All these born in the race of Yayāti are known as Vrṣṇis, Yayāti's son was Puru born from Śarmiṣthā. 7-8

Puru's son was Samyāti born from Vamsadā. He had all

his ambitions fulfilled in this world. 9

संयातेर्भानुदत्तायां सावभौमः । स.तु.सर्वा पृथिवीं धर्मेण,परिपाल-यन्नरसिंहं भगवन्तमाराध्य यागदानैः सिद्धिमाप ॥१०॥ तस्य सार्व-भौमस्य वैदेह्यां भोजः । यस्य वंशे पुरा देवासुरसंग्रामे विष्णुचक्रहतः कालनेमिः कंसो भूत्वा वृष्णिवंशजेन वासुदेवेन घातितो निघनं गतः ॥११॥

The son of Samyāti was Sārvabhauma born from Bhānudattā. Righteously he protected the realm; by means of gifts and sacrifices and by worshipping Narasimha he attained liberation. 10

The son of Sārvabhauma was Bhoja born from Vaidehī. In ancient times in the race of Bhoja was born Kālanemi; in course of a fight between the gods and the demons he was killed by the discus of Viṣṇu; the same Kālanemi was again born as Kaṃsa and met his death in the hands of Vāsudeva, born in the race of Vṛṣṇis. 11

तस्य भोजस्य कलिङ्गायां दुष्यन्तः । स तु नरसिहं भगवन्तमाराष्ट्रयं तत्प्रसादान्निष्कण्टकं राज्यं धर्मेण कृत्वा दिवं प्राप्तवान् । दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां भरतः । स तु धर्मेण राज्यं कुर्वन् कतुभिर्भू रिदक्षिणैः सर्वदेवतामयं भगवन्तमाराध्य निवृत्ताधिकारो ब्रह्मध्यानपरो वैष्णवे परे ज्योतिषि लयमवाप ॥१२॥

The son of Bhoja was Duşyanta born from Kalingā. In consequence of propitiating Lord Narasimha he could right.

eously rule over the kingdom, free from rivals and attained heaven.

The son of Dusyanta was Bharata born from Sakuntalā. He righteously ruled over the kingdom; he performed sacrifices in which plentiful gifts were made; thus propitiating Lord Visnu, the embodiment of all divinities, detached from the worldly activities he meditated upon Brahman and was merged in the highly effulgent world of Visnu. 12

भरतस्य आनन्दायामजमीदः । स च परमवैष्णवो नरिसहमाराध्य जातपुत्रो धर्मेण कृतराज्यो विष्णुपुरमारुरोह ॥१३॥ अजमीदस्य सुदेव्यां वृष्णिः पुत्रोऽभवत् । सोऽपि बहुवर्षं धर्मेण राज्यं कुर्वन् दुष्ट- निग्रहं शिष्टपिरपालनं सप्तद्वीपां वशे चन्ने । वृष्णेरुप्रसेनायां प्रत्यञ्चः पुत्रो बभूव ॥१४॥ सोऽपि धर्मेण मेदिनीं पालयन् प्रतिसंवत्सरं ज्योतिष्टोमं चकार । निर्वाणमिप लब्धवान् । प्रत्यञ्चस्य बहुरूपायां शांतनुः ॥१४॥ तस्य देवदत्तस्यन्दनारोहणमशक्यं बभूव पुरतः शक्यं च ॥१६॥

The son of Bharata was Ajamīdha born from Ānandā. A great devotee of Viṣṇu he was blessed with a son because of propitiating Narasiṃha; righteously he ruled over the earth and in course of time he left for the world of Viṣṇu. 13

The son of Ajamīdha was Vṛṣṇi born form Sudevī. For quite a few years he ruled over his kingdom righteously; by punishing the wicked and protecting the righteous all the seven continents were brought under his control.

The son of Vṛṣṇi was Pratyañca born from Ugrasenā. He too righteously ruled over the earth; in consequence of performing the Jyotistoma sacrifice each and every year, he attained liberation.

The son of Pratyanca was Santanu born from Bahurupa. At first he was incapable of getting into the chariot offered by the gods, but later on he could get into it. 14-16

इति श्रीनरसिंहपुराणे सोमवंशवर्णनं नामं सप्तविशोऽध्यायः ॥२७॥

## अष्टविशोऽध्यायः CHAPTER XXVIII

#### भरदाज उवाच

स्यन्दनाराहण पूर्वमशक्तिः शांतनाः ऋषम् । प्रश्चाच्छक्तिः कथं चासीत् तस्य वे तद्वदस्य नः॥१॥

Bharadvāja said

"Why did not Santanu get into the charint in the serious ing? And how could he have the ability to get into it? Feese narrate all this to us."

सूत उवाच भरद्वाज प्रृणुष्वेतत् पुरावृत्तं वद्याम ते॥ सर्वपापहरं तद्धि चरितं बाँतरोनुंगाम् ॥५॥

Sūta said

"O Bharadvāja, listen to this a minute it. People used to listen to the appears of all sins. 2

बभूव शांतनुर्भक्तो नर्रातहृतकौ दुरा । नारदोक्तविधानेन पूजयामास साध्यम् ॥३॥

Formerly Santanu was a devotee of the man of the Vişnu; according to the precepts of Name to the propitiate Mādhava.

नरसिंहस्य देवस्य निर्माल्यं तेन लक्कित्रस् राज्ञा शांतनुना विष्ठ सस्मात् स्थन्दनशुसमञ्जा

देवदत्तं तदारोबुमशक्तरतत्थयः दशूर् । किमियं मे गतिर्भग्ना सहसा वे रक्ततः शुर्

O Brahmin, once it so happened that the this stepped across the nirmalyal of Narasonthalia has stepped across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirmal across the nirm

<sup>1.</sup> Nirmalya—Tho romaina of an officing for a North CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

1.15

of it and in consequence instantly he lost his strength and power to get into the excellent chariot offered by the gods.

How is it, so soon I have lost all my power and I cannot move: 4-5

दुःखं चिन्तयतस्तस्य सम्प्राप्तो न।रदः किल। कि विषण्णः स्थितो राजन्निति पृष्टः स शांतनुः ॥६॥

When the king was thus worried, Nārada enquired of him, "What is the matter O king, that you are so much aggrieved?" 6

नारदैतन्न जानामि गतिभङ्गस्य कारणम्। इत्युक्तो नारदो ध्यात्वा ज्ञात्वा तत्कारणं ततः॥७॥

Santanu replied, "O Nārada, I do not know how I have lost all my power to move." Thus told by Santanu, Nārada thought over the matter and came to know the reason there-of. 7

शांतनुं प्राह राजानं विनयेन यतः स्थितः। यत्र क्वापि त्वयां राजन्नरसिंहस्य वै ध्रुवम् ॥६॥ निर्माल्यो लङ्कितस्तस्माद्रथारोहणकर्मणि। गतिर्मंग्ना महाराज श्रूयतामत्र कारणम्॥६॥

To king Santanu who stood there with all humility, Narada said, "O king, in some place or other I am sure, you have stepped across the 'nirmalya' of Narasim'na, and that is why you are unable to move. Now listen to the cause there-of. 8-9

अन्तर्वेद्यां पुरा राजन्नासीत्किश्चिन्महामितः।
मालाकारो रिवर्नाम्ना तेन वृत्दावनं कृतम् ॥१०॥
विविधानि च पुष्पार्थं वनानि सुकृतानि वै।
मिल्लकामालतीजातिवकुलादीनि सर्वेशः॥११॥

O king, in ancient times in Antarvedi<sup>1</sup> there was a very clever florist named Ravi. He had laid out a garden of 'Tulasi' plants called Vindavana; all over that garden there were quite a few groves with different varieties of flowers like Mallika

<sup>1.</sup> Antarvedi—The land between the Ganges and Yamunā is known os Antarvedi.

(jasminum sambac), Mālatī (Aganos na ca-yophyllata), Jāti (jasminum auriculatum) and Bakula (Mimus ps elengi).

10-11

प्राकारमुच्छितं तस्य स्विभूमो चापि विस्तृतम्। अलङ्क्ष्यमप्रवेश्यं च कृत्वा चके स्वकं गृहम् ॥१२॥

All around his plot he had rai ed a high and expansive wall, difficult to cross over or penetrate. And inside he had built a cottage. 12

गृहं प्रतिश्य तद्दारं भवेन्नान्यत्र सत्तम ।
एवं कृत्वा नु वसतो मालाकारस्य घीमतः ॥१३॥
पुष्पितं तद्वनं त्वामीद् गन्धामीदित दङ्मुखम् ।
भार्यया सह पुष्पाणि समाहृत्य दिने दिने ॥१४॥

्र कृत्वा मालां यथान्यायं नरसिंहस्य नित्यशः । ददौ काश्चिद् द्विजेभ्यश्च काश्चिद्विकीय पोषणम् ॥१५॥ चक्रे समात्प्रजीवी च भायदिरात्मनस्तथा ।

O noble king, it had been planned in such a way that one could have access to the garden only through the cottage. There was no other passage to the garden. Thus the clever florist used to live in his house with the garden attached with; the garden was full of flowers which made the quarters all around fragrant. Everyday along with his wife the florist used to pluck the flowers and prepare the wreaths and garlands. First of all for the adoration of Lord Narasimha he used to set apart some wreaths and some wreaths to be given as gifts to the Brahmins, with the income that they had by the sale of the rest of the wreaths, both of them maintained their livelihood 1:-16°

अथ स्वर्गादुपागम्य इन्द्रपुत्रो रथेन व ।।१६।। अप्सरोगणसंयुक्तो निश्चि पुष्पाणि संहरेत्। तद्गन्धलिप्सुः सर्वाणि विचित्याहृत्य गच्छति।।१७॥

Bu' unfortunately it so happened that in the company of the heavenly damsels in his chariot (Jayanta), the son of Indra used to come down from heaven at night. Very much fascinated by the fragrant flowers of the garden he used to denude all the plants. 169-17

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

दिने दिने हुते पुष्पे मालाकारोऽप्यचिन्तयत् । नान्यद् द्वारं वनस्यास्यालंघ्यप्राकारमुन्ततम् ॥१८॥ समस्तपुष्पजातस्य हरणे निश्चि व नृणाम् । अहं शक्ति न पश्यामि किमिदं नुःपरोक्षये ॥१६॥

Day after day the florist noticed the plants being denuded of flowers. There is no other passage to the garden; the compound is high and insurmountable. I do not think it possible for any mortal to steel away all these flowers at night. Let me watch out. 18-19

इति संचिन्त्य मेघावी जाग्रद्रात्री वने स्थितः। तथैवागत्य पुष्पाणि संगृहीत्वा गतः पुमान्।।२०।।

Thus worried about the matter throughout the night the clever florist kept himself awake and remained vigilant in the garden. And as before Jayanta, the son of Indra denuded all plants of the garden. 20

तं दृष्ट्वा दुःखितोऽतीव माल्यजीवी वनेऽभवत् । ततो निद्रां गतः स्वप्ने दृष्टवांस्तं नकेसरिम् ॥२१॥ तद्वाक्यं श्रृतवांक्चैवं निर्माल्यं मम पुत्रकः । अानीय क्षिप्यतां क्षिप्रं पुष्पारामसमीपतः ॥२२॥ इन्द्रपुत्रस्य दुष्टस्य नान्यदस्ति निवारणम् ।

The poor florist noticed Jayanta, but unable to take any positive step, worried and aggrieved he fell asleep in the garden. Then in his dream he had the vision of Lord Nrkesari. The Lord addressed him in these words: 'O my son, immediately procure my 'nirmālya' and scatter it in and around your garden. There is nothing we can do against that wretch, the son of Indra.' 21-23°

इति श्रुत्वा हरेर्वाक्यं नरसिंहस्य घोमतः ॥२३॥
बुद्ध्वाऽऽनीय तु निर्माल्यं तथा चक्रे यथोदितम् ।
सोअध्यागत्य यथापूर्वं रथेनालक्षितेन तु ॥२४॥
रथादुत्तीर्यं पुष्पाणि विचिन्वस्तद्भ विस्थितम् ॥
निर्माल्यं लक्क्यामास इन्द्रस्नुरनिष्टकृत् ॥२४॥
CC-0. Prof. Satya wat Shastri Collection, New Delhi, Dignized by S3 Foundation USA

Having listened to these words of omniscient Hari in the man-lion form, he woke up, procured the 'nirmalya' and did everything as advised by the Lord. As usual the son of Indra came there in an invisible chariot; the wretch god down from the chariot and was busy in plucking flowers, when unknowingly he stepped across in 'nirmalya' scattered there. 23° 25

ततस्तस्य न शक्तः स्याद्रथारोहणकर्मणि। उक्तः सारिथना चैव रथस्यारोहणे तव।।२६॥ नरिसहस्य निर्माल्यलङ्क्षने नास्ति योग्यता। गच्छामि दिवमेवाहं त्वं भूम्यां वसमाऽऽहह।।२७॥

Then all on a sudden he felt too weak to get into the chariot. At this the charioteer pointed out, 'Sir, you are unworthy of getting into the chariot, you have stepped across the 'nirmālya' of Narasimha, I am starting for the heaven; and you remain seated here on the earth; please don't try to get into the chariot.' 26-27

तेनैवमुक्तो मितमांस्तमाह हरिनन्दनः।
.... रापस्य नोदनं त्वत्र कर्मणा येन मे भवेत्।।२८॥
तदुक्त्त्रा गच्छ नाकं त्वं कर्मास्मान् सारथे द्रुतम्।

Thus told by the charioteer, the clever son of Indra asked him,—'O charioteer, please suggest me the means by which I can be expiated of the sins I have committed. And immediately after that you may start for the heaven.' 28-29°

## सारथिरुवाच

The charioteer said:

"In Kuruksetra Parasurāma is performing a sacrifice which would continue for twelve years. Please go there and daily engage yourself in removing the leavings of the Brahmins. Thus cleaning up the place of sacrifice, you can be expiated of your sins." With these words the charioteer started for heaven the abode of gods. 295-30

इन्द्रसूनुः कुरुक्षेत्रं प्राप्तः सारस्त्रतं तटम।
रामसत्रे तथा कुर्याद्दिजोच्छिष्टस्य मार्जनम् ॥३१॥

As advised by the charioteer, the son of Indra reached Kuruksetra on the bank of the river Sarasvatī; there in the sacrifice of Parašurāma he remained busy in cleaning up the sacrificial place by removing the leavings of the Brahmins. 31

पूर्णे द्वादशमे वे तमूचुः शिक्कृता द्विजाः।
कस्त्वं ब्रूहि महाभाग नित्यमुच्छिष्टमार्जकः।।३२।।
न भुञ्जसे च नः सत्र शिक्का नो महती भवेत्।
इत्युक्तः कथित्वा तु यथावृत्तमनुकमात्।।३३।।
जगाम त्रिदिवं क्षिप्रं रथेन तनयो हरेः।

On the completion of the twelfth year of the sacrifice, the Brahmins fearful of his conduct, asked him, 'O ye illustrious one, day in and day out you removed our leavings and cleaned the place of sacrifice; you have never taken any food during all this time; we are rather very much worried; please give us your identity.' Thus asked by the Brahmins Jayanta, the son of Indra narrated all that had happened and immediately went to the heaven. 32-34°

तस्मात्त्वमिप भूपाल ब्राह्मणोच्छिष्टमादरात् ।।३४॥ मार्जनं कुरु रामस्य सत्रे द्वादशवार्षिके । ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति सर्वपापहरं परम् ।।३५॥

Hence, O king, in the twelve-year-sacrifice of Parasurāma devotedly you engage yourself in removing the leavings of the Brahmins and in cleaning the place. For cleansing or eself of all the sins, there is nothing more effective than the service of the Brahmins. 349-35

एवं कृते देवदत्तस्यन्दनारोहणे गतिः। भविष्यति महीपाल प्रायश्चित्ते कृते तव ॥३६॥

O king, by expitting yourself as per my advice, you would very easily get into the chariot offered by the gods. 36

वतः कथ्वं च निर्मात्यं मा लङ्घाय महामते। नर्रसिहस्य देवस्य तयान्येशां दित्रोकसाम्।।३७॥ Henceforth, O high-minded one, please don't dishonour e 'nirmalya' of Narasimha or any other god." 37

इत्युभतः शांतनुस्तेन ब्राह्मणोचिछ्डटमार्जनम् । कृतनान् द्वादशाब्दं तु.आहरोह रथं च तम् ।।३८॥

Thus a lvised by Nārada, for long twelve years Sāntanu remained busy in removing the leavings of the Brahmins, and endowed with all his strength he got into that chariot. 38

एवं पूर्वमशक्तिः स्थाद रथारोहे महीक्षितः। परचात्तस्यैव विप्रेन्द्र शक्तिरेवमजायत्।।३६।।

Thus O best of Brahmins, the king who formerly was too weak to get into the chariot, later on got back all his strength in vigour. 39

एवं ते कथितो विप्र दोषो निर्माल्यलङ्घने । पुण्यं तथा द्विजानां तु प्रोक्तमुच्छिष्टमार्जने ॥४०॥

O Brahmins, thus I have narrated to you the sin that accrues by disrespecting the 'nirmālya' and the merit that one attains by removing the leavings of the Brahmins. 40

भक्त्या द्विजोच्छिष्टिमहापमार्जये-

च्छुचिर्नरो यः सुसमाहितात्मा । स पापबन्धं प्रविहाय भुङ्क्ते गवां प्रदानस्य फलं दिवि स्थितः ॥४१॥

The person pure and holy, who very attentively with devotion removes the leavings of the Brahmins, is released from the fetters of sin and goes to heaven where he (or she) enjoys the fruit of making a gift of cows. 41

इति श्रीनर्रिनहपुराणे शंननुचरितं नामाष्टिवं शोऽध्यायः ॥२८॥

# एकोनित्रशोऽध्यायः CHAPTER XXIX श्रीसूत उवाच

THE REAL PROPERTY.

शंतनीयोंजनगन्त्रायां विचित्रत्रीयः। स तु हस्तिनापुरे स्थित्वा प्रजाः स्वत्रमेंण पालयन् देवांश्च यागैः पितृ श्च श्राद्धेः संतर्प्य संजातप्त्रो दिवमाहरोत् ॥१॥ विचित्रत्रीयंस्याम्बालिकायां पाण्डुः प्त्रो जज्ञे। सोऽपि राज्यं वर्मतः कृत्त्रा मुनिशापाच्छरीरं विहाय देवलोकमवाप। तस्य पाण्डोः कृन्तिदेव्यामर्जुनः ॥३॥ स तु महता तपसा शंकरं तोषियत्वा पाशुपतमस्त्रमवाप्य त्रिविष्टपाधिपतेः शत्रून् निवातकवचान् दानवान् हत्वा खाण्डववनमगनेर्यथाहिच निवेद्य वृद्ताग्नितो दिव्यान् वरानवाप्य सुयोधनेन ह्तराज्यो धर्मभीमनकुल-सहदेवद्रौपदीसहितो विराटनगरेऽज्ञातवासं चरित्वा गोग्रहे च भोष्म-द्रोणकृपद्रयोधनकर्णादीन् जित्वा समस्तगोमण्डलं निवर्तयत्वा भातृभिः सह विराटराजकृतप्जो वासुदेवसहितः कृष्क्षेत्रे धार्तराष्ट्रैबं-हुबलैगुँ द्धं कृत्वन् भोष्पद्रोणकृपशत्वा कर्णादिभिम् रिपराक्रमेः क्षत्रियैनी-नादेशागतैरनेकरेपि राजपुत्रैः सह दुर्योधनादीन् धार्तराष्ट्रान् हत्वा स्वराज्यं प्राप्य वर्मेण राज्यं परिगाल्य भ्रातृभिः सह मुदितो दिवमाहरोह ॥ ३॥

Sūta said

The son of Santanu was Vicitravirya born from Yojana-gandha. With his residence in Hastinapura, he used to protect his subjects righteously; through sacrifices and Sraddhas he respectively propitiated the gods and his deceased ancestors; he was blessed with a son and in course of time he left for his heavenly abode.

The son of Vicitravīrya was Pāṇḍu born from Ambālikā. Righteously he governed his kingdom; cursed by the sage, devoid of his bodily form, he went to the world of the gods. The son of Pāṇḍu was Arjuna born from Kuntī. 2

Through his severe austerities Arjuna propitiated Lord Samkara; the Lord pleased with his austerities offered him the Pasupatal Weapon Sharfortheid. With Deligible abon 3 found killed the

demons like Nivātakavacas, the enemies of Indra, the Lord of heaven; as per the desire of the Fire-god he made an offering of the Khāndava forest to Him; the Fire-god thus propitiated granted him the divine boons. Deprived of his kingdom by (the clever tricks of) Suyodhana in the company of Dharma (Yudhişthira), Bhīma, Nakula, Sahadeva and Draupadī he lived in cognite in the city of Virāța; when the enemies were on the point of wresting the cattle-wealth of the king Virāţa, all the heroes like Bhīşma, Droņa, Krpa, Duryodhana and Karna etc., were defeated by Arjuna who restored all the cattlewealth to the king. Then Virāta showed all honour to Arjuna and his brothers. It is this Arjuna who was fortunate to get the company of Vāsudeva in the battle in Kuruksetra; in his fight with the valorous sons of Dhrtarastra he exterminated all of them including Duryodhana; and in that great fight were also slain valiant Kşatriyas like Bhīşma, Droņa, Krpa, Šalya, Karna and many princes of many different countries; with the death of the sons of Dhrtarastra Arjuna became the master of his own kingdom; righteously he used to govern his kingdom and in course of leading a blissful life along with his brothers he left for the heavenly abode.

अर्जु नस्य सुभद्रायामिभनन्युः । येन भारतयुद्धे चक्रव्यूहं प्रविद्यानेकभूभुजो निघनं प्रापिताः ॥ ४ ॥ अभिमन्योक्तरायां परोक्षितः ।
सोऽप्यभिषिक्तो वनं गच्छता घमंपुत्रेण राज्यं कृत्वा राजपुत्रो नाकं
सम्प्राप्य रेमे ॥ ५ ॥ परोक्षितान्मातृवत्यां जनमेजयः । येन ब्रह्महत्यावारणार्थं महाभारतं व्यासिष्ठाव्यादेशम्पायनात् साद्यन्तं श्रुतम् ॥ ६ ॥
राज्यं च घमंतः कृत्वा दिवमाक्ररोह । जनमेजयस्य पुष्पवत्यां शतानीकः
॥ ७ ॥ स तु वर्षेण राज्यं कुवन् संसारदुः खाद्विरक्तः शौनकोपदेशेन
कियायोगेन सकललोकनाथं विष्णुमाराध्य निष्कामो वैष्णवं पदमवाप ।
तस्य शतानोकस्य फलवत्यां सहस्रानोकः ॥ ६ ॥ स तु बाल
एवाभिषिकता नरिसहेऽत्यन्तं भिनतमानभवत् । तस्य चरितमुपरिष्टाद्
भविष्यति ॥ ६ ॥ सहस्रानोकस्य मृगवन्त्यामुदयनः । सोऽपि राज्यं
कृत्वा धर्मतो नारायणमाराध्य तत्पुरमवाप ॥ १० ॥ उदयनस्य

Abhimanyu was the son of Arjuna born from Subhadrā. In the Mahābhārata battle through the strategy of 'cakravyūha' he had exterminated many kings. 4

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

वासवदत्तायां नरवाहनः । से तुं येथान्यायं राज्यं कृत्वा दिवमवाप । नरवाहनस्यादवमेधदत्तायां क्षेमकः ॥ ११ ॥ स च राज्यस्थः प्रजाः परिपाल्य म्लेच्छाभिभूते जगित ज्ञानबलात् कलापग्राममाश्रितः ॥ १२ ॥

Pariksita was the son of Abhimanyu born from Uttarā. With the son of Dharma (Yudhisthira) starting for the forest (as a Vānaprasthi), he was corronated on the throne; in course of administering his kingdom Pariksita left for his blissful abode in heaven. 5

Janamejaya was the son of Parīkṣita born from Mātrvatī. For warding off the sin of 'brahmahatyā' the recitation of the Mahābhārata from the beginning to the end was listened to by him from Vaiśampāyana, the disciple of Vyāsa.

In course of righteously governing his kingdom he too left for the heaven. Satānīka was the son of Janamejaya born from Puspavatī. 7

Even though engaged in righteous administration of his kingdom somehow or other he got disgusted with the world and its misery; and as per the advice of Saunaka duly he performed his daily duties (kriyāyoga); bereft of all desires he took up the adoration of Viṣṇu, the Lord of the universe and went to the abode of Viṣṇu. Sahasrānika was the son of Satānika born from Phalavatī. 8

Even though coronated as a young boy, Sahasrānīka developed a strong devotion for Narasimha. His account would be dealt with in detail in the following chapters. 9

Udayana was the son of Sahasrānīka born irom Mrgavail. He too righteously used to rule his kingdom and in consequence of propitiating Nārāyana he went to His abode. 10

Naravāhana was the son of Udayana born from Vāsavadattā. In course of his righteous administration of the kingdom he too left for the heaven. Ksemaka was the son of Naravāhana born from Asvamedhadattā. 11

As a king he took good care of his subjects; and when the world came to be subjugated by the Micchas, through the

power of his knowledge he had his refuge in the village Kalāpa. 12

यः श्रद्धानः पठते श्रणोति वा हरौ च भन्ति चरितं महीभृताम्। स संतर्ति प्राप्य विशुद्धकर्मकृद् दिवं समासाद्य वसेच्चिरं सुखी ॥१३॥

Habituated to perform holy and righteous deeds one, who with faith and devotion reads aloud or listens to the accounts of these kings devoted to Hari, is blessed with progeny and goes to heaven where he (or she) resides for eternity. 13

इति श्रीनरसिंहपुराणे शंतनुसंतति-वर्णनं नाम व्यवस्था । २६ ॥

spatter of an institu

# त्रिशोऽध्यायः

श्रीवर्गिता है।

#### CHAPTER XXX

## श्रीसूत उवाच

अतः पूरं प्रवक्ष्यामि भूगोलं द्विजसत्तमाः । संक्षेपात् पर्वताकोणं नदीभिश्च समन्ततः ॥ १ ॥

y Sūta said

O revered sages! now I would narrate briefly the geography of the earth surrounded by the rivers and the mountains all around. 1

जम्बुप्लक्षशालमलकुशकौञ्चशाकपुष्करसंज्ञाः सप्त द्वीपाः।
लक्षयोजनप्रमाणाज्जम्बुद्वीपादुत्तरोत्तरद्विगुणाः।। लवणेक्षुरससुरासर्पिदंधिदुग्वस्वच्छोदकसंज्ञैः परस्परं द्विगुणैः सप्तसमुद्रैवंलयाकारेस्ते
द्वोपाः परिधिष्ठिताः।। २॥ योऽसो मनुपुत्रः प्रियन्नाो नाम स
सप्तद्वोपाधिपतिबंभूव। तस्य अग्नोध्रादयो दश पुत्रा बभूवः॥ ३॥
त्रयः प्रवृजिताः। शिष्टानां सप्तानां सप्तद्वोपाः पित्रा दत्ताः। तत्र
जम्बुद्वोनाधिपतेरग्नोध्रस्य नव पुत्रा जाताः॥ ४॥

नामिः किम्पुरुषश्चैव हरिवर्षे इलावृतः। रम्यो हिरण्ययश्चैव कुरुभेंद्रश्च केतुमान्।। ५।।

नववर्षाः विभज्य पुत्रेम्यः पित्रा दत्ता वनं प्रविशता । ग्रग्नीध्रीयं हिमाह्वयम् । यस्याधिपतिनीभः ऋषभः पुत्रो बभूव ॥ ६ ॥

Plakşa, Salmala, Kuśa, Krauñca, Sāka and Puşkara. The central continent Janbudvīpa is hundred thousand yojanas in dimension and each succeeding continent is twice the extent of that which precedes it. All these continents are surrounded by seven circular oceans; the ocean of salt water (lavaṇa), of sugarcane juice (ikṣu rasa), of wine (surā), of clarified butter (sarpis), of curds (dadhi), of milk (dugdha) and of fresh and pure water (svacchodaka). Each of these oceans is twice the extent of that which precedes it. 2

The son of Svayambhuva Manu known as Priyavrata was the lord of seven continents. Ten sons like Agnidhra and others were born to him. Three of them took recourse to mendicant's life. Their father Priyavrata gave seven continents to the rest of the seven sons. Of these seven, Agnidhra, the king of Jambudvipa was blessed with nine sons—Nābhi, Kimpuruşa, Harivarşa, Ilāvṛta, Ramyaka, Hiraṇyaya, Kuru, Bhadra and Ketumat. Agnidhra divided the Jambudvipa into nine countries, and having apportioned them amongst his nine sons, he retired to the forest. The country called Hima was given to the son of Agnidhra (Nābhi). Ṣṣabha was the son of Nābhi, the king of Hima. 3-6

ऋषभाद् भरतो भरतेन चिरकालं धर्मेण पालितत्व।दिदं भारतं वर्षमभूत्। इलावृतस्य मध्ये मेरु: सुत्रणमयश्चतुरशीतिसहस्राणि योजनानि तस्योच्छायः। षोडशसहस्रमप्यवस्तादवगादः। तद्द्विगुणो मूध्नि विस्तारः। ७॥ तन्मध्ये ब्रह्मणः पुरी। ऐन्द्रचामिन्द्रस्य चामरावती। आग्नेय्यामग्नेस्तेजोवती। याम्यां यमस्य संयमनी। नैऋ त्यां निऋ ते-भंयंकरी। वारुण्यां वरुणस्य विश्वावती। वायव्यां वायोगंन्धवती। उदोच्यां सोमस्य विभावरीति। नववर्षान्वितं जम्बूद्वीपं पुण्यपर्वतः पुण्यनदो। भरिन्वतम् ॥ कम्पूरुषादोन्यष्टवर्षाणि पुण्यवतां भोगस्थानानि साक्षाद् भारतवर्षमेकं कमंभूमिश्वातुर्वण्यंयुतम् ॥ ॥

Bharata was the son of Rsabha, and the country ruled by Bharata came to be known as Bhāratavarsa as for quite a long period he protected his country righteously. The country conferred on Ilāvrta has the golden mount Meru standing in the centre. The height of the mount Meru is eighty four thousand yojanas; its depth below the surface of the earth is sixteen thousand; its diameter at the summit is twice its depth. 7

In the central part of this mount there is situated the city of Brahmā; in the eastern part there is Amarāvatī, the city of Indra; in its south-eastern part there exists Tejovatī, the city of Fire; in its southern part there lies the city 'Saṃyamanī' of Yama; in its south-western part there is the city 'BhayamkarF' in the possession of Night; in its western part there is Viśvāvatī, the city of Varuna; in its north-west there is situated Gandhavatī, the city of Wind; and lastly in the north there is the city of Vibhāvarī belonging to Soma.

Jambudvīpa consisting of nine countries has holy mountains and holy rivers flowing in it. Eight countries beginning with Kimpurusa are the places of enjoyment for the righteous; it is Bhāratavarşa which is the land ear-rarked for performance of religious rites; and it is the only country where there are four castes. 8-9

तत्रैव कर्मभिः स्वर्गकृतेः प्राप्स्यन्ति मानवाः
मुक्तिश्वात्रैव निष्कामैः प्राप्यते ज्ञानकर्मभिः।
अयोगतिमितो विप्र यान्ति वै पापकारिणः ॥१०॥
ये पापकारिणस्तान् विद्धि पातालतले नरके कोटिसमन्वितान्
॥११॥

Through the merit of the religious deeds performed here in Bhāratavarṣa, one can attain heaven; it is only here in this country, the followers of the path of knowledge engaged in action without any desire for the fruit attain liberation; O sage, it is only the sinners who, (debarred from going to heaven or attaining liberation) go down to hell. Millions and millions of sinners are suffering in the hell in the nether world: please take note of it. 10-11

अथ सप्त कुलपर्वताः कथ्यन्ते । महेन्द्रो मलयः शुक्तिमान् ऋष्यमूकः सह्यपर्वतो विन्ध्यः पारियात्रः । इत्येते भारते कुलपर्वताः ॥१२॥ नर्मदा सुरसा ऋषिकुल्या भीमरथी ऋष्णा वेणी चन्द्रभागा ताम्रपर्णी इत्येताः सप्त नद्यः । गङ्गा यमुना गोदावरी तुङ्गभद्रा कावेरी सरयूरित्येता महानद्यः पापष्टन्यः ॥१३॥

Now I would speak to you about the seven mountain ranges. Mahendra, Malaya, Suktimat, Rsyamūka, Sahya, Vindhya and Pāriyātra: these are the seven mountain ranges in Bhāratavarsa. 12

The Narmadā, the Surasā, the Rşikulyā, the Bhīmarathi, the Kṛṣṇā-veṇī, the Candrabhāgā and the Tāmraparṇī! these are the seven rivers. The Ganges, the Yamunā, the Godāvarī, the Tuṅgabhadrā, the Kāverī and the Sɛrayū: these are the (six) great rivers that wash off the sins of a person. 13

जम्बुनाम्ना च विख्यातं जम्बुद्वीपिनदं शुभम्। लक्ष्मयोजन्विस्तीर्णमिदं श्लेष्ट्रं अस्ति। CC-0 Prof. Satya Vrat Shashi Collection, Sew Belli साहत्त्रम् हिस्स्निविधां USA With reference to the Jambu tree growing in it, the lovely insular continent is known as Jambudvīra. It extends for hundred thousand yojanas; and here in this continent Bhāratavarşa is the most excellent of all the countries. 14

ऋक्षद्वोपादिपुण्या जनपदाः । निष्कामा ये स्वधर्मेण नरसिहं यजन्ति ते तत्र निवसन्ति । अधिकारक्षयानमुक्ति च प्राप्नुवन्ति ॥१५॥ जम्ब्वाद्याः स्वाद्दकान्ताः सप्त पयोवयः । ततः परा हिरण्मयो भूमिः । ततो लोकालोकपर्वतः एष भूलोकः ॥१६॥

In the holy land like Rkṣadvīpa etc., reside the people who are engaged in their duties pertaining to their own caste (svadharma); with the utmost detachment they offer sacrifices in honour of Lord Narasimha; and when the merits and demerits of their actions are exhausted, they attain liberation. 15

Beginning from Jambudvipa to the ocean of fresh and pure water (svādūdaka) there are seven continents and seven oceans. Next to it stretches the excelent land of gold. Next to this land of gold there stands the mountain Lokāloka. This is all I have told you about the terrestrial region (Bhūrloka). 16

अस्योपरि अन्तरिक्षलोकः। स्वेचराणां रम्यस्तदूष्वं स्वर्गलोकः।।१७॥ स्वर्गस्थानं महापुण्यं प्रोच्यमानं निबोधत। भारते कृतपुण्यानां देवानामपि चालयम् ।।१८॥

Above the earth—the terrestrial region there lies the intermediate region which is a pleasant sporting ground for the birds. Above the intermediate region there exists the heaven. Please listen to me about this heaven—the holiest place. It is the abode of the divinities and the people engaged in righteous deeds in Bhāratavarşa. 17-18

मध्ये पृथिव्यामद्रीन्द्रो भास्वान् मेरुहिरण्मयः । योजनानां सहस्राणि चतुराशीतिमुच्छ्रितः ॥१९॥ प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्धरण्यां धरणीधरः । तावत्प्रमाणा पृथिवी पर्वतस्य समन्ततः ॥२०॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation In the centre of the earth—the terrestrial region there stands Meru, the lord of mountains; this mount of gold shines in all its splendour. The height of this mount is eighty four thousand yojanas; the depth of the mount below the surface of the earth is sixteen thousand. Likewise the earth surrounding this mount is of proportionate size and extension. 19-20

तस्य शृङ्गत्रयं मूर्धिन स्वर्गो यत्र प्रतिष्ठितः नानाद्रुमलताकीणं नानापुष्टापेशोभितम् ॥२१॥ मध्यमं पिर्वमं पूर्वं मेरोः शृङ्गाणि त्रोणि वै मध्यमं स्फाटिकं शृङ्गं वैदूर्यमणिकामयम् ॥२२॥ इन्द्रनोलमयं पूर्वं माणिक्यं पिर्चमं स्मृतम् । योजनानां सहस्राणि नियुताःन चतुर्दश ॥५३॥

On the three peaks of the summit Meru there exists the heaven. Abounding in trees and creepers of many varieties the summit looks lovely with different flowers. The three peaks of Meru are—the central peak, the western and the eastern. The central peak is of crystal and lapis lazuli. The eastern peak is of sapphire and the western one is of rubies. The central peak is fourteen million and fourteen thousand yojanas in height. 2:-23

उच्छितं मध्यमं श्रुङ्गं स्वर्गो यत्र त्रिविष्टपः। अप्रभान्तरितं श्रुङ्गं मूर्धिन छत्राकृति स्थितम्।।२४।। पूर्वमुत्तरश्रुङ्गाणामन्तरं मध्यमस्य च। त्रिविष्टपे नाकपृष्ठ ह्यप्सराः सन्ति निवृताः।।२५॥

And the heaven "Trivistapa" is situated here on this central peak. The eastern peak on the summit is of the shape of an umbrella. In between the eastern peak and the central peak, the intervening region is pervaded by darkness. Likewise darkness pervades the intervening region between the western peak and the central peak.

The heaven like "Trivislapa" and 'Nākapīstha" are the abodes of happy and jubilant celestial damsels. 24-25

अानन्दोऽथ प्रमोदश्च स्वगंश्रुङ्गे तु मध्यमे । रवतश्च पाण्डिकश्चंत्र रपशाभनमन्मयो ॥२६॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA आह्नादः स्वर्गराजा वै स्वर्गश्युङ्गे तु पश्चिमे । निर्ममो निरहंकारः सौभाग्यश्चातिनिर्मलः ॥२७॥ स्वर्गाश्चैव द्विजश्रेष्ठ पूर्वश्युङ्गे समास्थिताः। एकविश्वतिः स्वर्गा वै निविष्टा मेश्मूद्वैनि ॥२८॥

On the middle peak there are the heavens called 'Ananda' and 'Pramoda'. Heavens like 'Sveta', 'Pauştika', 'Upasobhana' and 'Manmatha' are situated on the western peak where is located 'Ahlāda', the best of the heavens. On the eastern peak there are the heavens named 'Nirmama', 'Nirahamkāra', 'Saubhāgya' and 'Atinirmala'. On the whole there are twenty one heavens on the summit Meru. 26-28

अहिंमादानकर्तारो यज्ञानां तपसां तथा। तत्तेषु निवसन्ति स्म जनाः कोधविवर्जिताः ॥२६॥

People free from anger leading a life of charity and non-violence, performing sacrifices and practising penance have their abode in these heavens. 29

जलप्रवेशे चानन्दं प्रमोदं विह्नसाहसे। भगुप्रपाते सौद्यं च रणं चैवास्य निर्मलम् ॥३०॥ अनाशके तु संन्यासे मृतो गच्छेत्त्रिविष्टपम् । त्रतुयाजी नाकपृष्ठमग्निहोत्री च निवृतिम् ॥३१॥ तडागकूपकत्ती च लभते पौष्टिकं द्विज । सुवर्णदायी सीभाग्यं लभन्स्वर्गं तपःफलम् ॥३२॥ शीतकाले महाविह्न प्रज्वालयति यो नरः। सर्वसत्त्वहितार्थाय स्वर्गं सोऽप्सरसं लभेत् ॥३३॥ हिरण्यगोप्रदाने हि निरहंकारमाप्नुयात्। भूमिदानेन शुद्धेन लभते शान्तिकं पदम् ।।३४॥ रौप्यदानेन स्वर्गं तु निर्मलं लभते नरः। अश्वदानेन पृण्याहं कन्यादानेन मङ्गनम् ॥३५॥ द्विजेभ्यस्तर्पणं कृत्वा दत्त्वा वस्त्राणि भितततः। इवेतं तू लभते स्वर्गं यत्र गत्वा न शोचते ।।३६॥ कपिलागोप्रदानेन परमार्थे महोयते। गोवषस्य प्रदानेन स्वर्गं मन्मयामाप्नुयात् ॥३ ॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

माघमासे सरित्स्नायी धतिलनुप्रदस्तथा। छत्रोपानहदाता च स्वर्गं यात्युपशोभनम् ॥३ इ॥

देवतायतनं कृत्वा द्विजशुश्रूषकस्तथा। तीर्थयात्रापरश्चेत्र स्वर्गराजे महीयते॥३६॥

एकान्नभोजी यो मर्त्यों नक्तभोजी च नित्यशः । उपवासी त्रिरात्राद्यैः शान्तः स्वर्गं शुभं लभेत् ।।४०॥

सरित्स्नायी जिन्कोघो ब्रह्मचारी दृढ्वाः। निर्मेलं स्वर्गमाप्नोति यथा भूनिहते रतः। विद्यादानेन मेवावी निरहंकारमाप्नुयात् ॥४१॥

For the sake of piety and righteousness those who sacrifice their life by entering the waters, attain the heaven called "Anan'a"; li' ewise people entering fire attain, the heaven "Pramoda"; people sacrificing their life by leaping... down from the summit attain "Saukhya"; people giving up their life in the batt'efield go to the heaven "Nirmala"; those who meet their death in course of leading the life of an anchorite or observing a fast, go to the heaven called "Trivistapa"; persons performing Vedic sacrifices go to "Nākaprstha"; the performer of 'Agnihotra' sicrifice goes to "Nirvrti"; O revered sage, those who perform pious and charitable deeds l.ke digging of wells and tanks, go to the heaven "Paustika"; as a result of their meritorious deeds of gifts of gold persons attain the heaven called "Saubhāgýa"; persons, who, for the welfare of all the beings produce heat in. winter by setting fire to logs of wood, go to the heaven called "Apsaras"; those persons making gift of cattle along with that of gold attain the heaven "Nirahamkara"; prople, clean and pure in heart and soul making a grant of land, attain the heaven "Santika"; people making gifts of silver, go "Nirmala"; the do.ior of horses gies to "Punyāha"; those giving away girls in marriage go to "Mangala"; by keeping the Brahmins happy and contended through gifts of cloths and garments with devotion persons a tain the heaven called "Sveta" free from any trace of grief or sorrow; by making 'the gift of a tawny-coloured cow one is honoured in the heaven "Param irtha"; the giver of a sturdy phulbiattains the heaven

called "Manmatha". In the month of Māgha a person used to make a gift of an umbrell, a pair of sandals and a cow made of sesamum (tila-dhenu) after his dip in a river, goes to the heaven 'Upaśobhana'; a person accustomed to attend upon the Brahmins and visit holy places, by building temples for the gods and goddesses, is honoured in "Āhlāda"; the best of the heavens; a mortal happy and contented to live on alms received from only one family, habituated to take his food only at night and observe fast during the festivals like 'Trirātra' etc., goes to the heaven called "Subha"; a Brahmacārin unperturbed and firm in religious austerities, used to have his daily ablutions in a river, like a person dedicating his life for others attains the heaven "Nirmala"; a wise and intelligent person by imparting knowledge to others goes to the heaven "Nirahamkāra". 30-41

येन येन हि भावेन यद्यह्।नं प्रयच्छति । तत्तत्स्वर्गमवाप्नोति यद्यदिच्छति मानवः ॥४२॥

One attains the type of heaven he or she desires in keeping with the disposition of mind at the time of making a gift. 42

चत्वारि अतिदानानि कन्या गौर्भूः सरस्वती । नरकादुद्धरन्त्येते जयवाहनदोहनात् ॥४३॥ यस्तु सर्वाणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । सम्प्राप्य न निवर्तेत स्वर्गं शान्तमनामयम ॥४४॥

Gift of catt e, land, knowledge or giving away girls in marriage: these four are termed "atidanas" (excessive manificence); these four gifts save the donor from hell; not only that even the sins of using the ox as the vehicle or utilising the cow for procuring milk are washed off. A person who donates everything to the Brahmins, goes to the quiet, peaceful heaven free from grief or sorrow; and from thence there is no return. 43-44

श्रुङ्गे तु पश्चिमे यत्र ब्रह्मा तत्र स्थितः स्वयम् । पूर्वश्रुङ्गे स्वयं विष्णुः मध्ये चैव शिवः स्थितः ॥४५॥

On the western peak of the mount Meru there is the city

of Brahmā; on the eastern there is the city of Visnú and on the middle peak there is Lord Siva. 45

अतः परं तु विश्रेन्द्र स्वर्गाध्यानिममं श्रृणु,। विमलं विपुलं शुद्धमुपर्युपरि संस्थितम् ॥४६॥ प्रथमे तु कुमारस्तु द्वितीये मातरः स्थिताः। तृतीये सिद्धगन्वर्वास्तुर्ये विद्याघरा द्विज ॥४७॥ पञ्चमे नागराजा च षष्ठ तु विनतासुतः। सप्तमे दिव्यपितरो धर्मराजस्तथाष्टमे। नवमे तु तथा दक्ष आदित्यो दशमे पथि ॥४६॥

O eminent sage, now listen to me about the different paths leading to the heavens, these extensive paths are pure and spotlessly clean; each of these (ten) paths stretches one above the other. Lord Kārtikeya is the presiding divinity of the first path, Mothers of the second, Siddhas and Gandharvas of the third, Vidyādharas of the fourth, Šeṣa, the lord of serpents of the fifth, Garuḍa (the son of Vinatā) of the sixth, celestial Pitṛs of the seventh, Yama (Dharmarāja) of the cighth, Dakṣa of the ninth, and last of all there is the tenth path presided over by Āditya. 46-48

योजनानां सहस्रे द्वे विष्टम्भनं समन्तः ॥४६॥
त्रिगुणं परिणाहेन सूर्यंबिम्बं प्रमाणतः।
सोमपुर्यां विभावर्यां मध्याह्ने चार्यमा यदा।
महेन्द्रस्यामरावत्यां तदा तिष्ठित भास्करः॥५०॥
मध्याह्ने त्वमरावत्यां यदा भवति भास्करः॥

भूलोक।च्छतसाहस्राद्ध्वं चरति भास्करः।

तदा संयमने याम्ये तत्रोद्यंस्तु प्रदृश्यते ॥ ११॥ मेरं प्रदक्षिणं कुर्वेन् भात्येव सविता सदा। घ्रुवाघारस्तयोत्तिष्ठन् वालखिल्यादिभिः स्तुतः ॥ १२॥

The sun moves at a height of one hundred and two thousand yojanas from the earth; to protect it all around, the sun has a support; at that great height the solar orb stretches as far as three times the distance between the earth and the sun. The sun appears to rise in Indra's Amarāvatī, whenever in the midday the sun moves to Vibhavarī, the city of S. ma;

so also it appears to rise in 'Samyamani', the city of Yama whenever in the midday it moves to the city of Amarāvatī. The sun rotating all around the mount Meru looks splendid and beautiful; Dhruva is its support; sages like Vālakhilyas¹ etc., sing its glory whenever it rises. 49-52

इति श्रोनरसिंहपुराणे भूगोलकयने त्रिशोऽध्यायः ॥३०॥

of bill well a family of the cold the transport

and the district of good to see the own and the

redio nas las lemantesem en a est acomo esta

I culture La Lemma Carrier and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and Article and

William to the fire of the state LANGER H. H. 1875 TO SEE THE WHEN

per a state of the best makes

a sunger has with north hours in ma girlion to

with the plant of the state

s had a still the said

Surface Company of Some

<sup>1.</sup> Vālakhilyas —Sixty thousand sages were born to Kratu, (one of the Saptarşi) by his wife Santati. They are called Vālakhilyas. Every one of them was of the size of half a thumb, but they were as bright as the blazing sun and had attained control over their senses (Viṣṇu Purāṇa I, Ch. 10.11.12).

## एकत्रिशोऽध्यायः

#### CHAPTER XXXI

#### भरद्वाज उवाच

कोऽसौध्युवः कस्य सुतः सूर्याधारोऽभवत्कथम् । विचिन्त्य कथयाशु त्वं सूत जोव समाः शतम् ॥१॥

Bharadvāja asked :

Who is that Dhruva? Who is his father? How did he become the support of the sun? Please think over it O Sūta, a danswer me soon. May you live for a hundred years!

## सूत उवाच

मनोः स्वायम्भुवस्यासीदुत्तानचरणः सुतः। तस्य क्षितिपतेवित्र द्वौ सुतौ सम्बभूवनुः॥२॥

Sūta said

Uttānacaraņa was the son of Manu Svāyambhuva. That king was blessed with two sons. 2

सुरुच्यामुत्तमो ज्येष्ठः सुनीःयां तु ध्रुवोऽपरः ।

Uttama was his son born from queen Suruci and the other son was Dhruva born from Sunīti; Uttama was the older of the two. 3°

मध्येसमं नरपतेरुपविष्टस्य चैकदा ॥३॥ सुनीत्या राजसेवाये नियुक्तोऽलंकृतः सुतः ।

Once when the king was seated in the assembly, SunIti advised his son to attend upon him; and Dhruva properly dressed reached the assembly of his father. 36.4°

ध्रुवो घात्रेयिकापुत्रैः समं विनयतत्परः ॥४॥ स गत्वोत्तानचरणं क्षोणीशं प्रणनाम ह।

Along with the sons of the nurse, Dhruva full of modesty and humility, approached the king Uttīnacarana and bowed CC-0. Prof. Satya Vrai Shayri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA.

वृष्ट्वोत्तमं तदुत्सङ्गे निविष्टं जनकस्य वै ॥ ॥ । प्राप्य सिहासनस्थं च नृपति बालचापलात् । आरुष्क्षुमवेक्ष्यामुं सुरुचिध्रुवमव्रवीत् ॥ ६॥

Having noticed that Uttama was already seated in the lap of his father, Dhruva in his child-like fickleness wanted to get up to the lap of his father seated on the throne. In dissuading him Suruci advised Dhruva: 58-6

## सुरुचि रुवाच

दौर्भगेय किमारोढिमिच्छेरङ्कं महीपतेः। बाल वालिशबुद्धित्वादभाग्याजाठरोद्भवः॥७॥

"O unfortunate boy, why do you aspire to get on to the lap of the king? O boy, don't be so foolish! you are born from an unfortunate mother. 7

अस्मिन् सिहासने स्थातुं सुकृतं कि त्वया कृतम् ॥६॥

What is your meritorious deed to be worthy of sitting on the throne? 8

यदि स्यात्सुकृतं तर्तिक दुर्भाग्योदरगोऽभवः। अनेनैवानुमानेन बुध्यस्व स्वल्पपुण्यताम् ॥६॥

If at all you had any meritorious deed, what led to your birth from an unlucky mother? Be sure of it, your religious merit is very insignificant. 9

भूत्वा राजक्मारोऽपि नालंकुर्या ममोदरम्। सुक्षिजममुं पश्य त्वमुत्तममनुत्तमम् ॥१०॥ अधिजान् धराजानेमीनेन परिबृहितम्।

Even though you are born a prince, I do not feel dignified. Look at this Uttama of unequal excellence born from a worthy mother; see how puffed up with pride and prestige he is seated in the lap of the king". 10-11°

## सूत उवाच

मध्येरा असमं बालस्तयेति परिभर्तिसतः ॥११॥

नियतन्तेत्रबाष्पाम्बर्धेर्यारिकचिन्त चोक्तवान् । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA Sūta said

Thus abused by Suruci in the royal assembly, the boy with tears flowing down from his eyes, tolerated all that with patience and did not utter a word. 113-12a

उचितं नोचितं किंचिन्नोचिवान् सोऽपि पार्थिवः॥ १२॥ नियन्त्रितो महिष्याश्च तस्याः सौभाग्यगौरवात्।

Overwhelmingly charmed with the superb beauty and fortune of that queen (Suruci), the king did not speak out a word in protest. 125-13°

विसर्जितसभालोकं शोकं संहृत्य चेष्टितैः ।।१३।। शैशवैः स शिशुर्नेत्वा नृपं स्वसदनं ययौ ।

Somehow with difficulty the boy controlled his grief; when the assembly dissolved, he bowed down to the king and left for his home. 13b-14a

सुनीतिनीतिनिलयमवलोक्याथ बालकम् ॥१४॥ मुखलक्ष्म्यैव चाज्ञासीद् ध्रुवं राज्ञापमानितम् ।

When Suniti looked at her boy, the abode of all moral principles, from his facial appearance she was convinced of his humiliation by the king. 146-15°

अथ दृष्ट्वा सुनीति तु रहोऽन्तःपुरवासिनीम् ॥१५॥ आलिङ्ग्य दीर्घं निःश्वस्य मुक्तकण्ठं रुरोद हं।

Having noticed her mother Suniti present all alone in the inner apartment, Dhruva embraced her and with long sighs of grief began to wail loudly. 15b-16a

सान्त्वियत्वा सुनीतिस्तं वदनं परिमार्ज्यं च ॥१६॥
दुकूलाञ्चलसम्पर्केवींज्य तं मृदुपाणिनां।
पप्रच्छ तनयं माता वद रोदनकारणम्॥१७॥
विद्यमाने नरपतौ शिशो केनापमानितः।

Suniti consoled him; with her tender and delicate hands she wiped off the tears from his face; and fanning him with the hem of her silken garment, the mother asked, "O my boy, who could humiliate you in the very presence of the king? Tell me, what makes you weep.?" we 16h 18 gitzed by S3 Foundation USA

## ध्रुव उवाच

सम्पृच्छे जनि त्वाहं सम्यक् शंस ममाग्रतः ।।१६।।
भायत्वेऽपि च सामान्ये कथं सा सुरुचिः प्रिया ।
कथं न भवती मातः प्रिया क्षितिपतेरिस ॥१६॥
कथमुत्तमतां प्राप्त उत्तमः सुरुचेः सुतः।
कुमारत्वेऽपि सामान्ये कथं चाहमनुत्तमः ॥२०॥
कथं त्वं मन्दभाग्यासि सुकृक्षिः सुरुचिः कथम्।
कथं नृपासनं योग्यमुत्तमस्य कथं न मे ॥२१॥
कथं मे सुकृतं तुच्छमुत्तमस्योत्तमं कथम्।
Dhruva said:

"Both of you happen to be the wives of the king, how is it that the king loves Suruci but not you? Both of us happen to be the sons of the king, how is it that Suruci's son Uttama enjoys such a high position and I am nowhere? Why are you so unlucky and how is it that Suruci is so lucky and fortunate? Is it a fact that only Uttama is worthy of the royal throne and not me? Is my religious merit so negligible and that of Uttama so great? I ask you, O mother, please tell me the truth." 186-22°

इति श्रुत्वा वचस्तस्य सुनीतिनीतिमच्छिशोः।।२२॥ किंचिदुच्छ्वस्य शनकैः शिशुशोकोपशान्तये। स्वभावमधुरां वाणीं वक्तुं समुपचक्रमे ।।२३॥

Sunīti listened to the valid points put forward by her boy; she sighed in grief and to pacify him, she spoke in these sweet and pleasing words. 22<sup>b</sup>-23

## सुनीतिरुवाच

अयि तात महाबुद्धे विशुद्धेनान्तरात्मना। निवेदयामि ते सर्वं मावमाने मित कृथाः॥२४॥

Sunīti said :

"O my boy, you are wise and intelligent; in a pure and clear heart I am putting forth the facts before you, please don't get humiliated. 24

तया यदुक्तं तत्सर्वं तथ्यमेव न चान्यंथा। CC-0. Prof. Satya Wat Shaski Collection, New Delhi, Pricitized by S3 Foundation USA यदि सा महिषा राज्ञा राज्ञीनामतिवल्लभा ॥२५॥। Whatever she (Suruci) has said, is true; there is no doubt about it. She is the chief queen and naturally she is the most beloved of all the queens. 25

महासुकृतसम्भारैरुत्तमश्चोत्तमोदरे । उवास तस्याः पुण्याया नृपसिंहासनोचितः ॥२६॥

Because of high religious merits Uttama had the good luck of being borne in the womb of the right, ous lady (Suruci) and naturally he deserves the royal throne. 26

आतपत्रं च चन्द्राभं शुभे चापि हि चामरे। भद्रासनं तथोच्चं च सिन्धुराश्च मदोत्वटाः॥२७॥

तुरंगमाश्च तुरगां अनाधिव्याधि जीवितम्। निस्सपत्नं शुभं राज्यं प्राप्यं विष्णुप्रसादतः ॥२८॥

A royal umbrella shining like the moon, a lovely pair of chowries, a dignified throne, lordly elephants with streams of rut oozing from their temples, fast-galloping horses, a peaceful and pleasant life free from sickness of both body and mind, a kingdom free from rivals and enemies—all these are attained only with the grace of Lord Visnu." 27-28

## सूत उवाच

इत्याकर्ण्यं सुनीत्यास्तन्मातुर्वाक्यमनिन्दितम्। सौनीतेयो ध्रुवो वाचमाददे वक्तुमुत्तरम्।।१६॥

Sūta said

Dhruva listened to the sweet and pleasant words of consolation and said: 29

## ध्रुव उवाच

जनियत्रि सुनीते मे श्रृणु वाक्यमनाकुलम् । उत्तानचरणादन्यन्नास्तीति मे मितः शुभे ॥३०॥ सिद्धार्थोऽस्म्यम्ब यद्यस्ति किच्चदाश्रितकामघुक् । अद्येव सकलाराध्यं तमाराध्य जगत्पतिम् ॥३१॥ तत्तदासादितं विद्धि पदमन्येर्दुरासदम् । एकमेव हि साहाय्यं मातृमे कर्तुमहैसि ॥३२॥ СС-0. Prof. अस्तुकांत देहितमे विद्यापुं, Nस्यादात्राक्ष्याम्यहम् म्यावादा

"O Suniti, you are my mother; I am not emotional;

please listen to me. O gracious mother, till now I was sure, there is none superior to my father Uttānacaraṇa; but now I am blessed to know that there is some other Lord. He can fulfill the desire of any one taking refuge in Him.

The Supreme Lord, the protector of the universe is adored by one and all; immediately I would start for worshipping Him and I am sure of occupying that pre-eminent position, unattainable by anybody else. Please take it that I have got that position.

O mother, now it behoves you to help me a little; please permit me so that I would begin propitiating Lord Viṣṇu." 30-33°

## सुनीतिरुवाच

अनुज्ञातुं न शक्नोमि त्वामुत्तानशयाञ्ज्ञज ॥३३॥ सप्ताष्टवर्षदेशीयः क्रीडायोग्योऽसि पुत्रक । त्वदेकतनया तात त्वदाधारैकजोविता ॥३४॥

Sunīti said:

"O my boy, son of Uttānaśaya, I would not permit you; you are just seven or eight years old and it is the age to take delight in sports; you are my only child and you are the sole support of my life. 338-34

लब्घोऽसि कतिभिः कष्टैरिष्टाः सम्प्रार्थ्यं देवताः । यदा यदा बहिर्यासि रन्तुं त्रिचतुरं पदम् । तदा तदा मम प्राणस्तात त्वामुपगच्छति ॥३५॥

I have propitiated many gods of my choice, I have faced a lot of troubles and I have got you as my son. Whenever for three or four steps you are out, my life, as it were, goes after you." 35

## ध्रव उवाच

अद्य यावत् पिता माता त्वं चोत्तानपदो विभुः। अद्य प्रभृति मे माता पिता विष्णुनं संशयः॥३६॥

Dhruva said:

CC-0. Prof. Liptifatnown your twerow my mother and the king Ultana-

pada was my father; but from now on I am sure, Lord Vişnu is both my father and mother." 36

## सुनोतिरुवाच

विष्णोराराधने नाहं वारये त्वां सुपुत्रक। जिह्वा मे शतधा याति यदि त्वां वारयामि भोः ॥३७॥

Sunīti said:

"O my blessed son, you adore Lord Viṣṇu, I would never dissuade you; my tongue would split into hundred pieces if I do that". 37

इत्यनुज्ञामिव प्राप्य जननीचरणाम्बुजौ। परिक्रम्य प्रणम्याय तपसे च ध्रुवो ययौ॥३ः॥

Permitted by the mother (for the adoration of Lord Vişnu), Dhruva circumambulated her and having bowed down at her lotus-feet he started for penance. 38

> तयापि वैर्यसूत्रेण सुनीत्या परिगुम्पय च। तत्रेन्दीवरजा माला ध्रुवस्योपायनीकृता।। २६॥

With a lot of patience and strength of mind (at his time of separation from her dear son) Suniti decorated him with a garland of blue lotus flowers. 39

मात्रा तन्मार्गरक्षार्थं तदा तदनुगीकृताः। परैरवार्यप्रसराः स्वाशीर्वादाः परश्शताः॥४०॥

<sup>1.</sup> On a comparison of the reading of the verse 39 with the verse 73 of Skanda Purāṇa, 4. Kāśī Khaṇḍa Ch. 19 one can very easily notice that the reading of the latter text—"netrendīvarajā mālā Dhruvasyopāyanīkṛtā" reads better than "tatrendīvarajā mālā" of Narasimha text. At the parting of the only son Dhruva so dear and beloved to his mother, it would seem unnatural for Sunīti to prepare a garland of blue-lotus flowers and decorate her son. Rather it would be better if the poor mother looks at her dear son with her steadfast eyes which are very often compared to blue-lotus flowers. Then only the expression "dhairyasūtrena...parigumphya ca" preparing the wreath with the thread of patience can be justified.

For his protection and well being on the way to penance the mother blessed him hundreds of times and her blessings were never to be fruitless. 40

सर्वत्रावतु ते पुत्र शङ्खच भगदाघरः। नारायणो जगद्वचापी प्रभुः कारुण्यवारिधिः॥४१॥

"O my boy, may the all-pervasive Lord Nārāyaṇa, the ocean of mercy, the holder of conch, mace and discus protect you in each and every place." 41

#### सूत उवाच

स्वसौधात् स विनिर्गत्य बालो वालपराक्रमः। अनुकूलेन मरुता दिशताध्वाविशद्धनम् ॥४२॥

Sūta said

The boy Dhruva used to child-like pranks came out of the palace; and pushed forward by the favourable wind which as if showed him the way, he entered the forest. 42

स मार्तृदैवतोऽभिज्ञः केवलं राजवर्त्मनि । न वेद काननाध्वानं क्षणं दध्यो नृपात्मजः ॥४३॥

Dhruva used to revere his mother as a divinity, was only familiar with the royal roads; without any idea of the way leading to the forest, the prince pondered over the matter with his eyes closed for a minute. 43

पुरोपवनमासाद्य चिन्तयामास सोऽर्भकः। किं करोमि वव गच्छामि को में साहाय्यदो भवेत्।४४।

The boy came to the park in the city and thought about—
"What shall I do? Where shall I go? Who would help me?" 44.

एवमुन्मील्य नयने यावत्पश्यति स ध्रुवः। ताबद्दर्श सप्तर्षीन् अतिकतगतीन् वने।।४५॥

When Dhruva opened his eyes, to his utter surprise he noticed in the park the seven sages who were used to move anywhere at their own will. 45

अथ दृष्ट्वां स सप्तर्षीन् सप्तसप्ततितेजसः। CC-0. Prof. Sat**भाग्यसूकेरिवाकृष्योपनीताम्**. Dig**प्रमुमोद**ः Fourह्वाक्षिर्द्धाः Like the sun lustre and radiance emitted from the seven sages; he was excessively delighted to meet them; it seemed as if fortune had favoured their union with him. 46

तिलकािक्कृतसद्भालान् कुशोपग्रहिताङ्गलीन्। कृष्णाजिनोपविष्टांश्च ब्रह्मसूत्रेरलकृतान्।।४७॥

The foreheads of these sages shone with the 'tilaka' mark and their fingers had the knots of 'kuśa' grass in them; with the sacred threads (Brahma-sūtras) worn over their shoulders they were seated on the skin of the black-antelope. 47

उपगम्य विनम्रांसः प्रबद्धकरसम्पुटः। ध्रुवो विज्ञापयांचक्रे प्रणम्य ललितं वचः॥४८॥

With his head bent low, Dhruva approached these sages with folded hands; and having paid his obeisance to them he introduced himself with these sweet words: 48

## ध्रुव उवाच

अवैत मां मुनिवराः सुनीत्युदरसम्भवम् । . उत्तानपादतनयं ध्रुवं निविण्णमानसम् ॥४६॥

"O best of the sages, please take me as Dhruva, born from Sunīti, the wife of Uttānapāda. Now I am fed up with this world." 49

## सूत उवाच

तं दृष्ट्वोर्जस्वलं बालं स्वभावमधुराकृतिम्। अनर्घ्यनयनेपथ्यं मृदुगम्भीरभाषिणम्।।५०॥

Sūta said

The boy full of energy and vigour had naturally a pleasant appearance; he gave the utmost importance to high moral principles and used to speak in a low delicate voice. 50

उपोपवेश्य शिशुकं प्रोचुस्ते विस्मिता भृशम्। तवाद्यापि न जानीमो वत्स निर्वेदकारणम्।।५१।।

अनवाप्तामिलाषाणां वैराग्यं जायते नृणाम् । सप्तद्वीपपते राज्ञः कुमारस्तवं तथा कथम् ॥५२॥ CC-0. निर्मासमामिरहो कार्यं कुस्तवास्ति तम्नोरसः sk Foundation USA Surprised to meet the boy the sages made him sit nearby and asked, 'O boy, till now we don't know as to why you have been fed up with the world. Only people disappointed in attaining the objects of their desire, are found to be averse to the worldly life. On the other hand your father happens to be lord of seven continents, you are a prince; and what is wanting in you? What have you to do with us? Please tell us what you desire." 51-53°

## ध्रुव उवाच

मुनयो मम यो वन्धुक्तमक्चोत्तमोत्तमः ॥१३॥ पित्रा प्रदत्तं तस्यास्तु तद्भद्रासनमुत्तमम् । भवत्कृतं हि साहाय्यं एतदिच्छामि सुव्रताः ॥१४॥ अनन्यनृपमुक्तं यद् यदन्येभ्यः समुच्छ्रितम् । इन्द्रादिदुरवापं यत् कथं लभ्येत तत्पदम् ॥१५॥

Dhruva replied:

"O revered sages, my brother Uttama is extremely dear to me and my father has offered him the throne. Let him enjoy the throne in peace and prosperity. On the other hand I would like to occupy some position which no king has ever attained, I aspire for that most supreme position which even the gods like Indra cannot think of. O revered sages, I fervently pray to help me in the matter." 53°-55

इति श्रुत्वा वचस्तस्य मुनयो बालकस्य तु । यथार्थमेव प्रत्यूचुर्मरीच्याद्यास्तदा ध्रुवम् ॥५६॥

Having listened to the words of the boy, the sages like Marici and others gave a suitable reply. 56

## मरीचिरवाच

अनास्वादितगोविन्दपदाम्बुजरजोरसः । मनोरथपथातोतं स्फीतं नाकलयेत् फलम् ॥५७॥

Marīci said :

"A person who has not taken delight in the service of the lotus-feet of Lord Govinda, can never aspire for the glorious CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA reward, which cannot be thought of. 57

## अत्रिखाच

अनिचताच्युतपदः पदमासादयेत् कथम् । इन्द्रादिदुरवापं यन्मानवैः सुदुरासदम् ॥५८॥

Atri said:

"Without adoring the feet of Acyuta how can a person attain the position which is unattainable by gods like Indra etc., and more so by ordinary mortals?" 58

## अङ्गिरा उवाच

न हि दूरे पदं तस्य सर्वासां सम्पदामिह। कमलाकान्तकान्ताङ् घ्रिकमलं यः सुशीलयेत् ॥५६॥

Angiras said:

"A person engaged in meditation of the lovely lotus-feet of Viṣṇu (the Lord of Lakṣmī) has all the wealth and prosperity of the three worlds within his (her) easy reach." 59

## पुलस्त्य उवाच

यस्य स्मरणमात्रेण महापातकसंत्तिः। परमान्तकमाप्नोति स विष्णुः सर्वेदो ध्रुव ॥६०॥

Pulastya said:

"O my boy Dhruva, it is Lord Viṣṇu who is the bestower of anything and everything; His rememberance leads to the utter destruction of all sorts of heinous sins (mahāpātakas)."1

## पुलह उवाच

यदाहुः परमं ब्रह्म प्रधानपुरुषात् परम्। यन्मायया कृतं सर्वं स विष्णुः कीर्तितोऽर्थंदः ॥६१॥

Pulaha said:

"Lord Visnu different from Purusa and Prakti is the Supreme Brahman; it is He who has created the universe through His 'maya'; recitation of His name leads to the attainment of all the desires." 61

Brahmahatyā surāpānam steyam gurvanganāgamah i ccMahāntiva vpātakānyāhuh. kampsargascāpīby Stalihudsaha

<sup>1.</sup> Five mahāpātakas:-

# ऋतुरुवाच

यो यज्ञपुरुषो विष्णुर्वेदवेद्यो जनार्दनः। अन्तरात्मास्य जगतः संतुष्टः किं न यच्छति ॥६२॥

Kratu said:

"Only the Vedic texts enunciate the nature of Lord Vişnu, the adorable Supreme Being (Yajñapuruşa); it is Lord Janārdana who is inner soul of this universe; what cannot be attained through propitiation of this Lord!" 62.

### वसिष्ठ उवाच

यद्भूनर्तनवर्तिन्यः सिद्धयोऽष्टो नृपात्मज । तमाराध्य हृषीकेशं चतुर्वगों न दूरतः ॥६ ॥।

Vasistha said:

"As regards the eight siddhis, O prince, Lord Hṛṣīkeşa would offer just by the mere wish for it; by adoring Him. one so easily attains the four 'puruṣārthas' (dharma, artha, kāma and mokṣa'." 63

### ध्रव उवाच

सत्यमुक्तं द्विजेन्द्रा वो विष्णोराराघनं प्रति। कथं स भगवानिज्यः स विधिश्चोपदिश्यताम्।।६४॥

Dhruva said:

"O the best of the Brahmins, all that you have said regarding the adoration of Lord Visnu, is true. Please advise me on the method of adoring that Lord. 64

प्रभूतदो भवेद्यो वै दुराराध्यतमो भवेत्। बालोऽहं राजपुत्रोऽहं दुःखं नैव मया क्षमम् ॥६५॥

Generally the Lord who is the bestower of plenty is difficult to propitiate. After all I am a more boy; being born as the son of a king I cannot bear with much hardship." 65

<sup>1.</sup> Eight siddhis -aņimī, mihinī, laghinā, prāpti, prākāsya, īšitā, vasitā and prākāmya.

## मुनय ऊचुः

तिष्ठता गच्छता वापि स्वपता जाग्रता तथा। श्यानेनोपविष्टेन वेद्यो नारायणः सदा ॥६६॥

The sages replied:

Whether standing or moving, whether asleep or awake, whether resting or sitting one should constantly meditate on Nārāyaņa. 66

पुत्रान् कलत्रं मित्राणि राज्यं स्वर्गापवर्गकम्। वासुदेवं जपन् मर्स्यं ४ सर्वे प्राप्नोत्यसंशयम् ॥६७॥

Progeny, wife, friends, king lom, heaven and liberation; undoubtedly a person attains all these by meditating upon Vasudeva. 67

द्वादशाक्षरमन्त्रेण वासुदेवात्मकेन च। ध्यायंश्चतुर्भुजं विष्णुं जप्त्वा सिद्धि न'को गतः ।।६८॥ पितामहेन चाप्येष महामन्त्र उपासितः। मनुना राज्यकामेन वैष्णवेन नृपात्मज।।६९॥

Meditation of the four-armed Lord Vişņu with the twelve-syllabled mantra of Vāsudeva, definitely leads to success. This sacred mantra was adored even by Brahmā, the primal father. Moreover O prince, it is Minu, a devotee of Vişnu, who chanted this mantra with the desire of acquiring the kingdom.

68-69

त्वमप्येतेन मन्त्रेण वासुदेवपरो भव। यथाभिलिषतामृद्धि क्षिप्रं प्राप्स्यसि सत्तम॥७०॥

Therefore, it behoves you to take refuge with this mantra and be devoted to Vāsudeva O the most virtuous one, the super most position that you desire will be very soon within your reach." 70

# सूत उवाच

इत्युक्त्वान्तर्हिताः सर्वे महात्मानो मुनीश्वराः। वासुदेवमना भूत्वा ध्रुवोऽपि तपसे ययौ ॥७१॥

With these words all the high-souled great saves disappeared and with his about and mind centred uppoint Asydevan Dhruya

started for penance. 71

ध्रुवः सर्वार्थदं मन्त्रं जपन् मध्रुवने तपः। स चक्रे यमुनातीरे मुनिदिष्टेन वर्त्मना।। १।।

The mantra (Om namo Bhagavate Vāsudevāya) is the giver of all desires. As per the direction of the sages Dhruva continuously engaged himself in the recitation of this mantra and started his penance in Madhuvana (Mathurā) on the bank of the river Yamunā. 72

श्रद्धान्वितेन जपता च तपःप्रभावात् साक्षादिवाङजनयनं ददृशे हृदीशम् । दिव्याकृति सपदि तेन ततः स एव हर्षात् पुनः स प्रजजाप नृपात्मभूतः ॥७३॥

In course of his rigorous penance the vision of the lotuseyed Lord suddenly flashed in his heart. Excessively rejoiced at the sudden vision of the divinity the prince kept on chanting the mantra with more zeal and vigour. 73

क्षुत्तर्षवर्षवनवातमहोष्णतादि-शारीरदुः स्वकुलमस्य न किंचनाभूत्। मग्ने मनस्यनुपमेयसुसाम्बुराशो राज्ञः शिशुनै च विवेद शरीरवार्ताम्।।७४।।

Neither for excessive heat, rain and wind nor for his physical sufferings like hunger and thirst did Dhruva care; merged in the ocean of infinite bliss the prince completely forget his physical existence. 74

विघ्नाश्च तस्य किल शिक्कतदेवसृष्टा बालस्य तीव्रतपसो विफला बभूवुः। शीतातपादिरिव विष्णुमयं मुनि हि प्रादेशिका न खलु घर्षेयितुं क्षमन्ते॥७४॥

Gods, afraid of the severe penance of the boy, created a lot of obstacles, but they were all in vain. Pairs of opposites like heat or cold (pain or pleasure) did not have anything to do with the young boy who had attained oneness with Visnu. 75

अय भक्तजनित्रयः प्रमुः शिशुना ध्यानबलेन तोषितः। वरदः पतगेन्द्रवाहनो हिररागात् स्वजनं तमोक्षितुम् ॥७६॥

Lord Visnu, the bestower of boons, very much dear to his devotees, was pleased with the penance and meditation of the boy; and mounted on Garuda, He came there to meet his devotee. 76

मणिपिण्डकमौलिराजितो

विलसद्रत्नमहाघनच्छविः।

स

बभावुदयाद्रिमत्सरा-

द्धृतबालार्क इवासिताचलः ॥७७॥

Adorned with crown of jewels and shining with the Kaustubha jewel on His body Visnu of the colour of the deep dark cloud shone like the 'asita' mountain (the mountain of collyrium) which had as if borne the newly rising sun out of jealousy for the eastern mountain. 77

स राजसूनु तपिस स्थितं तं ध्रुवं ध्रुवस्निग्धदृगित्युवाच ।

दन्तांशुसंजैरिमतप्रवाहैः

प्रक्षालयन् रेणुमिवास्यं गात्रे ॥७८॥

With steady and affectionate eyes Vişnu looked at the prince Dhruva engaged in meditation; with the perennial streams of water in the form of the lustre emitted from His teeth, He as it were, washed off the dust particles from the body of Dhruva: 78

वरं वरं वत्स वृणीष्त्र यस्ते

मनोगतस्त्वत्तपसास्मि तुष्टः ।

ध्यानेन ते चेन्द्रियनिग्रहेण

मनोनिरोधेन च दुष्करेण ॥ ५६॥

"The mind and the sense-organs are very difficult to control, yet with your full control over them you are practising penance and I am extremely pleased with you, O my dear boy, ask me of any boon that you desire." 79

प्राण्यन् वचस्तत्सकलं गभीर-पुरमीलिताक्षः सुद्भाः Digitized by 33 Foundation USA

# स्वे चिन्त्यमानं त्विदमेव मूर्तं पुरःस्थितं ब्रह्म चतुर्भुजं सः ॥८०॥

Dhruva listened to all these solemn and profound words and opened his eyes. And lo! there stood before him the four-faced Lord Brahman in whose thought and meditation he had lost himself. 80

> दृष्ट्वा क्षणं राजसुतः सुपूज्यं पुरस्त्रयीशं किमिह ब्रवीमि। किं वा करोमीति ससम्भ्रमः स तु न चाब्रवीत् किंचन् नो चकार॥६१॥

With the sudden appearance of the adorable Lord of the three worlds before him, the prince was confounded; and did not know what to do or what to say. 81

हर्षाश्चपूर्णः पुलकाञ्चिताङ्ग-स्त्रिलोकनायेति वदन्नथोच्चैः। दण्डप्रणामाय पपात भूमौ प्रवेपमानभ्रु हरेः पुरः स हि॥५२॥

Tears of joy rolled down from the eyes of Dhruva; his body was thrilled; and he failed to have a steady look of the Lord. O Lord of three worlds! with this exclamation he fell prostrate at the feet of Hari. 82

दण्डवत् प्रणिपत्याथ परितः परिलुण्ठच च। हरोद हर्षेण चिरं दृष्ट्वा तं जगतो गुहम् ॥८३॥

He rolled about all around Him and at the sight of the Lord of the universe in excessive joy he continued shedding tears for a long time. 83

नारदेन सनन्देन सनकेन च संश्रुतम्। अन्यैः सनत्कुमाराद्यैयोगिभियोगिनां वरम्।।५४॥ कारुण्यवाष्पनीराद्रं पुण्डरीकविलोचनम्। ध्रुवमुत्थापयांचक्रे चक्री घृत्वा करेण तम् ॥५५॥

Revered sages like Nārada, Sanaka, Sananda and Sanatkumāra are busy in reciting the name and glory of the Lord, the pre-eminent of the yogins. It is this Lord whose CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

lotus-eyes become wet with tears out of compassion for the devotees. It was to the good fortune of Dhruva that he had the vision of the Lord. God, the weilder of the discus took him by His arms and made him stand. 84-85

हरिस्तु परिपस्पर्श तदङ्गं घूलिघूसरम्। कराभ्यां कोमलाभ्यां स परिष्वज्याह तं हरिः।।८६।।

Lord Hari touched his body soiled with dust and dirt; with His tender and delicate arms He pressed him to His bosom and said: 86

वरं वरय भो बाल यत्ते मनिस वर्तते। तद्दामि न संदेहो नादेयं विद्यते तव ॥ ५७॥

"O my dear boy, ask me of any boon that you desire. I would definitely grant you all that you want; there is nothing which I would not concede to a devotee of your status." 87

ततो वरं राजशिशुर्ययाचे विष्णुं वरं ते स्तवशक्तिमेव । तं मूर्तविज्ञानिभेन देवः पस्पर्शं शङ्खेन मुखेऽमलेन ॥८८॥

"O Lord, let me have the power of singing thy praise."
This was the boon that the prince asked of Lord Vişnu. Then with His pure and shining conch which was as it were the wisdom incarnate, the Lord touched the face of Dhruva. 88

अथ सुरमुनिदत्तज्ञानचन्द्रेण सम्यग् विमलितिमव चित्तं पूर्णमेव ध्रुवस्य । त्रिमुवनगुरुशङ्कस्पर्शजज्ञानभाना-नुदयति नितरान्तः साघु तुष्टाव हृष्टः ॥ ८॥

By the rays of the moon of knowledge imparted by the divine seers like Marici and others, the heart of Dhruva had already been cleansed of all dirt and blemish; now with the touch of the conch of Vişnu, the Lord of the three worlds, there was the rise of sun of knowledge which thoroughly illuminated his heart and he was much exalted to sing the praises of the Lord with enthusiasm.

#### ध्रुव उवाच

अखिलमुनिजननिवहनमितचरणः । खरकदनेकरः । चरितः । देवाराधितपादजलः । सजलजलधरत्यामः शमितसौभपतिशा-अभिरामरामातिविनयकृतनवरसरसापहतेन्द्रियसुररमणी-विहितान्तःकरणानन्दः । अनादिनिधनः। अधननिजद्विजमित्रोद्धरणधीरः । अवघोरितसूरनाथनाथितविपक्षपक्षः । ऋक्षराजबिलप्रवेशापहृतस्यमन्त-कापमार्जितनिजापवादद्रितहृतत्रैलोक्यभारः । द्वारकावासनिरतः। स्वरितमध्रवेणुवादनश्रवणामृतप्रकटितातीन्द्रियज्ञानः । यमुनाज्ञटचरः । द्विजघेनुभुङ्गगणैस्त्यक्तनिजनिजाहारः । संसारदुस्तरपारावारसमुत्तार-णाङ् घ्रिपोतः । स्वप्रतापानलहृतकालयवनः । वनमालाघरवरमणिकु-ण्डलालंकृतश्रवणः । नानाप्रसिद्धाभिधानः । निगमविब्धमुनिजनवचन-मनोऽगोचरः । कनकपिशङ्गकौशेयवासोभगवान् भृगुपदकौस्तुभविभूषि-तोर:स्थल:। स्वद्यताक्र्रिनजजननीगोकुलपालकचतुर्भुजशङ्ख्यकरादा-पद्मतुलसोनवदलदामहारकेयूरकटकमुक्टालंकृतः । सुनन्दनादिभागवतो-पासितविश्वरूपः। पुराणपुरुषोत्तमः। उत्तमरुलोकः। लोकावासो-वासुदेवः। श्रीदेवकीजठरसम्भूतः। भूतपतिविरञ्चिनतचरणारिवन्दः। वृन्दावनकृतकेलिगोपिकाजनश्रमापहः। सततं सम्पादितसुजनकामः। क्न्दिनभशङ्ख्यरिमन्दुनिभवक्त्रं सुन्दरभुदर्शनमुदारतरहासं विद्वज्जन-वन्दितमिदं ये रूपमितहृद्यमिखलेश्वरं नतोऽस्मि।

> स्थानाभिकामी तपिस स्थितोऽहं त्वां दृष्ट्वान् साघुमुनीन्द्रगुह्यम् । काचं विचिन्वन्तिव दिव्यरत्नं स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरान्न याचे ॥६०॥

O Lord., at thy lotus-feet all the sages pay obeisance. Thou art the slayer of the demon 'Khara'. Thou art famous for

<sup>1.</sup> Khara—The demon Khara was the brother of the demoness Sūrpaņakhā. In the company of Sītā when Śrī Rāma and Lakṣmaṇa were staying in Pancavaṭī, Sūrpaṇakhā came there with a view to getting one of the brothers as her husband. Lakṣmaṇa lopped off her nose and ears. She went to Khara, Dūṣaṇa and Triśiras and lamented before them. The three of them immediately started with an army of fourteen thousand giants and fought with Rāma and Lakṣmaṇa. Consequently all the three leading demons were put to death by Śri Rāma. (Vālmikā Rāmā yaṇa Histio Āraṇyakāndai Ch., 17r30) ation USA

thy childish pranks. The divinities adore the stream of water issuing from thy feet (the Ganges).¹ Thou art dark like the cloud full of waters; thou hast overpowered Sālva, the lord of the chariot Saubha.² Thou art the promoter of rāsalīlā predominating in erotic sentiment humbly introduced by the beautiful young women; thou hast brought pleasure and enjoyment to the wives of the celestials charmed by the rāsalīlā. Thou art without beginning and end. Thou art wise enough to save thy friend, the Brahmin Sudāmā who was in distress. Prayed by Indra thou hast vanquished the opponents. Jāmbavat, the lord of bears had taken shelter in the cave with the Syamantaka jewel. Thou entered the cave and procured the jewel from him. By presenting the jewel thou warded off the sin of disgrace heaped upon you. Thus thou took off the burden of the three worlds.³

1. The river Ganges sprang from the feet of Lord Vişnu (Vişnu Purāna 4.4.30)

2. "Hataḥ Saubhapatiḥ Śālvastvayā Saubham ca pātitam"
MBH. 3.12.19

Sālva was a friend of Šiśupāla; he made a promise to kill all the Yādavas. Through rigorous austerities he propitiated Saṃkara and as a boon he asked the Lord to confer on him an aerial car which could not be broken by gods, demons and human beings and could move to any place at will. Lord Saṃkara granted him the boon, the demon Maya constructed the aerial car Saubha and handed it over to Sālva. Truly speaking it was not a car but a city in miniature. Then remembering his old grudge against the Yadus, Sālva proceeded to attack Dvārakā. With the mace Lord Śrikṛṣṇa smashed the aerial car Saubha; with the discus He lopped off the head of Salva and put him to death.

Bhāgavata X. Chs. 76-77

3. Prasena, the brother of Satrājit went out for a hunt putting on the Sya nantaka jewel presented to the latter by the Sun-god. In the chase Prasena was killed by a lion. Taking the jewel in its mouth the lion was about to depart when it was observed and killed by Jāmbavat, the lord of bears. Jāmbavat CC-0 Prof. Satva Vrat Shastri Collection, New Delhi, Digitized by S3 Foundation USA carried off the jewel, retired into his cave, and gave it to his children to play with. A columny was spread among the

Thou art a permanent resident of Dvārakā. Thou revealest the supreme knowledge through the sweet enchanting note of thy lovely flute. Thou art used to wander about on the banks of the river Yamunā. Charmed by the sweet note of thy flute, birds, cattle and bees abstained from taking their food. Thy lotus-feet are, as it were, the boat for crossing over this impassable ocean of samsāra. In thy fire of valour was sacrificed the king Kālayavana. Thou hast put on the "vanamālā"; thy ears look lovely with the kundalas of precious gems. Thou art known by many names. Vedic scriptures, gods or sages cannot conceive of thee either in words or in mind. Thou hast put on the reddish silken garment of the colour of gold; with the Kaustubha jewel and the marks of the foot-steps of Bhrgu²

Yādavas that it was Kṛṣṇa who had killed Prasena for the sake of the Syamantaka jewel. In the forest Kṛṣṇa searched for it and found the jewel with Jāmbavat. In the duel that ensued between Jāmbavat and Kṛṣṇa, the former was defeated. (Viṣṇu Purāṇa IV. Ch. 13:8-33, Matsya Ch. 45.3-21, Padma I Sṛṣṭikhaṇḍa, Ch. 13.73-92.)

- Kālayavana—Kālayavana was the son of Gārgya. With his vast army he besieged Mathurā. When Kṛṣṇa knew of his approach, unarmed he went forth and beheld the Yavana king. Kālayavana pursued Kṛṣṇa in order to kill him and in course away Kṛṣṇa entered a cave where the king of fleeing Mucukunda was asleep. Mistaking Mucukunda for Kṛṣṇa, Kālayavana violently kicked him; Mucukunda woke up and cast his angry glance whereupon the Yavana was instantly consumed and reduced to ashes. In a battle between the gods and the demons, Mucukunda had formerly contributed to the defeat of the latter and overcome with sleep, as a boon he asked of the gods tnat he should enjoy a long repose. The gods had granted him the boon and had assured that he who would disturb him in sleep, would be reduced to ashes by his very look. (Vișnu Purăna V. Ch. 23,1-22, Bhāgavata X. Ch. 51.1-12).
- 2. Once great sages assembled on the bank of the river Sarasvatī to perform a sacrifice. Among them a dispute arose as to who was the most mighty of the Trinity. Unanim ously

thy breast looks lovely. Thou art the protector of thy devotee Akrūra, thy mother and the Gokula; in thy four arms thou holdest the conch, the mace, the lotus and the discus; with the crown, the necklace, the bracelet, the girdle and with the garland of the new leaves of the Tulasi plants thou art lovely, The devotees like Sunandana and others adore thy Universal form. Thou art the primeval Supreme Puruşa (Purāna Purusottama). Utterance of thy name brings merit and good fortune (uttamaśloka). Thou art Vāsudeva, the abode of all the worlds. Thou had thy birth from the womb of Dcvaki. Gods like Siva (Lord of beings) and Brahmā constantly pay their obeisance at thy lotus feet. Thou hast removed the fatigue of the Gopis during rāsalīlā in Vrndāvana. Thou art used to fulfill the desires of the righteous. O Lord of the universe, thou hast the conch sparkling white like the 'kunda' blossom; thy face resembles the moon; lovely is thy sight; gracious is thy smile; thy exceedingly charming form is adored by the wise and the learned. I pay my abeisance to these O Lord !

With the desire of getting the supermost position I have resorted to penance; thou inscrutable even to the foremost sages and seers, hast appeared before me. In course of my search for a piece of glass, I have come across the divine jewel; I am blessed indeed, O Lord, no other boon do I ask for. 90

they elected Bhrgu to ascertain and find out the truth of the matter. First Bhrgu went to the court of Brahmā and in order to test His forbearance he did not pay obeisance to Him. At this Lord Brahmā got enraged. Then Bhrgu went to Siva's place and was not satisfied with His dealings. At last he proceeded to Vaikuntha. the abode of Lord Vianu. Vianu was asleep. Breaking into His apartment suddenly the sage gave a kick on His breast. Lord Vianu woke up, begged pardon of the sage. He felt sanctified at the touch of his feet. He declared that as a mark of repentance henceforward He would carry the foot-print of Bhrgu on His chest. This foot-print still remains on Vianu's chest and is known by the name "Srīvatsa". (Bhāgayata 10.89 1-12) ollection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अपूर्वदृष्टे तवं पादपद्में दृष्ट्वा दृढ़ं नाथ निह त्यजामि। कामान् न याचे स हि कोऽपि मूढ़ो यः कल्पवृक्षात् तुषमात्रमिच्छेत् ॥६१॥

It is my good fortune to behold thy lotus-feet, the effect of some religious merit of the distant past; O Lord, I would not like to part with it. A 'Kalpavrksa' can grant all desires. Only a fool would ask for the chaff from it. Why do I ask for a boon? 91

त्वां मोक्षबीजं शरणं प्रपन्नः शक्नोमि मोक्तुं न बहिस्सुखानि। रत्नाकरे देव सति स्वनाथे विभूषणं काचमयं न युक्तम् ॥६२॥

I have taken refuge in thee, the sole cause of release; I don't care for the external objects of enjoyment; I am the master of the (mine) of jewels, O Lord, does it behave me to put on the ornaments of glass? 92

अतो न याचे वरमीश युष्मत्-पादाञ्जभिंत सततं ममास्तु। इमं वरं देववर प्रयच्छ पुनः पुनस्त्वामिदमेव याचे ॥१३॥

I don't wish for any boon. "Let me be constantly devoted to thy lotus-feet." I pray thee again and again O Lord, favour me with this only boon." 93

श्रीसूत उवाच

इत्यात्मसंदर्शनलब्धदिव्य-ज्ञानं गदन्तं भगवाञ्जगाद ॥१४॥

· Sūta said

Thruva blessed with the divine knowledge consequent to the sight of the Lord, went on chanting the hymns of praise in the sight of the Lord said: 94

CC-U. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

श्रीभगवानुवाच

आराध्य विष्णुं किमनेन लब्धं

मा भूञ्जनेऽपीत्थमसाधुवादः।
स्थानं परं प्राप्नुहि यन्मतं ते

कालेन मां प्राप्स्यसि शुद्धभावः।। १५।।

"Dhruva was a devotee of Lord Vişnu, but how did he gain? Let not this calumny spread among the mass", therefore I assure, you would get the highest position as you desire: and in course of time cleansed of all sins, you would attain me. 95

अधारभूतः सकलग्रहाणां
 कल्पद्रुमः सर्वजनैश्च वन्द्यः।
 मम प्रसादात्तव सा च माता
 ममान्तिके या च सुनीतिरार्या ॥६६॥

Through my grace and favour you would be the support of all the planets; like the 'Kalpavikşa' you would be adored by one and all. You and your mother, the noble lady Suniti, would be constantly residing in my company." 96

श्रीसूत उवाच

तं साधियत्वेति वरेर्मुकुन्द:

स्वमालयं दृश्यवपुर्जगाम। त्यक्वा शनैदिव्यवपुः स्वभक्तं

मुहुः परावृत्त्य समीक्षमाणः ॥६७॥

Sūta said

Mukunda<sup>1</sup> who had manifested His divine from blessed Dhruva with the boon of his choice. He withdrew His divine

CC . ProMukanda hasta came of Visuu. Digitized by S3 Foundation USA

form and slowly started for His abode when he repeatedly used to turn back and look at His devotee with affection. 97

तावच्च सद्यः सुरसिद्धसंघः श्रीविष्णुतद्भक्तसमागमं तम्। दृष्ट्वाथ वर्षन् सुरपुष्पवृष्टि तुष्टाव हर्षाद् ध्रुवमव्ययं च॥६८॥

The hosts of gods and Siddhas were fortunate to witness the unique sight of the meeting of Lord Vişnu with His devotee; immediately after the departure of the Lord, there was a shower of flowers by these gods and Siddhas who simultaneously chanted songs of praise in honour of immortal Dhruva. 98

श्रियाभिमत्या च सुनीतिसूनु-विभाति देवैरिप वन्द्यमानः। योऽयं नृणां कीर्तनदर्शनाभ्या-मायुर्येशो वर्षयति श्रियं च।।१६॥

Even now there shines Sunīti's son Dhruva, endowed with grace and a sense of self-esteem, adored by the divinities he enhances the fame, fortune and longevity of all those people who see and sing his glory. 99

ः इत्थं ध्रुवः प्राप पदं दुरापं हरेः प्रसादान्न च चित्रमेतत्। तस्मिन् प्रसन्ने द्विजराजपत्रे न दुर्लभं भक्तजनेषु किंचित्।।१००॥

Thus it is not surprising that through the grace of Lard Hari, Dhruva attained the position difficult to attain; when Lord Vişņu (He whose vehicle is Garuda) is pleased, nothing remains unattainable for the devotees. 100

सूर्यमण्डलमानात् द्विगुणं सोममण्डलम्। पूर्णे शतसहस्रे द्वे तस्मान्नक्षत्रमण्डलम्।।१०१॥

The orb of the moon is twice the size of the orb of the sun. The cluster of stars (nakṣatramanḍala) lies at a distance of the two hundred thousand yojanas from the position of the orb of

द्वे लक्षेऽपिबुधस्यापि स्थानं नक्षत्रमण्डलात् । तावत्प्रमाणभागे तु बुधस्याप्युशना स्थितः ॥१०२॥

At a distance higher up by two hundred thousand yojanas from the cluster of stars (nakṣatramaṇḍala) is located Budha (Mercury); at a further distance of two hundred thousand yojanas from Budha (Mercury, is located Uśanas) Śukia=Venus). 102

ग्रङ्गारकोऽपि गुऋस्य तावन्माने व्यवस्थितः। लक्षद्वयं तु भौमस्य स्थितो देवपुरोह्तिः॥१०३॥

The planet Mangala (Mars) is located still higher up at a distance of two hundred thousand yojanas from Sukra (Venus). Brhasrati is at a distance of two hundred thousand yojanas from Mangala (Mars). 103

सौरिबृंहरपतेश्चोध्वं द्विलक्षे तु व्यवस्थितः। तस्माच्छनैश्चरादूध्वं लक्षे सप्तर्षिमण्डलम्।।१०४॥

The planet Sanaiscara (Saturn) is located at a distance of two hundred thousand yojanas from Brhasrati (Jupiter). The constellation of seven stars is high up at a distance of two hundred thousand yojanas from the plant Sanaiscara (Saturn). 104

सर्प्तिषमण्डलादूर्घ्वमेकं लक्षं ध्रुवः स्थितः। भेदीभूतः समस्तस्य ज्योतिश्चकस्य सत्तम ।।१०५॥

And the pole star Dhruva is at a distance of one hundred thousand yojanas from the constellation of seven stars. O best of the virtuous, this Dhruva is the pivot of all the heavenly bodies taken together (Zodiac). 105

स्वभावात् तपित विप्रेन्द्र अघरचोध्वं च रिहमिभः। कालसंख्यां त्रिलोकस्य स करोति युगे युगे ॥१०६॥

O the best of the Brahmins, naturally the sun-god spreads his rays in the worlds both high and low. And in each and every Yuga it is the sun-god who measures out the time. Ain all the three worlds. 106

जनस्तपस्तथा सत्यमेतांल्लोकान् द्विजोत्तम् । ब्रह्मणा मुनिशार्द्गं विष्णुभिक्तविविध्तः ॥१०७॥ ऊष्वंगतैद्विजश्रेष्ठ रिश्मिमस्तपते रिवः। अघोगतैश्च भूलोंकं द्योतते दीर्घदीधितिः॥१०८॥

Under the influence of Brahmā the sun-god became devoted to Viṣṇu and got himself strengthened. And in consequence of that strength or power added to him, the higher worlds like Jana, Tapa and Satya are illuminated with his rays spreading upwards. And the Earth (Bhūrloka) is illuminated with his rays spreading downwards. 107-108

सर्वपापहरः सूर्यः कर्ता त्रिभुवनस्य च।
छत्रवत् प्रतिपश्येत मण्डलान्मण्डलं परम् ॥१०६॥

The sun-god, the creator of the three worlds destroys sins of one and all. He envelops the zodiac like an umbrella and illuminates one mandala (region) or the other. 109

आदित्यमण्डलाघस्ताद् भुवलोकं प्रतिष्ठितम्। त्रेलोक्यस्येश्वरत्वं च विष्णुदत्तं शतऋतोः॥११०॥

The world of Bhuvah is established beneath the Ādityamaņdala; it is Viṣṇu who has bestowed the lordship of three worlds upon Indra (Satakratu). 110

लोकपालै: स सहितो लोकान् रक्षति धर्मतः। वसेत् स्वर्गे महाभाग देवेन्द्रः स तु कीर्तिमान् ॥१११॥

In collaboration with all the guardians of the quarters it is Viṣṇu, the Lord of gods, who righteously protects the worlds and with His fame and glory spreading all around He takes. His abode in the heaven. 111

ततोऽघस्तानमुने चेदं पातालं विद्धि सप्रभम्। न तत्र तपंते सूर्यो न रात्रिनं निशाकरः॥११२॥

Beneath the seven worlds lies the all-radiant nether region; neither the sun nor the moon shines there; nor is there the night. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

दिव्यस्वरूपमास्थाय तपन्ति सततं जनाः। पातालस्था द्विजश्रेष्ठ दीप्यमानाः स्वेतेजसा ॥११३॥

Residents of this nether region radiant with their own lustre practice penance there in divine forms. 113

स्वर्लोकात्तु महर्लोकः कोटिमात्रे व्यवस्थितः। ततो योजनमात्रेण द्विगुणो मण्डलेन तु।।११४॥ जनलोकः स्थितो विप्र पञ्चमो मुनिसेवितः।

Higher up from the heavenly world (Svarlokah) at a distance of ten million yojanas there exists the Maharloka. And at a distance of twenty million yojanas from Maharloka there lies the Janaloka, the fifth world which is the abode of the sages. 114-115°

तत्रोपरि तपोलोकदचतुर्भिः कोटिभिः स्थितः ।।११५॥ सत्यलोकोऽष्टकोटीभिस्तपोलोकोपरिस्थितः । सर्वे छत्राकृतिज्ञेया भुवनोपरिसंस्थिताः ।।११६॥

Still higher up above the Janaloka at a distance of forty million yojanas there lies the Tapoloka. At a distance of eighty million yojanas from the Tapoloka and high above it, is situated the Satyaloka. All these worlds are situated one above the other just in the shape of a number of umbrellas put one above the other. 115°-116

ब्रह्मलोकाद्विष्णुलोको द्विगुण्य्च व्यवस्थितः। वाराहे तस्य माहात्म्यं कथितं लोकचिन्तकैः॥११७॥

At a distance of hundred sixty million yojanas from the Brahmaloka there exists the Visnuloka and in the Varāha Purāņa eminent thinkers have propounded the glories of the Visnuloka, 117

ततः परं द्विजश्रेष्ठ स्थितः परमपुरुषः। ब्रह्माण्डात् परमः साक्षान्निर्लेपः पुरुषः स्थितः ॥११८॥

High up above the Vişnuloka there exists the Supreme Puruşa who is the Supreme Soul, unbiemished and untarnished

by the universe. A knower of the Supreme Puruşa, endowed with austerity and knowledge, is released from the fetters of avidyā. 118

पशुपाशैर्विमुच्येत तपोज्ञानसमन्वितः। इति ते संस्थितिः प्रोक्ता भूगोलस्य मयानघ। यस्तु सम्यगिमां वेत्ति स याति परमां गतिम् ॥११६॥

O sinless one, thus I have explained to you the position of the terrestrial world. He who knows it thoroughly, attains the supreme bliss. 119

लोकस्य संस्थानकरोऽप्रमेयो विष्णुर्नृसिंहो नरदेवपूजितः। युगे युगे विष्णुरनादिमूर्तिमा-नास्थाय विश्वं परिपाति दुष्टहा ॥१२०॥

The immeasurable Lord Vişqu worshipped by gods and human beings in His man-lion form protects the universe. The eternal Lord Vişqu in every age takes up different forms and protects the universe by slaying the wicked and the vicious.

description for the first feathers

इति श्रीनरसिंहपुराणे एकत्रिकोऽध्यायः ॥३१॥

41 ) IL TARE PR IN PART OF THE PROPERTY

na process solve the recent en

to invited the dependent of the Branched or other

# द्वात्रिशोऽध्यायः

# CHAPTER XXXII

# भरद्वाज उवाच

सहस्रानोकस्य हरेरवतारांश्च शार्जिणः। साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि तन्मे वद महामते॥१॥

Bharadvāja said

O high-minded one, now I would like to hear from you the life-history of Sahasrānīka and the incarnations of Hari, the holder of the bow Śārnga. Please tell me all about it. 1

## सूत उवाच

हन्त ते कथियामि चरितं तस्य घीमतः। सहस्रानीकस्य हरेरवतारांश्च मे श्रृणु॥२॥

Sūta said

Alright, now I would narrate the life-history of the wise king Sahasrānīka and the incarnations of Hari. Listen to me.

सहस्रानीकोऽभिषिक्तो निजराज्ये द्विजोत्तमैः। पालयामास धर्मेण राज्यं स तु नृपात्मजः॥३॥

The prince Sahasrānīka coronated by the Brahmins of celebrity used to protect the kingdom righteously.

तस्य पालयतो राज्यं राजपुत्रस्य घोमतः। भक्तिबंभूव दवेशे नर्रासहे सुरोत्तमे॥४॥

In course of righteously protecting the kingdom, the king became devoted to the pre-eminent god Narasimha.

तं द्रब्दुमागतः साक्षाद्धिष्णुभक्तं भृगुः पुरा । <sup>CC-0</sup>बिष्यंपाद्यासंने Shaराजगीव्यसम्भग्नदमीक्रकोभिद्यम् भ ६३५० । pdation USA पावितोऽसं मुनिश्लेष्ठ साम्प्रतं तव दर्शनात्। त्वद्दर्शनमपुण्यानां कलाविस्मिन् सुदुर्लभम्।। ६।।

Once the sage Bhrgu in person had come there to pay a visit to this devotee of Viṣṇu. With the offering of water, a seat and other materials (used for reception), the king welcomed him and said—'O best of the sages, now I have been sanctified by your sight. In this Kali age rare indeed is your sight for the unholy and unrighteous. 5-6

नर्रासहं प्रतिष्ठाप्य देवदेवं सनातनम्। आराधयितुमिच्छामि विधानं तत्र मे वद ॥ ७॥

After due installation of the image of Narasimha, the eternal god of gods I would lile to begin His worship. Please advise n.e on the procedure. 7

अवतारानशेषांश्च देवदेवस्य चक्रिणः। श्रोतुमिच्छामि सकलांस्तान् पुण्यानिप मे वद ॥ ८॥

I wish to listen from you the countless incarnations of Lord Visnu, (the weilder of the discus) the gcd of gods; relate to me all those holy incarnations.' 8

### भृगु उवाच

श्रुण भूपालपुत्र त्वं न हि किश्वत् कली युगे। हरी भिक्त करोत्यत्र नृसिंहे चातिभिक्तमान्।। ह।।

Bhrgu said:

"O prince, please listen. In this Kali age nobody is found to adore Hari-Narasimha with so much devotion. 9

स्वभावाद्यस्य भिक्तः स्यान्नरसिंहे सुरोत्तमे। तस्यारयः प्रणश्यन्ति कार्यसिद्धिश्च जायते॥१०॥

A person naturally devoted to the pre-eminent god Narasimha, has all his enemies destroyed; and he (or she) succeeds in all his (her) undertakings. 10

त्वमतीव हरेभंक्तः पाण्डुवंशेऽपि सत्तमः। तेन ते निखलं वस्ये प्राणुज्येकाम्यमानसः आश्र्भागंण USA

In the Pandu race as the most eminent among the righteous, you are known to be extremely devoted to Lord Hari I narrate to you all that you have asked; please be attentive.

यः कूर्याच्छोभनं वेश्म नरसिंहस्य भिक्तमान्। स सर्वपापनिमु क्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात् ॥१२॥

A devotee constructing a beautiful temple for Narasimha is freed of all sins, and goes to the world of Visnu.

प्रतिमां लक्षणोपेतां नर्रासहस्य कारयेत्। स सर्वपापनिम् क्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात् ॥१३॥

A devotee carving out an image of Lord Narasimha, endowed with all the characteristic features (as prescribed in the texts on Vāstu Vidyā) is freed from all sins, and goes to the world of Visnu. 13

प्रतिष्ठां नरसिंहस्य यः करोति यथाविधि । निष्कामो नरशाद्रंल देहबाधात् प्रमुच्यते ॥१४॥

O best of men, a devotee with a sense of detachment installing the image of Narasimha according to the prescribed rites, is freed from all physical sufferings.

नरसिंहं प्रतिष्ठाप्य यः पूजामाचरेन्तरः। तस्य कामाः प्रसिघ्यन्ति परमं पदमाप्नुयात् ॥११॥

A devotee adoring Lord Narasimha after his due installation has all his desires fulfilled and he (or she) attains the highest abode of Visnu. 15

ब्रह्मादयः सुराः सर्वे विष्णुमाराष्य ते पुरा। स्वं स्वं पदमनुप्राप्ताः केशवस्य प्रसादतः॥१६॥

Formerly all the divinities including Brahma propitiated Lord Vispu and through His grace secured their respective positions. 16

ये ये नपवरा राजन् मांधात्प्रमुखा नृपाः। CC-0ते ते अधिकण्यासम्बद्धार् विष्युक्तासम्बद्धाः स्वरं क्षेत्र मित्रो git सद्धाः १६१७ bilation USA All the pre-eminent kings headed by Māndhātr propitiated Viṣṇu and in consequence after their death all of them attained the heaven. 17

> यस्तु पूजयते नित्यं नरसिंहं सुरेश्वरम्। स स्वर्गमोक्षभागी स्यान्नात्र कार्या विचारणा॥ ८॥

A devotee used to regular propitiation of the pre-eminent god Narasimha is sure to attain liberation and go to heaven.

18

तस्मादेकमना भूत्वा यावज्जीवं प्रतिज्ञया। अर्चनान्नरसिंहस्य प्राप्स्यसे स्वाभिवाञ्छितम् ॥१६॥

Therefore with steadfast devotion for the whole of your life engage yourself in a toration of Lord Narasimha; and you would attain all your wished-for-objects. 19

विधिवत्स्थापयेद्यस्तु कारियत्वा जनार्दनम्। न तु निर्गंमनं तस्य विष्णुलोकाद् भवेन्नृप ॥२०॥

A devotee, who carves out O king, an image of Lord Vişņu and instals it according to the prescribed rites, permanently abides in the world of Vişņu." 20

नरो नृसिहं तमनन्तविक्रमं सुरासुरैरचितपादपङ्कजम् ।

संस्थाप्य भक्त्या विधिवच्च पूज्येत् प्रयाति साक्षात् परमेश्वरं हरिम् ॥२१॥

Lord Narasimha is of immeasurable prowess; gods and demons are continuously engaged in the adoration of His lotusfeet. A devotee adoring the Lord in the prescribed manner after due installation of His image, directly attains the great Lord Hari. 21

इति श्रीनर्रामहपुराणे सहस्रानोकचरिते द्वात्रिशोऽध्यायः ॥३२॥

# त्रयस्त्रिशोऽध्यायः

#### CHAPTER XXXIII

## राजोवाच

हरेरचीविधि पुण्यां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। त्वत्प्रसादाद्विशेषेण भगवन् प्रब्रवीहि मे।।१।।

The king said:

955

"O revered sage, I would like to listen from you the method of worshipping Lord Hari; please be gracious to narrate the holy account to me. 1

सम्मार्जनकरो यश्च नरसिंहस्य मन्दिरे। यत्पुण्यं लभते तद्वदुपलेपनक्नन्नरः॥२॥

What is the religious merit that one attains by cleaning the premises of the Narasimha temple or by plastering its floor and walls? 2

शुद्धोदकेन यत्पुण्यं स्नापिते केशवे भवेत्। क्षीरस्नानेन यत्पुण्यं दध्ना च मधुना तथा। घृतस्नानेन यत्पुण्यं पञ्चगुज्येन यद् भवेत्॥३॥

A person bathes the image of Keśava with pure and holy water, what is the religious merit that one gets by it? Somebody else bathes the image with milk, curd, honey, ghee or pañcagavya. And what would be the religious merit of it? 3

क्षालिते चोडणतोयेन प्रतिमायां च भित्ततः।
कर्पूरागुरुतोयेन मिश्रेण स्नापितंन च ॥४॥

What is the difference between bathing the image with

<sup>1.</sup> pancagavya—the five products of cow taken collectively, i.e., milk, curd, ghee, urine and cow-dung.

just warm water and bathing with water mixed up with camphor and 'aguru' ?1 4

अर्घ्यदानेन यत्पुण्यं पाद्याचमनदानके। मन्त्रेण स्नापिते यच्च वस्त्रदानेन यद्भवेत्।।५॥

Offering of 'arghya',2 offering of 'pādya'3 and 'ācamana'4 offering of garments (vastra) and bathing the image through recitation of mantras; please tell me the specific religious merit peculiar to each of these types of services to the Lord. 5

शीखण्डकुङ्कुमाभ्यां तु अचिते कि फलं भवेत्। पुष्पैरभ्यचिते यच्च यत्फलं घुपदीपयोः ॥६॥

One can adore the Lord by offering sandal-paste and saffron or by offering lamp and incense or through mere flowers. What is the religious merit of each of these acts of worship? 6

नैवेद्यैर्यत्फलं प्रोक्तं प्रदक्षिणकृते त् यत्। नमस्कारकृते यच्च फलं यत्स्तोत्रगीतयोः ॥७॥

What is the merit of offering some food to the deity (naivedya) and how does one gain by circumambulating the Lord? What merit does one attain by paying obeisance to the Lord or by chanting prayers and hymns of praise in his honour? 7

तालवृन्तप्रदानेन चामरस्य च यद्भवेत्। ध्वजप्रदाने यद्विष्णोः शङ्खदानेन यद्भवेत् ॥६॥

In honour of Lord Visnu some make offerings of fans (made of palm leaves), chowries, flags and conch-shells. What is the religious merit of each of these offerings? 8

- In between the two padas of verse No. 4 the N.S.P. 1. edition inserts the following lines :-Vilvapatraiśca yatnena mardite yaśca pithaye udvarttanāt param snānam kušapuspodakena ca Hema ratnambubhir yacca yacca gandhodakena ca
- arghya-respectful offering of materials of worship like 2. flowers, fruits etc.
  - pādya water used for washing the feet. 3.
  - ācamana—sipping water from the palm of the hand (before religious ceremonies) for purification. It is not the custom to spit the water out again. The ceremony is often followed by touching the body in various parts.

    CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

एतच्चान्यच्च यर्तिकचिदज्ञानान्न प्रचोदितम् तत्सर्वं कथय ब्रह्मन् भक्तस्य मम केशवे॥१॥

Besides all these points that I have raised, there are many more things about which I am ignorant. Please tell me all that you know. Take me as a devotee of Lord Vişnu." 9

#### सूत उवाच

इति सम्प्रेरितो विप्रस्तेन राज्ञा भृगुस्तदा। मार्कण्डेयं नियुज्याय कथने स गतो मुनिः॥१०॥

Sūta said

Thus asked by the king, the revered sage Bhrgu prevailed upon Mārkaņdeya to reply to the king and left the place.

सोऽपि तस्मिन् मुदायुक्तो हरिभक्तया विशेषतः। राज्ञे प्रवक्तुमारेमे भृगुणा चोदितो मुनिः॥११॥

Persuaded by Bhrgu, the sage (Mārkaņdeya) was extremely pleased and addressed the king, a great devotee of Hari.

11

10

# मार्कण्डेय उवाच

राजपुत्र श्रुणुष्वेदं हरिपूजाविधि क्रमात्। विष्णुभक्तस्य वक्ष्यामि तवाहं पाण्डुवंशज॥१२॥

Mārkaņdeya said:

"O prince, O scion of the Pāṇḍu race, you are a devotee of Viṣṇu; I would now tell you the method of worshipping Hari; listen to me. 12

नरसिंहस्य नित्यं च यः सम्मार्जनमारमेत्। सर्वपापविनिम् क्तो विष्णुलोके स मोदते॥१३॥

One will o daily sweeps the premises of Narasimha temple, cleansed of all sins rejoices in the world of Visnu. 13

गोमयेन मृदा तोयैर्यः करोत्युपलेपनम्। स चाक्षयफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते॥१४॥ One who plasters the premises of Narasimha temple with water mixed with earth and cow-dung, gets the ever-lasting reward of permanent residence in the world of Vişnu. 14

अत्रार्थे यत्पुरावृत्तमितिहासं पुरातनम् । यच्छु,त्वा सर्वेपापेभ्यो मुक्तिभवति सत्तम ॥१५॥

O virtuous prince (sattama), as an illustration of it, I would narrate an event of the past. By listening to it, one is cleansed of all sins. 15

पुरा युधिष्ठिरो राजा पञ्चिमिर्भ्रातृभिर्युतः। द्रौपद्या सह राजेन्द्र काननं विवचार ह॥ १६॥

O sovereign lord, in days of yore in the company of Draupadi and his four brothers, Yudhisthira used to wander about in the forest. 16

श्रुलकण्टकनिष्कान्तास्तंतस्ते पञ्च पाण्डवाः। नारदोऽपि गतो नाकं जुष्ट्वेदं तीर्थमुत्तमम् ॥१७॥

All the five brothers (sons of Pāṇḍu) crossed over the forest region full of stumps and thorns and started for a holy place. Long before them Nārada had visited the same place and attained heaven. 17

ततो युघिष्ठिरो राजा प्रस्थितस्तीर्थमुत्तमम् । दर्शनं मुनिमुख्यस्य तीर्थघर्मोपदेशिनः ॥१८॥ चिन्तयति च घर्मात्मा क्रोधपैशुन्यवर्जितः।

The righteous king Yudhişihira was free from anger and malice, on his way to the holy land, he was anxious to meet some revered sage who would recount to him the merits of visiting a holy land. 18-19<sup>a</sup>

दानवो बहुरोमा च तथा स्थूलशिरा नृप ॥१६॥ पाण्डवान् गच्छतो वीक्ष्य दानवो द्रौपदीच्छया। कृत्वा भूप मुने रूपं बहुरोमाळ तस्तदा॥२०॥ In the meantime there appeared two demons - Bahuroman and Sthulasiras. Noticing the Pāṇḍavas proceeding through the forest, with the desire of abducting Draupadi the demon Bahuroman came there in the guise of an ascetic. 198-20

प्रणिधानं विद्यायाथ आसीनः कुशविष्टरे। बिभ्रत् कमण्डलुं पार्श्वे दर्भसूवीं तथा करे।।२१।।

अक्षमालां जपन्मन्त्रं स्वनासाग्रं निरीक्षयन्। स दृष्टः पाण्डवैस्तत्र रेवायां वनचारिभिः॥२२॥

Seated on a mat of 'kuśa' grass the sage (the demon in disguise) was all parently absorbed in profound meditation; equipped with all the materials of meditation—'kamaṇḍalu', a bunch or tust of kuśa grass and the rosary (of akṣa beads) he kept on chanting the mantras with his attention centred on the tip of his nose. In course of their wanderings in the forest region around the river Revā Pāṇḍavas came across the sage (the demon Bahuroman in disguise). 21-22

ततो युधिष्ठिरो राजा तं प्रणम्य सहानुजः।
जगाद वचनं दृष्ट्वा भाग्येनासि महामुने॥२३॥
तीर्थानि रुद्रदेहायाः सुगोप्यानि निवेदय।
मुनीनां दर्शनं नाथ श्रुतं धर्मोपदेशकम्॥२४॥

Then Yudhişihira along with his younger brothers bowed down to the sage and asked—

'O revered sage, we are very fortunate to meet you. Sire, please tell us which is the most secret holy place here in the vicinity of the river Revā (Rudradehā). Meeting with the sages results in religious discourse: thus we have heard.'

23-24

यावन्मुनिमुवाचेदं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। तावत्स्यूलशिराः प्राप्तो मुनिरूपघरोऽपरः॥२४॥

When Yudhisthira, the son of Dharma was engaged in conversing with the sage (the demon Bahuroman in disguise), the other demon Sthulasiras reached there in the disguise of an ascetic. 25

जल्पन्नित्यातुरं वाक्यं को नामास्त्यत्र रक्षकः। भयातुरं नरो जीवं यो रक्षेच्छरणागतम्॥२६॥ तस्यानन्तफलं स्याद्वै कि पुनर्मां द्विजोत्तमम्।

He (the demon Sthülaśiras) used to cry out bitterly with these words:—Oh, is there any one to protect me? Protection of the distressed seeking refuge leads to inexhaustible religious merit. What to speak of me, the most revered Brahmin in distress: 26-27<sup>a</sup>

एकतो मेदिनी दानं मेरुभूधरदक्षिणम् ॥२७॥ अन्यतो ह्यार्तजीवानां प्राणसंशयवारणम् । द्विजं घेनुं स्त्रियं बालं पीडचमानं च दुर्जनैः ॥२८॥ उपेक्षेत नरो यस्तु स च गच्छित रौरवम् ।

The religious merit that one attains by making a gift of the entire earth along with the mount Meru as 'dakṣiṇā' is the same as one attains by protecting the distressed when his (or her) life is at a stake. One who cares not to protect the Brahmins, cows, women or children from the wicked, goes to the hell 'Raurava'. 27b-29a

क्षथ मां हृतसर्वस्वं प्राणत्यागपरायणम् ॥२६॥ को रक्षति नरो वीरः पराभूतं हि दानवैः। गृहीत्वा चाक्षमालां मे तथा शुभकमण्डलुम् ॥३०॥ निहतोऽहं कराघातैस्तथा खाटो मनोहरः। गृहीतं मम सर्वस्वं दानवेन दुरात्मना॥३१॥

I have been defeated and humiliated by the demons; all my belongings have been looted; I am on the verge of death; is there anybony strong and valorous who would protect me here and now? My rosar, of 'akşa' beads, the auspicious 'kamandalu' and the lovely bedstead (khaṭa)—all have been snatched away. The mischievous demon has slapped me in my face and has taken away all that I had.' 296-31

इत्याकर्ण्यं वचः क्लोबं पाण्डंवा जातसम्भ्रमाः । यान्ति रोगाञ्चिता भूयो विधायागिन च तं मुनिम् ॥३२॥

The Pāṇḍavas were perplexed to listen to this distressing news; very much excited with the desire of getting a clear idea of the forest path, they lighted the fire and followed the sage (the demon Sthūlaśiras in disguise). 32

विमुच्य द्रौादीं तत्र मुनेः पार्के महातमनः। ततो दूरतरं प्राप्ताः संरम्भात्ते च पाण्डवाः॥३३॥

Having lest Draupadi in charge of the most revered sage (the demon Bahuroman in disguise), the Pāndavas hastily went ahead quite a distance. 33

ततो युधिष्ठिरोऽत्रोचत् किं च नो नात्र दृश्यते । कृष्णासंरक्षणार्थाय त्रज व्यावर्त्य चार्जुन ॥३४॥

The Yudhisthira said—'O my brothers, nothing is visible. O Arjuna, go back hence and take care of Draupadi 34

ततोऽजुंनो विनिष्कान्तो बन्धुवाक्यप्रणोदितः। ततो युधिष्ठिरो राजा सत्यां वाचमकल्पयत्।।३४।।

निरोक्ष्य मण्डलं भानोस्तदा सुगहने वने। मम सत्याच्च सुकृताद् घमंसम्भाषणात् प्रभो ॥३६॥

तथ्यं शंसन्तु त्रिदशा मम संशयभाजिन:।

Thus persuaded by his brother Arjuna left the place. In the meantime in the thick and dense forest Yudhişihi a could get a view of the resplendent sun and with his attention centred upon the solar orb he declared: 'I am truthful; I am devoted to righteous deeds; my deliberations and discussions are always on 'dharma': now I am confounded; O sun-god, let the divinities (established on truth, righteousness and principles of dharma) speak out the truth.' 35-37°

ततोऽम्बरेऽभवद्वाणी तदा भूपाशरोरिणी ॥३७॥ दानवोऽयं महाराज मुनिः स्थूलशिराः स्थितः । नासानुपद्गुतः केन मायैषास्य दुरात्मनः ॥३४॥

At this declaration of Yudhişthira there was a heavenly voice: "The sage standing by you is the demon Sthulasiras in disguise, O king; no body has done any harm to him. All this is nothing but his deception. 378-38

ततो भीमः कराघातैनंश्यमानं हि दानवम् । संरम्भात्कुपितोऽत्यर्थं मौलिदेशे जघान तम् ॥३६॥

Then Bhīma became furious and with his fist very soon he hit the demon on his head when he was fleeing away. 39

सोऽपि रूपं निजं प्राप्य रौद्रं भीममताडयत्। तत्र युद्धं प्रववृते दारुणं भीमदैत्ययोः।।४०।। कष्टाद्बभञ्ज भीमोऽपि तस्य स्थूलं शिरो वने।

Then the (so-called) sage assumed his terrible demoniac form and began hitting Bhīma; thus a terrible fight ensued between Bhīma and the demon. Finally somehow Bhīma smashed the head of the demon. 40-41°

अर्जुनोऽपि समायातो नैव पश्यति तं मुनिम् ॥४१॥ तथा च द्रौपदीं भूयः साध्वीं कान्तां च वल्लभाम् ।

Likewise when Arjuna came back to save Draupadi, he could trace out neither the sage (the demon Bahuroman in disguise) nor Draupadi, their righteous beloved wife. 419-42°

ततो वृक्षं समारुह्य यावत्परयित चार्जुनः ॥४२॥
ताविद्वधाय तां स्कन्धे शीघ्रं धावित दानवः ।
संहृता याति दुष्टेन रुदती कुररी यथा ॥४३॥
कुवंती भीमभीमेति धर्मपुत्रेति वादिनी ।
तां दुष्ट्वा स ययो वीरः शब्देः संनादयन दिशः॥४४॥

पादन्यासो रुवेगेन प्रभग्नाः पादपा भृशम् । ततो दैत्योऽपि तां तन्वीं विहायाशु पलायितः ॥४५॥

Thereafter Arjuna climbed up a tree and could notice the demon running away with Draupadl on his shoulders. "O

Bhīma, O Bhīma, O son of Dharma (Yudhişţţira)" thus like a 'Kurari' bird Draupadī abducted by the demon used to lament. At the sight of this wretched condition of Draupadi, Arjuna, the valiant hero marched ahead resounding the quarters with din and bustle. And many trees were uprooted with the force of his foot-steps. Then the demon left behind the young beautiful woman and fled away in haste. 426-45

तथापि चार्जुं नो तस्य कोपान्मुञ्चति नासुरम्। पतितो मेदिनोपृष्ठे तावदेव चतुर्मुंजः ॥४६॥

पीते चवाससो बिभ्रत् राह्वचकायुधानि च। ततः स विस्मयाकान्तो नत्वा पार्थो वचोऽवदत् ॥४७॥

But still Arjuna so much furious he was, kept on following the demon; while running away the demon slipped off on the ground and at once he appeared in the form of four-arm d Visnu clad in yellow robes holding conch-shell, discus and other weapons in his hands. Then Arjuna overtaken with surprise bowed down to the Lord and prayed: 46-47

# अर्जन उवाच

कथं कृतेषा भगवंस्त्वया मायात्र वैष्णवी । मयाप्यपकृतं नाथ तत्क्षमस्य नमोऽस्तु ते ॥४६॥

"O Lord, what was the motive in creating this illusory image of Vișnu (vaișņavi māyā)? I have done a great wrong, forgive me, obeisance to thee, O Lord. 48

नूनमज्ञानभावेन कर्मेतद्दारुणं मया। तत्क्षन्तव्यं जगन्नाथ चैतन्यं मानवे कुतः ॥४६॥

In my ignorance I have committed this horrible deed. Forgive me O Lord of the universe. How can an ordinary mortal identify you in the garb of a demon?" 49

# चतुर्भुं ज उवाच

नाहं कृष्णो महाबाहो बहुरोमास्मि। दान्वः उपयातो हरेदेहं पूर्वकर्मप्रभावतः ॥५०॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

The four-armed Lord said:

"O valiant lord (mahābāhu), I am the demon Bahuroman, not Visnu as you think. Because o' the virtuous deeds in my past life, I assumed the form of Visnu." 50

अर्जुन उवाच बहुरोमन् पूर्वजाति कर्म मे शंस तत्त्वतः। केन कर्मविपाकेन विष्णोः सारूप्यमाप्यमाप्तवान् ॥५१॥

Arjuna asked:

"What was your previous birth? What was the meritorious deed in your past life for which you assumed the form of Vişnu? O Bahuroman, please tell me in essence." 51

चतुर्भुंज उवाच

श्रुण्वर्जु न महाभाग सहितो भ्रातृभिर्मम । चरितं चित्रमत्यर्थं श्रुण्वतां मुदवर्धनम् ॥५२॥

The four-armed Lord replied:

"O illustrious Arjuna, now I relate the delightful and interesting account of my (past) life, along with your brothers listen to it. 52

> अहमासं पुरा राजा सोमवंशसमुद्भवः। जयध्वज इति स्यातो नारायणपरायणः ॥ १३॥

In my past life born in the lunar race, I was the king Jayadhvaja, a devotee of Nārāyaņa. 53

विष्णोर्देवालये नित्यं सम्मार्जनपरायणः। उपलेपरतक्वैव दीपदाने समुद्यतः ॥५४॥

वीतिहोत्र इति ख्यात आसीत् साधुपुरोहितः। मम तच्चरितं दृष्ट्वा विप्रो विस्मयमागतः ॥५५॥

Daily I used to sweep and plaster the premises of the temple of Lord Visnu and lighting the lamp in His temple was my daily duty. There was a Brahmin named Vitihotra, a righteous priest, who was amazed to notice the punctilious nature in which I adored Lord Visnu. 54-55

# मार्कंण्डेय दुवाच

कदाचिदुपविष्टं तं राजानं विष्णुतत्परम्। अपृच्छद्वीतिहोत्रस्तं वेदवेदाङ्गपारगः ॥४६॥

Mārkaņdeya said

Once the king Jayadhvaja, the devotee of Vişnu was asked by Vitihotra, proficient in Vedic lord 56

राजन् परमधर्मज्ञ हरिभन्तपरायण। विष्णुभक्तिमतां पुंसां श्रेष्ठोऽसि पुरुषर्षभ।।५७।।

"O righteous king, O Lord devoted to Hari, you occupy the highest position among the devotees of Viṣṇu. 57

सम्मार्जनपरो नित्यं उपलेपरतस्तथा । तन्मे वद महाभाग त्वया कि विदितं फलम् ॥५८॥

Daily you engaged yourself in sweeping and plastering the premises of the temple of Vişnu. Please tell me, O illustrious one, what is the reward that you got? 58

कर्माण्यन्यानि सन्त्येव विष्णोः प्रियतराणि वै। तथापि त्वं महाभाग एतयोः सततोद्यतः ॥५६॥

There are so many other ways of serving the Lord more pleasing to Him, why do you stick particularly to these two ways of adoration? 59

सर्वात्मना महापुण्यं जनेश विदितं तव। . तद्ब्रूहि यद्यगुद्धां च प्रीतिर्मीय तवास्ति चेत्।।६०।।

If you know the great religious merit that would follow (from these two methods of worship), be pleased to tell me that provided it is not something secret. 60

#### जयध्वज उवाच

श्रुणष्व विप्रशार्द् ल मवैव चरितं पुरा ॥६१॥
जातिस्मरत्वाज्जानामि श्रोतृ णां विस्मयावहम् ।
पूर्वजन्मिन विप्रेन्द्र रैवतो नाम वाडवः ॥६२॥
अयाज्ययाजकोऽहं वै सदैव ग्रामयाजकः ।
पिशुनो निष्ठुरश्चैव अपण्यानां च विश्वयी ॥६३॥॥
СС-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by

निषिद्धकर्माचरणात् परित्यक्तः स्वबन्ध्वभिः।
महापापरतो नित्यं ब्रह्मद्वेषरतस्थता ॥६४॥
परदारपरद्रव्यलोलुपो जन्तुहिंसकः।
मद्यपानरतो नित्यं ब्रह्मद्वेषरतस्थता ॥६४॥
एवं पापरतो नित्यं बहुशो मागंरोधकृत्।

Jayadhvaja said:

"I am gifted with the power of remembering my past life, I would narrate that to you. O revered Brahmin, please listen to the extremely interesting account. In my past life I was born as a Brahmin, Raivata by name. I used to officiate as a priest in the sacrifices of those who are not entitled to perform any sacrifice. Thus I continued to be the officiating priest for many localities. Conducting my life like a low and hard-harted person I indulged in the heinous deed of selling away things which are unfit for sale. In consequence my friends deserted me and I turned out to be a great sinner daily disparaging the revered Brahmins. Given to debauchery and stealing I took pleasure in killing innocent animals. I became addicted to drinking and depredation of the innocent travellers became my daily routine. Thus I led the most ignoble life. 61-66°

कदाचित् कामचारोऽहं गृहीत्वा ब्राह्मणस्त्रियः ॥६६॥ शून्यं पूजादिभिविष्णोर्मन्दिरं प्राप्तवान्निशि । स्ववस्त्रप्रान्ततो ब्रह्मन् कियदंशः स माजितः ॥६७॥ प्रदीपः स्थापितस्तत्र सुरतार्थाद् द्विजोत्तम । तेनापि मम दुष्कर्म निःशेषं क्षयमागतम् ॥६८॥

In course of leading such a licentious life once at night I abducted some Brahmin women and led them to a deserted temple of Viṣṇu. With the desire of sexual union with these women with the skirt of my garment torn off I swept a part of the temple premises and lighted a candle. (In spite of my evil intentions for doing all these) my sins were completely washed off, 660-68

एवं स्थितं विष्णुगृहे मया भोगेच्छया द्विज । CC-0तदेव Saदीपकां Sादुबद्वा।ectiआग्रतां belपुरप्रालकाः । ६६॥ ation USA O Brahmin, for my sexual pleasure when I had been waiting in the temple of Viṣṇu, at the sight of the light of the candle, the guardians of the city came there. 69

चौर्यार्थं परदूतोऽयमित्युक्त्वा मामपातयन्।
खड्गेन तीक्ष्णधारेण शिरिङ्कत्वा च ते गताः ॥७०॥
दिव्यं विमानमारुह्य प्रभुदाससमन्वितम्।
गन्धर्वेर्गीयमानोऽहं स्वर्गलोकं तदा गतः॥७१॥

"The man is the agent of somebody hostile to us lying in wait for thieving", with these words forcibly they made me lie down on the ground and with a sharp-edged sword they cut off my head. Lo, accompanied by the attendants of gods eulogised by the Gandharvas, I got upon a divine chariot and went to heaven". 70-71

# चतुर्भुं ज उवाच

तत्र स्थित्वा ब्रह्मकल्पं शतं साग्रं द्विजोत्तमाः। दिव्यभोगसमायुक्तो दिव्यरूपसमन्वितः॥७२॥

The four-armed Lord said:

O revered Brahmins, endowed with divine form and gifted with heavenly bliss I resided in the heaven for more than hundred Kalpas. 72

जातोऽहं पुण्ययोगाद्धि सोमवंशसमुद्भवः। जयध्वज इति स्यातो राजा राजीवलोचनः॥७३॥

Because of the religious merit (accrued to me for sweeping and plastering the temple-premises of Viṣṇu) which was not yet exhausted, I was born in the lunar race as king 'Jayadhtaja having eyes as beautiful as the lotus. 73

तत्रापि कालवशतो मृतः स्वर्गमवाप्तवान् । इन्द्रलोकमनुप्राप्य रुद्रलोंकं ततो गतः ॥७४॥

Then again in course of time after my death I went to the abode of Indra in heaven. From the abode of Indra again attained the world of Rudra. 74

occ-0. Prof. Satya Via Shastri Collection Assay Della Digitized by S3 Foundation USA दुष्टक्व नामती नव गवीन्म हसितश्च सः ॥७५॥

While going from the world of Rudra to the world of Brahman on the way I met the sage Nārada; instead of bowing down to him, rather puffed up with pride I laughed at him. 75

कुपितः शप्तवान् मां स राक्षसो भव भूपते।
इति शापं समाकण्यं दत्तं तेन द्विजन्मना।।७६।।
प्रसादितो मया भूप प्रसादं कृतवान् मुनिः।
यदा रेवामठे राजन् धर्मपुत्रस्य धीमतः।।७७।।
भार्यापहारं नयतः शापमोक्षो भविष्यति।
सोंऽहमर्जुन भूपाल धर्मपुत्र युधिष्ठिर।।७८।।
विष्णोः सारूप्यमगमं यामि वैकुण्ठमद्य वै।

Enranged at my behaviour the sage cursed me—'May you be born as a demon, O king.' Having heard of this curse inflicted upon me by the Brahmin, I tried to assuage his anger and appease him. Then the revered sage was pleased to favour me with these words—"You will be released from the curse O king, when after abducting the lawful wife of righteous Yudhişthira you would be heading for the monastery on the bank of the river Revā." O king Yudhişthira, son of Dharma, O Arjun, please take note, I am that king Jayadhvaja. Then I assumed the form of Lord Viṣṇu and now endowed with fullfledgted form of Viṣṇu I am starting for Vaikuṇṭha. 76-79°

# मार्कण्डेय खवाच

इत्युक्तवा गरुडारूढों घर्मपुत्रस्य पश्यतः ॥७६॥ गतवान् विष्णुभवनं यत्र विष्णुः श्रिया सह । सम्मार्जनोपलेपाभ्यां महिमा तेन विणितः ॥८०॥

Mārkaņdeya said

With these words, before the very eyes of the son of Dharma, the king Jayadhvaja mounted upon Garuda and started for the world of Viṣṇu where lives the lord in company of goddess Laṣkmī. Thus the king Jayadhvaja narrated as to how one attains religious merit by sweeping and plastering (the premises of the temple of Viṣṇu) of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple of the temple

अवशेनापि यत्कर्म कृत्वेमां श्रियमागतः। भित्तमद्भिः प्रशान्तैश्च कि पुनः सम्यगर्चनात् ॥ ८१॥

With the motive of satisfying his sexual urge Jayadhvaja in his previous birth casually swept the floor or plastered the precincts and in consequence he attained all this glory and prosperity. What to speak of the reward that people would get if with fullfledged devotion to Vişnu, calm and composed in mind they adore the Lord in true spirit! 81

### सूत उवाच

मार्कंण्डेयवचः श्रुत्वा पाण्डुवंशसमुद्भवः। सहस्रानोकभूपालो हरिपूजारतोऽभवत् ॥ ६२॥

Sūta said

Having heard these words of the sage Mārkandeya Sahasrānīka, the scion of the Pāndu race devoted himself to the adoration of lord Visnu. 82

तस्माच्छणुत विप्रेन्द्रा देवों नारायणोऽज्ययः। ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पूजकानां विमुक्तिदः ॥ ८३॥

Nārāyaņa, the eternal Lord bestows liberation on those who knowingly or unknowingly adore Him. O revered Brahmins, please remember it.

अर्चयघ्व जगन्नाथं भूयो भूयो वदाम्यहम्। ततुं यदीच्छथ द्विजा दुस्तरं भवसागरम् ॥५४॥

If you are intent upon crossing over this impassable ocean of samsāra, O Brahmins, adore Vişņu, the Lord of the universe-I am repeating it again and again. 84

> येऽचंयन्ति हरि भक्ताः प्रणतातिहरं हरिम्। ते वन्द्यःस्ते प्रपुज्याश्च नमस्याश्च विशेषतः ॥८५॥

Hari removes the distress of the devotees who adore Him with complete surrender: these devotees worthy of all honour are the persons to be revered; they deserve special homage. 85

इति श्रीनर्सिहपुराणे सहस्रानीकचरिते मार्कण्डेयेनोप-दिण्डसम्मार्जनोपफत्रं नाम त्रयस्त्रिशोऽघ्यायः ॥३३॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

# चतुर्सित्रशोऽध्यायः CHAPTER XXXIV

### श्रीसहस्रानीक उवाच

पुनरेव द्विजश्रेष्ठ मार्कण्डेय महामते। निर्माल्यापनयाद्विष्णोर्यत्युण्यं तद्वदस्व मे ॥१॥

#### Sahasrānīka said:

"O the best of the Brahmins, O talented Mārkandeya, please tell me religious merit that one attains by cleaning the Viṣnu image of the nirmālya (leaves, flowers and garlands, offerings of food which are cast out when fresh adoration of the deity begins. These become useless on the day following or even on the same day when a fresh adoration of the deity starts). 1

### मार्कण्डेय उवाच

निर्माल्यमपनीयाथ तोयेन स्नाप्य केशवम्। नरसिंहाकृति राजन् सर्वपापैः प्रमुच्यते॥२॥ सर्वतीर्थफलं प्राप्य यानारूढो दिवं व्रजेत्। श्रीविष्णोः सदनं प्राप्य मोदते कालमक्षयम्॥३॥

#### Mārkaņdeya said:

By removing the *nirmālya* from the image of man-lion form of Viṣṇu and later getting the image bathed with water, one is cleansed of all sins. One gets the fruit of visiting all the holy places and seated in a chariot roes to heaven; from there he (she) gets a lift to the abode of Viṣṇu where he (she) rejoices for eternity. 2-3

आगच्छ नर्रांसहेति आवाह्याक्षतपुष्पकैः। एतावतापि राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते।।४।। With so little of service like invoking the Lord with the words "agaccha Narasimha" (O Narasimha, be pleased to appear here) along with offering of grains of whole rice and flowers, O valorous king, one is cleansed of all sins. 4

दत्त्वाऽसनमथार्घ्यं च पाद्यमाचमनीयकम्। देवदेवस्य विधिना सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥५॥

By offering "āsana", "arghya", "pādya" and "ācamanīya" to Supreme God in the prescribed manner, one is freed of all sins. 5

स्नाप्य तोयेन पयसा नरसिंहं नराधिप। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते।।६।।

By getting the image of Narasimha bathed with water mixed with milk, O king, freed of all sins one is adored in the world of Visnu. 6

स्नाप्य दध्ना सकृद्यस्तु निर्मलः प्रियदर्शनः । विष्णुलोकमवाप्नोति पूज्यमानः सुरोत्तमैः ॥७॥

By getting the image of Narasimha bathed even once with curd, endowed with a pure, sacred and lovely body one is adored by eminent divinities and attains the world of Visnu. 7

यः करोंति हरेरची मधुना स्नापयन्तरः। अग्निलोके स मोदित्वा पुनर्विष्णुपुरे वसेत्।। ।।।

By adoring Lord Visnu after getting Him bathed with honey, one rejoices in the world of Fire and later goes to the abode of Visnu. 8

घृतेन स्नपनं यस्तु स्नानकाले विशेषतः। नर्रासहाकृतेः कुर्याच्छङ्कभेरीनिनादितम्॥१॥

पापकञ्च्कमुन्मुच्य यथा जीर्णामहिस्त्वचम्। / दिव्यं विनानमास्थाय विष्णुलोंके महीयते॥१०॥

By resorting to the specific method of adoration in getting the Narasimha image bathed with ghee to the accompaniment of the sound of conch-shells and kettle drums. Hike a serpent

casting off its slough one is freed from the slough of sin; seated in a celestial chariot the person rejoices in the world of Vişņu. 9-10

पञ्चगव्येन देवेशं यः स्नापयति भक्तितः। मन्त्रपूर्वं महाराज तस्य पुण्यमनन्तकम्।।११॥

O king, by getting the Supreme Lord devotedly bathed with 'pañcagavya' along with chanting of martras, one attains endless merit. 11

यश्च गोधूमकैश्चूर्णेश्द्वत्येशिंगेन वारिणा। प्रक्षाल्य देवदेवेशं वारुणं लोकमाप्नुयात्।।१२॥

By bathing the Lord with warm water after anointing Him with powdered wheat, one goes to the world of Varuna. 12

> पादपीठं तु यो भक्त्या बिल्वपत्रैर्निघर्षितम् । उष्णाम्बुना च प्रक्षाल्य सर्वपापै प्रमुच्यते ॥१३॥

By getting the foot-stall polished with Bilva-leaves and later getting it washed with warm water with devotion, one is freed from all sins. 13

कुशपुष्पोदकैः स्नात्वा ब्रह्मलोकमवाप्नुयात् । रत्नोदकेन सावित्रं कौबेरं हेमवारिणा । नरसिंहं तु संस्नाप्य कपूरागुरुवारिणा ॥१४॥

इन्द्रलोके स मोदित्वा पश्चाद्विष्णुपुरे वसेत्। पुण्योदकेन गोविन्दं स्नाप्य भक्त्या नरोत्तम।।१५।।

सावित्रं लोकमासाद्य विष्णुलोके महोयते। वस्त्राभ्यामर्चनं भक्तया परिघाप्य हरिं हरे:।।१६॥

सोमलोके रिमत्वा च विष्णुलोके महीयते।

By getting the image bathed with water mixed with flowers and kusa grass, one attains the world of Brahman. And by getting it satisfied with water himself with jewels one goes to A

the world of the Savit; by getting the image bathed with water mixed with gold one goes to the world of Kuvera. By getting the image of Narasimha bathed with water mixed with camphor and 'aguru', one rejoices in the world of Indra and later resides in the abode of Viṣṇu. O valiant king, by getting the image of Govinda devotedly bathed with holy water, one attains the world of Savitr and is adored in the world of Viṣṇu. Devoted worship of the Lord by getting Him clothed with a pair of garments leads to one's rejoicing in the world of the moon and adoration in the world of Viṣṇu. 14-17<sup>a</sup>

कुङ्कुमागुरुश्रीखण्डकदंमैरच्युताकृतिम् ॥१७॥

आलिप्य भक्तया राजेन्द्र कल्पकोटि वसेहिवि ।

मिल्लकामालतीजातिकेतक्यशोकचम्पकैः ॥१८॥

पुंनागनागबकुलैः पद्मौरुत्पलजातिभिः ।

तुलसीकरवीरैश्च पालाशैः सानुकुम्बकैः ॥१६॥

एतैरन्यैश्च कुसुमैः प्रशस्तैरच्युतं नरः।

अर्चेयेदृशसुवर्णस्य प्रत्येकं फलमाप्नुयात् ॥२०॥

A person who devotedly anoints the image of the eternal Lord with unguents consisting of saffron, 'aguru' and sandal paste (śrikhanda) takes his residence in the heaven for ten Mallikā (Jasminum sambac). Kalpas. (Aganosma Caryophyllatta), Jīti (Jasminum auriculatum), Ketaki (Pandanus tectorius), Aśoka (Saraca asoca), Campaka (Michelia champaca), Pumnāga (Calophyllum inophyllum), Nāga (Mesua ferra), Bakula (Mimusops elengi), Padma (Nelombo nucifera). Utpala /Nymphaea nouchali), Tulasi (the basil plant), Karavīra (Nerium indicum), Palāśa (Butea monosperma) - these are the auspicious flowers for adoring the eternal Lord. In case a person worships the Lord with these particular flowers or any other auspicious flower of the kind, for each flower offered to the Lord, one gets the religious merit equivalent to the merit of donating ten gold coins. 170-20

मालां कृत्वा यथालाममेतेषां विष्णुमर्चेयेत् । कलाकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च ॥२१॥ <sup>CC-0. Pr</sup>दिञ्ज<sup>ya</sup> विमानमास्थायां विष्णुलीक <sup>Digitized</sup> by S3 Foundation USA By adoring the Lord Vişnu with wreaths of these auspicious flowers depending upon their availability, seated on a celestial chariot one rejoices in the world of Vişnu for ten thousand million years or one thousand million years as the case may be. 21-22<sup>a</sup>

नर्रासहं तु यो भक्त्या बिल्वपत्रैरखण्डितैः ॥२२॥
निश्छिद्रैः पूजयेद्यस्तु तुलसीभः समन्वितम् ।
सर्वेपापविनिर्मुक्तः सर्वभूषणभूषितः ॥२३॥
काञ्चनेन विमानेन विष्णुलोके महीयते ।

By devotedly worshipping the image of Narasimha with Bilva (Aegle marmelos) and Tulasi (the basil plant) leaves whole and free from perforations, one is cleansed of all sins; adorned with all ornaments and seated on a golden chariot one is adored in the world of Viṣṇu. 22<sup>5</sup>-24<sup>a</sup>

माहिषास्यं गुग्गुलं च आज्य युक्तं सशकरम्।।२४॥ धूपं ददाति राजेन्द्र नर्रासहस्य मक्तिमान्। धूपितैः सर्वेदिग्भ्यस्तु सर्वेपापविवर्णितः।।२५॥ अप्सरोगणसंकीर्णविमानेन विराजते। वायुलोके स मोदित्वा पश्चाद्विष्णुपुरं व्रजेत्।।२६॥

By offering to the Lord Narasimha the incense prepared from the constituents like 'māhiṣa guggula', sugar and ghee and thus by perfuming all the quarters, a devotee is freed of all the sins. Not only that seated on a chariot crowded with heavenly damsels, the person goes to the world of Vāyu from where he or she goes higher up to the abode of Lord Viṣṇu. 246-26

घृतेन वाथ तैलेन दीपं प्रज्वालयेन्नरः।
विष्णवे विधिवद्भक्त्या तस्य पुण्यफलं प्राणु।।२७॥
विहाय पापकलिलं सहस्र।दित्यसप्रभः।
ज्योतिष्मता विमानेन विष्णुलोकः स गच्छति।।२८॥

As prescribed by the Sastras one may offer a lamp in honour of Lord Vişnu, but what is the difference in religious merit that accrues by keeping the lamp burning with butter-oil and mere oil? Please listen to it. The devotee is cleansed of

the mud and mire of sin; endowed with the splendour of a thousand suns, seated in a resplendent chariot he goes to the world of Vişnu. 27-28

हिवः शाल्योदनं विद्वानाज्ययुक्तं सशर्करम्।
निवेद्य नर्रासहाय यावकं पायसं तथा।।२६॥
समास्तन्दुलसंख्याया यावतीस्तावतीर्नृप।
विष्णुलोके महाभोगान् भुञ्जन्नास्ते स वैष्णवः॥३०॥

Boiled rice enriched with mixture of butter and sugar, 'yāvaka' (food prepared from barley) or 'pāyasa' (food prepared from rice, milk and sugar); a wise man may offer any of these to Lord Narasimha. In such a case the devotee would reside and rejoice in the world of Viṣṇu for the number of years depending on the number of grains in his offering 1 29-20

बलिना वैष्णवेनाथ तृष्ताः सन्तो दिवौकसः। शान्ति तस्य प्रयच्छन्ति श्रियमारौग्यमेव च ॥३१॥

Divinities one and all are extremely pleased with this offering to Lord Visnu and they bestow upon the devotee peace, prosperity and good health. 31

प्रदक्षिणेन चैकेन देवदेवस्य भिन्ततः। कृतेन यत्फलं नृृणां तच्छृणुष्व नृपात्मज।।३२॥ पृथ्वीप्रदक्षिणफलं प्राप्य विष्णुपुरे वसेत्।

O prince, please listen to the religious merit that devoted persons attain by circumambulating the image of the Suprement Lord (pradakṣiṇa). By circumambulating the image of Viṣṇu one gets the merit of circumambulating the whole universe and resides in the abode of Viṣṇu. 32-33°

<sup>1.</sup> In between verses 30 and 31 the N.S.P. edition inserts the following lines:—

Puşpākşataistu mantreņa mandireņa samantataņ.
Puşpākşataistu mantreņa balim yastu prayacchati.
Brahmādyaih saha devaišca lokapālāvināyakāh.

नमस्कारः कृतो येन भक्त्या वै माधवस्य च ॥३३॥ धर्मार्थंकाममोक्षाख्यं फलं तेनाप्तमञ्जसा । स्तोन्नैर्जंपैश्च देवाग्रे यः स्तौति मधुसूदनम् ॥३४॥ सर्वपापविनिर्मुंक्तो विष्णुलोके महोयते ।

A person who with devotion bows down to Lord Mādhava (Lord of Lakṣmī) without any delay attains the four objects of life—'dharma', 'artha', 'kōma' and 'mokṣa'. A person chanting hymns and prayers before the image of Madhusūdana (slayer of Madhu) is cleansed of all sins and is adored in the world of Viṣṇu. 338-35°

गीतवाद्यादिकं नाटघं शङ्खतूर्यादिनिःस्वनैः ॥३४॥
यः कारयित वै विष्णोः स याति मन्दिरं नरः ।
पर्वकाले विशेषेण कामगः कामरूपवान् ॥३६॥
सुसंगीतिविदैश्चैव सेव्यमानोऽप्सरोगणैः ।
महार्ह्मणिचित्रेण विमानेन विराजता ॥३७॥
स्वर्गात् स्वर्गमनुप्राप्य विष्णुलोके महीयते ।

In the temple of Vişnu by arranging dance consisting of vocal and instrumental music to the accompaniment of sound of conch-shells and 'tūryas', one goes to the abode of Viṣnu. By arranging this music and dance on festive days, one gets a specific reward. Assuming any form of one's own choice one attains all the desires. Attended upon by heavenly damsels proficient in music, the devotee seated on a chariot splendorous with precious jewels goes from one heaven to the other and is finally honoured in the world of Viṣnu. 355-38°

ध्वजं तु विष्णवे यस्तु गरुडेन समन्वितम् ॥३८॥ दद्यात्सोऽपि ध्वजाकीर्णविमानेन विराजता । विष्णुलोकमवाप्नोति सेव्यमानोऽप्सरोगणैः ॥३६॥

By offering to Lord Vişnu a flag with the emblem of Garuda enshrined on it, in a glorious chariot with flags waving in it, one goes to the world of Vişnu attended upon by the heavenly damsels. 386-39

सुवर्णाभरणैर्दिव्यैहीरकेयूरकुण्डलैः । मुकुटाभरणाद्यैश्च यो विष्णुं पूजयेन्नृप ॥४०॥ सर्वपापविनिम् ंकतः सर्वभूषणभूषितः। इन्द्रलोके वसेद्धीमान् यावदिन्द्राञ्चतुर्देश।।४१।।

A person who adores Lord Vişnu with the offering of lovely and precious golden ornaments like necklace, bracelet, ear-ring and diadem is cleansed of all sins and decorated with all the ornaments, the wise devotee resides in the world of Indra for period equivalent to the number of years ruled over by fourteen Indras. 40-41

यो गां पयस्विनी विष्णोः किष्लां सम्प्रयच्छित ।

बाराध्य तमथाग्रे तु यित्किचिद्ग्धमुत्तमम् ॥४२॥

तद्द्त्वा नरसिंहाय विष्णुलोके महीयते ।

पितरस्तस्य मोदन्ते स्वेतद्वीपे चिरं नृप ॥४३॥

एवं यः पूजयेद्राजन् नरसिंहं नरोत्तमः ।

तस्य स्वर्गापवर्गी तु भवतो नात्र संशयः ॥४४॥

By donating a tawny-coloured milch cow in honour of Viṣṇu or by offering a little of her pure milk to Lord Narasimha, one is adored in the world of Viṣṇu. Not only the devotee goes to the world of Viṣṇu, O king, even his or her ancestors rejoice in 'Svetadvīpa' (a mythical abode of the blessed) for eternity. Thus O king, any virtuous person who adores Lord Viṣṇu in His man-lion form through the ways as prescribed above, is simultaneously rewarded with heaven and liberation; there is no doubt in it. 42-44

यत्रैवं पूज्यते विष्णुर्नरसिंहो नरैनृंप। न तत्र व्याघिदुर्मिक्षराजचौरादिकं भयम्।।४५॥

Wherever O king, people adore the man-lion form of Vişnu in the prescribed manner referred to above, free from famine and pestilence they lead a life of peace and prosperity without any fear from oppressive rulers and burglars. 45

नर्रासहं समाराघ्य विधिनानेन माधवम्। नानास्वगंसुखं भुक्त्वा न भूयः स्तनपो भवेत्।।४६॥

A person who in the prescribed ways adores Lord Madhava (Lord of Laksmi) in His man-lion form, free from re-birth enjoys all sorts of heavenly pleasures. 46

नित्यं सिंपिस्तिलेहोंमो ग्रामे यस्मिन् प्रवर्तते। न भवेत्तस्य ग्रामस्य भयं वा तत्र कुत्रचित् ॥४७॥ अनावृष्टिर्महामारी दोषा नो दाहका नृप।

Drought, epidemic or danger from fire—nothing of the sort ever affects the people of the village where everyday with the use of butter or sesamum oil some sacrifice is performed in the premises of the temple of Lord Visnu. 47-48°

नरसिंहं समाराध्य ब्राह्मणैर्वेदपारगै: ॥४८॥ कारयेल्लक्षहोमं तु ग्रामे यत्र पुराधिप:। कृते तस्मिन्मयोक्ते तु आगच्छति न तद्भ्यम् ॥४६॥

दृष्टो तसर्गमरणं प्रजानामात्मनश्च हि । सम्यगाराधनीयं तु नरसिहस्य मन्दिरे ॥५०॥

In case, assisted by the Brahmins proficient in Vedic lore a headman of the village initiates the adoration of Lord Narasimha and performs a hundred thousand sacrifice (lakṣahon:a) as per my direction, all the residents of that village including the headman never face any calamity, nor do they have pre-mature death. Hence in a temple the adoration of Lord Narasimha should be carried on in a befitting manner.

486-50

शङ्करायतने चापि कोटिहोमं नराधिप। कारयेत् संयतैर्विप्रैः सभोजनसदक्षिणैः ।।५१॥

कृते तस्मिन्नृपश्रेष्ठ नर्रासहप्रसादतः। उपसर्गादिमंरणं प्रजानामुपशाम्यति ॥५२॥ दुःस्वप्नदशंने घोरे ग्रहपीडासु चात्मनः। होमं च भोजनं चैव तस्य दोषः प्रणश्यति ॥५३॥

So also in Siva temple O king, assisted by devout and modest Brahmins one should perform ten million sacrifice (kotihoma); these Brahmins should be sumptuously fed and presented with gifts. As a result of it, O valiant king, through the grace of Lord Narasimha the subjects never face any

calamity like pre-mature death etc. Misfortune resulting from bad dreams or conjunction of evil planets does not affect a person used to perform sacrifices and feed the Brahmins. 51-53

> अयने विषुवे चंव चन्द्रसूर्यग्रहे तथा। नर्रासहं समाराध्य लक्षहोम तु कारयेत्।।५४।। शान्तिर्भवति राजेन्द्र तस्य तत्स्थानवासिनाम्। एवमादिफलोपेतं नर्रासहार्चनं नृप।।५५॥

Solar eclipse, lunar eclipse, vernal and autumnal equinox<sup>1</sup>—these are the days when one should adore Lord Narasimha and perform a hundred thousand sacrifice (lakṣahoma) in His honour. O valiant king, by doing this all the residents of the locality including the sacrificer himself lead a peaceful life free from obstacles. Thus, O king the adoration of Lord Narasimha leads to fortune and happiness. 54-55

कुरु त्वं भूपतेः पुत्र यदि वाञ्छिसि सद्गतिम् । अतः परतरं नास्ति स्वगंमोक्षफलप्रदम् ॥५६॥

lf you are desirous of heavenly bliss, O king, resort to adoration of Lord Narasimha. There is nothing in the world as efficacious as the adoration of Narasimha which alone leads to heaven and liberation. 56

नरेन्द्रेः सुकरं कर्नुं देवदेवस्य पूजनम्।
सन्त्यरण्ये ह्यमूल्यानि पत्रपुष्पाणि शाखिनाम् ॥५७॥
तोयं नदीतडागेषु देवः साधारणः स्थितः।
मनो नियमयेदेकं विद्यासाधनकर्मणि॥५८॥
मनो नियमितं येन मुक्तिस्तस्य करे स्थिता॥४६॥

It is so easy for the kings to undertake the adoration of the Supreme God (Narasimha); in forests the flowers and

<sup>1.</sup> The equinox comes in the autumn and spring i.e., the days and nights are of equal duration at the autumn and vernal equinox.

foliage are so easily available; in ponds and rivers everywhere you find water; and Lord Narasimha is there present for one and all. The only requirement is that in this adoration leading to supreme knowledge one should have concentration of mind. And a person who has controlled the mind, has so to say, attained liberation. 57-59

मार्कण्डेय उवाच

इत्येवमुक्तं भृगुचोदितेन मया तवेहार्चनमच्युतस्य। दिने दिने त्वं कुरु विष्णुपूजां

वदस्व चान्यत्कथयामि किं ते ॥६०॥

Mā, kaņdeya said:

sift lintab ni am

some Woods

Thus advised by Bhrgu I have narrated you in detail the adoration of the eternal Lord (Visnu). Each and everyday you engage yoursef in the adoration of Lord Visnu. Tell me what more you would like to hear. 60

६ति श्रीनरिंसहपुराणे सहस्रानीकचरिते श्रीविष्णोः पूजाविधिनीम चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥३४॥

Free and the product is nearest his to the beautiful to the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and t

# पंञ्चित्रशोऽध्यायः

explicing and so early the first red more prevalence

BELLIS FEBRUAR

t and all of the bold may be to

attained | Detailous 3

## CHAPTER XXXV

### राजोवाच

अहो महत्त्वया प्रोक्तं विष्ण्वाराधनजं फलम्। सुप्तास्ते मुनिशार्द्गल ये विष्णुं नार्चयन्ति वै।।१।।

The king said:

O the best of the sages, you have told me in detail the fruit of worshipping Vişnu. They who do not worship Vişnu; I think, are fast asleep in delusion.

त्वत्प्रसादाच्छ्रुतं ह्योतन्नरसिंहाचेनक्रमम् । भक्त्या तं पूजियष्यामि कोटिहोमफलं वद ॥ २ ॥

You have been very kind and gracious to tell me the method of worshipping Narasimha. Devotedly I would begin His worship. Now please tell me the specific reward resulting from performing 'kotihoma' (and lakşahoma)." 2

## मार्कण्डेय उवाच

इममधं पुरा पृष्टः शौनको गुरुणा नृप। यत्तस्मे कथयामास शौनकस्तद्वदामि ते॥३॥

Mārkaņdeya said:

Previously the preceptor Brhaspati had asked about it to the sage Saunaka. I shall narrate to you whatever the sage Saunaka had said in reply. 3

शीनकं तु सुखासीनं पर्यपृच्छद् बृहस्पति:।

## बृहस्पतिस्वाच

लक्षहोमस्य या भूमिः कोटिहोमस्य या जुमा ॥ ८८-०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by Silicoundation USA

# तां मे कथय विश्रेन्द्र होमस्य चरिते विविम्।

When Saunaka was comfortably seated, Brhaspati asked him:—O the best of the Brahmins, please tell me what type of land is most auspicious for performing 'lakşahoma' or 'kotihoma'. And tell me what is the mode of performing this sacrifice. 40-5a

### मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तो गुरुणा सोऽय लक्षहोमादिकं विधिम् ॥ ४ ॥ शौनको वक्तुमारेभे यथावन्नृपसत्तम ।

Mārkaņdeya said:

O the best of kings, thus requested by preceptor Brhaspati, Saunaka began to narrate the methods of performing 'lakşahoma' etc. 50-6a

#### शीनक उवाच

प्रवक्ष्यामि यथावत्ते श्रृणु देवपुरोहित ॥ ६ ॥ लक्षहोममहाभूमि तद्विशुद्धि विशेषतः । यज्ञकर्मणि शस्ताया भूमेर्लक्षणमूत्तमम् ॥ ७ ॥

#### Saunaka said :

O the priest of the gods, I am narrating to you i due order the particulars about the selection of the land and specially its purification for performing the 'lakṣahoma'. Please listen to me. These are the chief features of a patch of land suitable for performing the sacrifice. 6°-7

सुसंस्कृतां समां स्निग्धां पूर्वपूर्वमथोत्तमाम् । ऊरुमात्रं खनित्वा च शोधयेत्तां विशेषतः । ६ ॥ बहिरच्छतया तत्र मृदाच्छाद्य प्रलेपयेत् । प्रमाणं बाहुमात्रं तु सर्वतः कुण्डलक्षणम् ॥ ६ ॥

For performing a 'laksahoma' or 'kotihoma' one should select a place which is consecrated, even and smooth. in case CC all rot Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi, Dicitized by S3 Foundation USA recedant these features are not there in a particular place, the preced-

ing fetature should be preferred to the following i.e., if a place is not consecrated, then that can be accepted provided that is even; if the place is neither consecrated nor even then it can be accepted provided it is smooth. For the purpose of 'kunda' or the cavity for sacrificial fire one should dig up the place making it deep up to the level of the waist. Then special care should be taken to sanctify the cavity. Then the exterior part of the cavity should be plastered with earth and cow dung. In all sides the 'kunda' or the cavity for sacrificial fire should be measuring one cubit in length and breadth. 8-9

चतुरस्रं चतुष्कोणं तत्यसूत्रेण कारयेत्। उपरि मेखलां कुर्याच्चतुरस्रां सुविस्तराम्।।१०।। चतुरङ्गुलमात्रं तु उच्छितां सूत्रसूत्रिताम्।

With a string measuring one cubit, one should see that the cavity measures a square in size. Outside the cavity on all the sides there should be a ridge which should be very wide, four 'angulas' in height; and the ridge should be encircled by a thread. 10-11°

ब्राह्मणान् वेदसम्पन्नान् ब्रह्मकर्मसमन्वितान् ॥ ११ ॥ आमन्त्रयेद् यथान्यायं यजमानो विशेषतः । ब्रह्मचर्यव्रतं कुर्युस्त्रिरात्रं ते द्विजातयः ॥ १२ ॥

Then according to the injunctions of the Sāstras, the sacrificer should invite Brahmins who are proficient in Vedic lore and who punctiliously observe the Brahmanic rites The sacrificer and the Brahmins invited should lead a celebate life for three nights. 112-12

अहोरात्रमुपोष्याथ गायत्रीमयुतं जपेत्। ते शुक्लवाससः स्नाता गन्धस्रक्पुष्पवारिणः ॥ १३-॥

शुचयश्च निराहाराः संतुष्टा संयतेन्द्रियाः । कौशमासनमासीना एकाग्रमनसः पुनः ॥ १४॥

आरमेयुरच ते यत्नात्ततो होममतन्द्रताः by S3 Foundation USA समिमाजिएक चार्ययुद्ध यत्नीदानि निघापयेत् ॥११॥

गृह्योक्तेन विधानेन होमं तत्र च होमयेत्। आघारावाज्यभांगी च जुहुयात्पूर्वमेव तु ॥ १६॥

The sacrificer should fast for a day and a night and be engaged in the recitation of the Gāvatrī mantra for ten thousand times. On the day the libation to be offered, Brahmins should put on white and sacred clothes after bath. Smeared with sandal paste, with flowers and wreaths, clean and pure without any food or drink, fully contented, with the sense-organs under control the Brahmins with concentration of mind should be seated on the mats of 'kuśa' grass and start the sacrifice with all care without any sign of stupor. After drawing lines on earth with 'kuśa' grass and after sprinkling some water on it one should place on it the sacred fire. Then as per the injunctions of the Guhyasūtras one should offer the oblation. To begin with the two offerings of ghee known by the name of āghāra and 'ājyabhāga' should be offered. 13-16

यवधान्यतिलैमिश्रां गायत्र्या प्रथमाहृतिम्। जुहुयादेकचित्तेन स्वाहाकारान्वितां बुधः॥ १७॥ गायत्री छन्दशां माता ब्रह्मयोनिः प्रतिष्ठिता। सविता देवता तस्या विश्वामित्रस्तथा ऋषिः॥ १८॥

A wise man should very attentively offer the first oblation consisting of barley, rice, sesamum etc., by chanting the Gāyatrī mantra ending in Svāhā. Gāyatrī is the mother of metres; and it is famous as the source of Brahman (Vedas); Savitr is the divinity of this mantra and Viśvāmitra is the seer. 17-18

ततो व्याहृतिभिः पश्चाज्जुहुयाच्च तिलान्वितम्। यावत्प्रपूर्यते सख्या लक्षां वा को टरेव वा।। १६।। ताबद्धोमं तिलैः कुर्यादच्युतार्चनपूर्वकम्। दीनानाथजनेभ्यस्तु यजमानः प्रयत्नतः॥ २०॥

तावच्च भोजनं दद्याद् यावद्वोमं समाचरेत्। CC-0. Prof. Satva Vrat Shastri Collection New Delhi Digiti Places 3 Foundation USA समाप्ते दक्षिणा दद्याद् ऋतिवरम्यः श्रद्धयान्वितः ॥ एश्वर्रावा यथाह्ता न लोभेन ततः शान्त्युदकेन च।
प्रोक्षयेद् ग्राममध्ये तु व्याधितांस्तु विशेषतः ॥ २२ ॥

एवं कृते तु होमस्य पुरस्य नंगरस्य च । राष्ट्रस्य च महाभाग राज्ञो जनपदस्य च । सर्वबाधाप्रशमनी शान्तिभैवति सर्वदा ॥ २३ ॥

After chanting the three syllables of the Gayat rī mantra i.e., after chanting Bhur Bhuvah Svah one should make an oblation of sesamum. So long as the number of oblations has not reached one lakh or ten millions, one should continue the oblation with sesamum with due adoration to Visnu. For the entire period the sacrifice continues, the sacrificer should feed the poor and the destitute with all care. And when the offering of oblation is complete, the sacrificer with faith and devotion should liberally make presents (dakşinā) to the priests as they deserve. Thereaster with the water (santi udaka) of the 'kalasa' (a pitcher full of water placed there in the beginning of the sacrifice) all the villagers including the diseased should be sprinkled. O illustrious one, in case the sacrifice is performed in the manner prescribed above, the whole kingdom including the cities, villages and the bordering regions remains free from all the troubles and there is peace for all time to come.

### माकंण्डेय उवाच

इत्येतच्छीनकप्रोक्तं कथितं नृपनन्दन । लक्षहोमादिकविधि कार्यं राष्ट्रे सुशान्तिदम् ॥ २४ ॥

Mārkaņdeya said :

O prince, thus, as told by Saunaka, I have narrated to you the method of performing 'laksahoma' which brings peace and prosperity to the entire kingdom. 24

प्रामे गृहे वा पुरबाह्यदेशे CC-0. Prof. Satya Vraf Shashi Collection, New Dan Dan Salazed by S3 Foundation USA तत्रापि शान्तिर्भविता नराणां गवां च भृत्यैः सह भूपतेरुच ॥ २५ ॥

In a village, in a residence or outside the city the sacrifice (lakşahoma) or koţihoma) performed by the Brahmins with all care brings all peace to the residents, the cattle and the king along with his attendants. 25

इति श्रीनर्रासहपुराणे लक्षहोमविधिनीम पञ्चित्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥

to appendiction of Views (the holists of the clients), ch-

things the the plan steel the

र प्रमुक्त कराने प्रमुक्त कराने कराने कराने कराने

CHERTENT INT DINCE SOR ONE

upumater e cent peel o firstype

A V II DETERMENT TO SEE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR

und nach final finan famos

In the Fish increasing the hade could View provided the Velocation of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of th

end a matter politica in them.

and which of people oping a differ

O sier, A world worste the savet and do d atto i at.

and the state of the state of

ents piece the sale that was

# षट्त्रिशोऽध्याय

imus aprilation des

5005

# CHAPTER XXXVI

# मार्कण्डेय उवाच

अवतारानहं वक्ष्ये देवदेवस्य चित्रणः । ताञ्ग्रुणुष्व महीपाल पवित्रान् पापनाशनान् ॥ १ ॥

O king, I would narrate the sacred and sin-destroying incarnations of Vişnu (the holder of the discus), the Lord of gods; please listen to them. 1

यथा मत्स्येन रूपेण दत्ता वेदाः स्वयमभुवे । मघुकैटभौ च निघनं प्रापितौ च महात्मना ॥ २ ॥

तथा कौर्मेण रूपेण विष्णुना मन्दरो घृतः। यथा पृथ्वी घृता राजन् वाराहेण महात्मना ॥ ४ ॥

तेनैव निघनं प्राप्तोनं यथा राजन् महाबलः। हिरण्याक्षो महावीर्यो दितिपुत्रो महातनुः॥ ४॥

In the Fish incarnation the high-souled Viṣṇu recovered the Vedas and handed them over to Brahmā (the Self-born) and He was the cause of death of Madhu and Kaiṭabha. Viṣṇu appeared in the form of tortoise and held aloft the mount Mandara. In Boar incarnation the high souled Viṣṇu raised up the earth and brought death and destruction to the most powerful and valorous demon Hiraṇyākṣa who was endowed with a huge gigantic body. 2-4

यथा हिरण्यकशिपुस्त्रिदशानामिरः पुरा। नरसिंहेन देवेन प्रापितो निघनं नृप॥ ५॥

यथा बद्धो बलिः पूर्वं वामनेन महात्मना। इन्द्रस्त्रिभवन्द्राध्यक्षः CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, कर्नुस्तेन Formerly Vişnu appeared as Lord Narasimba and killed Hiranyakasipu, the enemy of the gods. In the Dwarf incarnation the high-souled Vişnu put Bali in chains and O prince, He installed Indra as the Lord of three worlds. 5-6

रामेण भूत्वा च यथा विष्णुना रावणो हतः। सगणाश्चाद्भुता राजन् राक्षसा देवकण्टकाः॥ ७॥ यथा परशुरामेण क्षत्रमुत्सादितं पुरा। बलभद्रेण रामेण यथा दत्यः पुरा हतः॥ द॥

Visnu in His Rāma incarnation killed Rāvaņa along with the hosts of demons of uncommon appearance, who were, as it were, the thorns to gods. In Parasurāma incarnation He exterminated all the 'Kṣatriya;' and as Balarāma He had killed the demons like Pralamba etc. 7-8

यथा कृष्णेन कंसाद्या हता दैत्याः सुरिद्वषः।
कलौ प्राप्ते यथा बुद्धो भवेन्नारायणः प्रभुः॥ ६॥
किल्किरूपं समास्थाय यथा म्लेच्छा निपातिताः।
समाप्ते तु कलौ भूयस्तथा ते कथयाम्यहम्॥ १०॥

In Kṛṣṇa incarnation Viṣṇu exterminated the demons like Kaṃsa and others, the enemies of gods. In the Kali age to come, Lord Nārāyaṇa would be born as Buddha and at the end of the Kali age, He would take the form of Kalkin and exterminate the Mlecchas. All this I would narrate to you. 9-10

हरेरनन्तस्य पराक्रमं यः श्रुणोति भूपाल समाहितात्मा। मयोच्यमानं स विमृच्य पापं प्रयाति विष्णोः पदमत्युदारम्॥ ११॥

O king, by attentively listening to the valour of the immeasurable Lord Hari as narrated by me, freed from all sins, one attains the most blissful state of Visnu. 11

इति श्रीनर्रासहपुराणे हरेः प्रादुर्भावानुक्रमणे बटित्रिशोऽध्यायः ॥३६॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

# . सप्तित्रशोऽध्यायः

ELEON, Three girth of the walls Thousand

#### CHAPTER XXXVII

### मार्कण्डेय उवाच

नानात्वादवताराणामच्युतस्य महात्मनः। न शक्यं विस्तराद् वक्तुं तान् ब्रवीमि समासतः॥ १॥

Mārkaņdeya said;

It is not possible to narrate to you in detail the numerous incarnations of high-souled Acyuta (the imperishable Lord). So briefly I am referring to those incarnations. 1

पुरा किल जगत्स्रष्टा भगवान् पुरुषोत्तमः। अनन्तभोग्शयने योगनिद्रां समागतः॥ २॥

In days of yore Lord Purus ottama, the creator of the world took to 'yoganidrā' (sleep of meditation) on the couch of the serpent Ananta. 2

अय तस्य प्रसुप्तस्य देवदेवस्य शाङ्गिणः। श्रोत्राभ्यामपतत् तोये स्वेदिबन्दुद्वयं नृप ॥३॥

When Visqu (the holder of the Sāranga bow), the Lord of gods slept on the couch of the serpent, two drops of perspiration from His ears. O king fell down in water. 3

मघुकेटभनामानी तस्माज्जाती महाबली। महाकायी महावीयी महाबलपराक्रमी॥४॥

From those two drops of perspiration were born two demons of huge gigantic body, Madhu and Kaitabha endowed with great strength and prowess. 4

अच्युतस्य प्रसुप्तस्य महत्पद्ममजायत । नाभिमध्ये नृपश्चेष्ठ तस्मिन् ब्रह्माभ्यजायत ॥५॥

From the navel of Acyuta lying asleep there weame USAut a great lotus blossom from which Brahma was born, 5

स चोक्तो विष्णुना राजन् प्रजाः सृज महामते । तथेत्युक्त्वा जगन्नाथं ब्रह्मापि कमलोद्भवः ॥६॥

वेदशास्त्रवशाद्यावत् प्रजाः स्रब्दुं समुद्यतः। तावत्तत्र समायातौ तावुभौ मधुकैटभौ॥७॥

आगत्य वेदशास्त्रार्थविज्ञानं ब्रह्मणः क्षणात् । अपहृत्य गतौ घोरौ दानवो वलदिंपतौ ॥द॥

Viṣṇu directed Brahmā with the words, "O high-minded one, create beings": "let it be so" so saying to the Lord of the universe, the lotus-born Brahmā engaged Himself in creating beings in conformity with the directions of Vedic lore. In the meantime both the demons—Madhu and Kaiṭabha appeared there and puffed up with the pride of their strength, the ferocious demons in no time stole away Vedic lore from Brahmā. 6-8

ततः पद्मोद्भवो राजन् ज्ञानहीनोऽभवत् क्षणात्। दुःखितिश्चिन्तयामासं कथं स्रक्ष्यामि वै प्रजाः॥॥

Then O king, the lotus-born Brahmā became instantly senseless and very much aggrieved He pondered, 'How can I create the beings?' 9

चोदितस्त्वं सृजस्वेति प्रजा देवेन तत्कथम्। स्रक्ष्येऽहं ज्ञानहोनस्तु अहो कष्टमुपस्थितम्।।१०।।

Lord directed me, 'you create the beings, but now bereft of knowledge and wisdom how am I going to create? Alas! a great mishap has befallen!' 10

इति संचिन्त्य दुःखात्तों ब्रह्मा लोकपितामहः। यत्नतो वेदशास्त्राणि स्मरन्नपि न दृष्टवान्।।११।।

Thus very much worried and aggrieved Brahmā, the progenitor of the world tried His best to recollect the Vedic lore, but could not succeed. 11

ततो विषण्णचित्तस्तु तं देव पुरुषोत्तमम्। एकाग्रमनसा सम्यक् शास्त्रेण स्तोतुमारभत् ॥१२॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Conection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA Then very much grief-stricken, with single-minded devotion Brahmā as per the direction of the Sastras started eulogising Lord Purusottama; 12

### ब्रह्मोवाच

अ नमो वेदनिघये शास्त्राणां निघये नमः।... विज्ञाननिघये नित्यं कर्मणां निघये नमः।।१३।।

"O my Lord, obeisance to thee, the repository of Vedic lore, the repository of scriptures, the treasure house of all wisdom and the activities. 13

विद्याधराय देवाय वागी त्याय नमी नमः। अचिन्त्याय नमी नित्यं सयज्ञाय नमी नमः॥१४॥

Obeisance to thee, the god the spouse of the goddess of speech, and the store-house of all knowledge: obeisance to thee, the inscrutable, the eternal and omniscient Lord. 14

अमूर्तिस्त्वं महावाहो यज्ञमूर्तिरघोक्षज। साम्नां मूर्तिस्त्वमेवाद्य सर्वदा सर्वरूपवान्।।१५॥

O mighty-armed Lord incomprehensible by the senses, thou art formless and even then hast the form of sacrifice. Of the form of Saman thou assumest all forms at all times. 15

सर्वज्ञानमयोऽसि त्वं हृदि ज्ञानमयोऽच्युत । दिहि मे त्वं सर्वज्ञानं देवदेव नमो नमः ॥१६॥

O imperishable Lord, assuming the form of knowledge thou hast thy seat in the heart of one and all. Be pleased to confer on me all types of knowledge, obeisance to thee, O Lord of gods!" 16

## मार्कण्डेय उवाच

इत्थं स्तुतस्तदा तेन शङ्खचक्रगदाघरः। ब्रह्माणमाह देवेशो दास्ये ते ज्ञानमुत्तमम् ॥१७॥

Mārkaņdeya said:

Thus eulogised by Brahmā Visnu, the Lord of gods, the holder of coneh, mace and discus addressed Hindstof Would Coestow upon you the supreme knowledge. 17

इत्युक्तवा तु तदा विष्णुश्चिन्तयामास पार्थिव। केनास्य नीतं विज्ञानं केन रूपेण चादघे।।१८॥

O king, having said so Lord Visnu thought over the matter,—'Who has taken away the Vedic lore and how has he retained it?' 18

मधुकैटभकृतं सर्वमिति ज्ञात्वा जनार्दनः। मात्स्यं रूपं समास्थाय बहुयोजनमायतम्। बहुयोजनिवस्तीर्णं सर्वज्ञानमयं नृप।।१६॥

Fully aware of the fact that it was the mischief of Madhu and Kaitabha, Janārdana, O king, took up the form of a fish; the fish had the size extending over many 'yojanas' in length and breadth and it was the embodiment of all knowledge. 19

स प्रविश्य जलं तूर्णं क्षोभयामास तद्धरि:। प्रविश्य च स पातालं दृष्टवान्मधुकंटभौ ॥२०॥

In the form of the fish Hari at once entered the waters and agitated it. Then He entered the nether world and found out the two demons Madhu and Kaitabha. 20

तौ मोह्यित्वा तुमुलं तज्ज्ञानं जगृहे हरि:। वेदशास्त्राणि मुनि।भः सस्तुतो भधुसूदनः॥२१॥

There in the nether region prayed by sages and seers, Madhusudana (the slayer of Madhu) brought them to swoon and rescued the Vedic lore. 21

आनीय ब्रह्मण दत्त्वा त्यक्त्वा तन्मात्स्यकं नृप । जगाद्धताय स पुनर्योगनिद्रावश गतः ॥२२॥

After handing them over to Brahmā Lord Vişnu gave up the form of the fish and for the good of the world again He took recourse to 'yoganidrā' (sleep of meditation). 22

ततः प्रबुद्धो संकुद्धो तावुभो मधुकंटभी। आगत्य ददशाते तु शयान देवमव्ययम्॥२३॥

Then, after the swoon when both Madhu and Kaitabha got back their senses, they were furious not to find the Vedic scriptures, and in their attempt to search for the scriptures they found the eternal Lord Vişnu, lying in yoganiara.

अयं स पुरुषो घूर्तं आवां सम्मोह्य मायया। आनीयं वेदशास्त्राणि दत्त्वा शेतेऽत्र साधुवत्।।२४॥

"Here is that rogue who deluded us by the power of His 'māyā'; after procuring the Vedic scriptures He has handed them over to Brahmā and He skeps as if He were quite innocent." 24

इत्युक्त्वा तौ महाघोरौ दानवी मधुकैटभी। बोधयामासतुस्तूणं शयानं केशवं नृप।।२४।।

Having said so fierce and terrible demons Madhu and Kaijabha at once roused Keśava. 25

युद्धार्थमागतावत्र त्वया सह महामते। बावयादीह सम्रामं युष्यस्वीत्थाय साम्प्रतम् ॥२६॥

O high-minded one, we have come here to have a fight with you, accept our challenge; arise, and be ready for a fight at once. 26

इत्युक्तो भगवांस्ताभ्यां देवदेवो नृपोत्तम्। तथात चोक्त्वा तौ देवः शाङ्गं सज्यमथाकरोत्।।२७।।

Thus challenged by both the demons the Lord of gods replied,—'Let it be so' and at once He strung the Sāranga bow. 27

ज्याघोषतलघोषेण शङ्ख्यग्रदेन माघवः। खं दिशः प्रदिशद्चैव पूरयामास लीलया।।२८।।

By this time when Mādhava sportively produced the sound of the twang of the bow and blew His conch, all the sky and the quarters resounded. 28

ती च राजन् महावीयों ज्याघोषं चत्रतुस्तदा।
युयुघाते महाघोरो हरिणा मधुकटभो ॥२१॥

Likewise, immediately very mighty and terrible demons Madhu and Kailabha O king, produced the sound of the twang of their bow and had a fight with Visnu (Hari). 29

कृष्णश्च युपुधे ताभ्यां लीलया जगतः पतिः । CC-0. Pr.सर्पे aty युद्धसञ्जदेतं Coतेषामस्त्राणिः। मुङ्ग्यताभ् १३ Foundation USA Kṛṣṇa, the Lord of the universe fought with them in a sportive spirit. Thus there started a pitched battle between both the parties when each struck the other with missiles. 30

केशवः शार्ङ्गानिर्मुक्तैः शरैराशीविषोपमैः। तानि शस्त्राणि सर्वाणि चिच्छेद तिलशस्तदा ॥३१॥

With serpent-like arrows shot from the Sārnga bow of Kesava all their weapons were cut to pieces. 31

तौ युद्ध्वा सुचिरं तेन दानवौ मधुकैटभौ। हतौ शार्क्क विनिर्मुवतैः शरैः कृष्णेन दुर्मदौ॥३२॥

Both the haughty and proud demons Madhu and Kaitabha fought with Kṛṣṇa for a long time and at last they were killed by Him with the arrows let loose from His Śārnga bow. 32

तयोस्तु मेदसा राजन् विष्णुना कित्पता मही। मेदिनीति ततः संज्ञामवापेयं वसुन्धरा॥३३॥

By the 'medas' (fat-content) of their bodies Vişnu constituted this earth; hence this earth was known as 'Medinī. 33

एवं कृष्णप्रसादेन वेदाँ हलब्ध्वा प्रजापितः। प्रजाः ससर्जं भूपाल वेददृष्टेन कर्मणा॥३४॥

Thus due to the grace of Lord Kṛṣṇa, Brahmā, the Lord of creatures got back the Vedas and created the beings in the manner prescribed in these scriptures. 34

य इदं श्रुणुयान्नित्यं प्रादुर्भावं हरेनृंप। उषित्वा चन्द्रस्दने वेदिवद्ब्राह्मणो भवत्।।३४॥

O king, he, who daily listens to this account of Hari's incarnation (after giving up this mortal body) lives in the world of the Moon and again is born in this world as a Brahmin proficient in Vedic fore Del 35 Digitized by S3 Foundation USA

मात्स्यं वपुस्तन्महदद्वितुरुयं विद्यामयं लोकहिताय विष्णुः। आस्थाय भीमं जनलोकसंस्थैः स्तुतोऽथ यस्तं स्मर भूमिपाल ॥३६॥

O king, please meditate on Visnu, the embodiment of all wisdom, who, for the good of the world assumed the fierce, terrible and huge mountain-like body of a fish and who was prayed by the residents of Janaloka (one of the seven divisions of the universe situated above Maharloka). 36

इति श्रीनरसिंहपुराणे मत्स्यप्रादुर्भावो नाम सप्तित्रशोऽध्यायः ॥३७॥

specific and develop of objective appeals and see the first and

used region angent per avent record

co necessarily and the Charles with the same and the same and

angulation of the latest the

THE RESERVE THE THE PARTY OF THE PARTY TO STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PA

## अष्टित्रशोऽध्यायः

#### CHAPTER XXXVIII

### मार्कण्डेय उवाच

पुरा देवासुरे युद्धे देवा दैत्यैः पराजिताः। सर्वे ते शरणं जग्मुः क्षीराव्यितनयापितम्॥१॥

Mārkaņdya said:

property

In days of yore in the fight that ensued between t e gods and demons the gods were defeated and all of them tock refuge with Viṣṇu, the Lord of Lakṣmī (the daughter of the ocean). 1

स्तोत्रेण तुष्टुवुः सर्वे समाराध्य जगत्पतिम्। कृताञ्जलिपुटा राजन् ब्रह्माद्या देवतागणाः॥२॥

O king, all the divinities beginning with Brahmā worshipped the Lord of the universe and with folded hands prayed Him with hymns of praise<sup>1</sup>. 2

### देवा ऊचुः

नमस्ते पद्मनाभाय लोकनाथाय शाङ्गिणे। नमस्ते पद्मनाभाय सर्वदुःखापहारिणे॥३॥

The gods prayed:

"Obeisance to thee, Padmanābha (the lotus-navelled),
Obeisance to Lokanātha (the Lord of the universe) and Śārngin
(the holder of the Śainga bow), Obeisance to thee Padmanābha,
the dispeller of all misery.

नमस्ते विश्वरूपाय सर्वदेवमयाय च। मघुकंटभनाशाय केशवाय नमो नमः॥४॥

<sup>1.</sup> In between verses 2 and 3 the N.S.P. edition inserts

Cathe following filestric Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

"Namaste devadevāya Lokanāthāya Sarngine"

Obeisance to thee, the embodiment of the universe and the personification of all the divinities, obeisance to Keśava, the destroyer of Madhu and Kaiṭabha. 4

दैत्यैः पराजिता देव वयं युद्धे बलान्वितैः। जयोपायं हि नो ब्रहि करुणाकर ते नमः।।५।।

O Lord, we have been defeated by the strong and powerful demons in a battle. O merciful Lord, please tell us the means by which we would achieve victory over the demons. Obeisance to thee!" 5

### मार्कण्डेय उवाच

इति स्तुतो तदा देवैर्देवदेवो जनार्दनः । तानब्रवीद्धरिर्देवांस्तेषामेवाग्रतः स्थितः ॥६॥

Thus eulogised by the gods, Janardana Hari, the Lord of gods appeared before them and said: 6

### श्रीभगवानुवाच

गत्वा तत्र सुराः सर्वे संधि कुरुत दानवै:। मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिम्।।७।।

सर्वो षघी: समानीय प्रक्षिप्याञ्घी त्वरान्विताः। दानवै: सहिता भूत्वा मध्नध्वं क्षीरसागरम्।।।।।।

"O ye gods, you all go there and make a pact with the demons; put all the medicinal herbs in the milk-ocean; with mount Mandara as the churning rod and the serpent Vāsukī as the rope, taking all the demons with you, churn the ocean as quick as possible. 7-8

अहं च तत्र साह।ध्यं करिष्यामि दिवीकसः। भविष्यत्यमृतं तत्र तत्पानाद्बलवत्तराः॥॥।

भविष्यन्ति क्षणाद्वेवा अमृतस्य प्रभावतः by S3 Foundation USA

O ye gods, I would be there to help you. Out of the churning would come out 'anta', the elixir of life by drinking which within no time the gods would be fortified with strength and energy. 9-10°

यूयं सर्वे महाभागास्तेजिष्ठा रणविक्रमाः ॥१०॥ इन्द्राद्यास्तु महोत्साहास्तल्लब्ध्वामृतमुत्तमम् । ततो हि दानवाञ्जेतुं समर्था नात्र संशयः ॥११॥

O illustrious gods, by taking a draught of that wholesome 'amṛta', all you gods including Indra and others endowed with vigour and energy will be valorous in war. And there is no doubt that you will come out victorious in your fight with demons". 10°-11

इत्युक्ता देवदेवेन देवाः सर्वे जगत्पतिम्।
प्रणम्यागत्य निलयं संघि कृत्वाथ दानवैः ॥१२॥
क्षीराञ्धेर्मन्थने सर्वे चकुरुद्योगमृत्तमम्।
बिलना चोद्धृतो राजन् मन्दराख्यो महागिरिः ॥१३॥
क्षीराञ्यौ क्षेपितक्षेव तेनैकेन नृपोत्तम।
सवौंषधींक्च प्रक्षिप्य देवदेत्यैः पयोनियौ ॥१४॥
वास्किक्चागतस्तत्र राजन्नारायणज्ञया।
सवैदेवहितार्थीय विष्णुक्च स्वयमागतः ॥१५॥

Thus advised by the Lord of gods, all the gods paid their obeisance to the Lord of the universe and came back to their residence. In full co-operation with demons they exerted all their strength for churning the ocean.

O king, Bali all by himself uprooted the great mount Mandara and threw it in the ocean of milk; gods and demons put all the medicinal herbs in the ocean; at the command of Nārāyaṇa Vāsukī arrived there. And finally for the benefit of the gods Viṣṇu in person came to the spot. 12-15

तत्र विष्णं समासाद्य ततः सर्वे सुरासुरः । CC-0. Prof. अर्बे Vrकोshaमेत्रसावेन क्षीराज्येस्तटमाश्रिताः ॥१६॥

Then all the gods and demons approached Lord Visnu and imbued with a feeling of love and friendship all of them assembled on the shore of the milk-ocean.

मन्यामं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वाय वास्किम । ततो मथितुमारक्षं नृषते तरसामृतम् ॥१७॥

Then with mount Mandara as the churning rod and serpent Vasuki as the rope very soon they started churning out the 'amsta' from the ocean. 17

विष्णुना मुखमागे तु योजिता दानवास्तदा। देवताः पुच्छमागे तु मथनाय नियोजिताः ॥१६॥

In the act of churning in the region facing the mouth of. Vāsukī Visnu engaged the demons and in the region facing its tail the gods were engaged. 18

एवं च मथनात्तत्र मन्दरोऽघः प्रविक्य च। बाघारेण विना राजन् तं दृष्ट्वा सहसा हरि: ।। १६।।

सर्वलोकहितार्थाय कर्मरूपमञ्चारयत्। आत्मानं सम्प्रवेश्याथ सन्दरस्य गिरेरघः ॥२०॥

प्रविदय घृतवान् शैलं मन्दरं मध्सूदनः। उपर्याकान्तवाञ्होलं पृथग्रुपेण केशवः ॥२१॥

चक्कं नागराजं च देवैः सार्यं जनादंनः। ततस्ते त्वरया युक्ता ममन्युः क्षीरसागरम्।।२२॥ यावच्छक्त्या नृपश्चेष्ठ बलवन्तः सुरासुराः।

And in course of churning, O king, the mount Mandara without any support went down the ocean. At this for the good of the universe Hari (Vișnu) at once assumed the form of a tortoise and supported the mount Mandara placing Himself under it. In another form Kesava, the slayer of Madhu pressed it down from the top to maintain its balance. There was even another form, alongwith the gods Janardana remained busy in pulling the rope of the serpent-king Vāsukī, Then, O CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

the best of kings, all the mighty gods and demons exerted all their strength and continued churning the ocean of milk with all agility. 19-23°

मध्यमानात्ततस्तस्मात् क्षीराज्ञेरभवन्नृप ॥२३॥ कालकूटमिति ख्यातं विषमत्यन्तदुस्सहम् । तं नागा जगृहः सर्वे तच्छेषं शंकरोऽप्रहीत् ॥२४॥ नारायणाज्ञया तेन नीलकण्ठत्वमाप्तवान् । ऐरावतश्त्र नागेन्द्रो हरिश्चोच्चेःश्रवाः धुनः ॥२५॥ द्वितीयावर्तेनाद्वाजन्नृत्यन्नाविति नः श्र्नम् । तृतीयावर्तेनाद् राजन्नप्सराश्च सुशोभना।।२६॥

चत्र्यात पारिजातर्च उत्पन्नः म महाद्रमः। पञ्चमाद्धि हिमांशुस्तु प्रोत्थितः क्षीरसागरात् ॥२७॥

तं भवः शिरमा धत्ते नारीवत् स्वस्तिकं नृप । नानाविधानि दिव्यानि रत्नान्याभरणानि च ॥२८॥

क्षीरोदघेरुत्यिताञ्च गन्त्रत्रश्चि सदस्रशः । एतान् दृष्ट्वा तथोत्पन्नानत्यादचर्यसमन्त्रितान् ॥२६॥

अभवञ्जातहर्षास्ते तत्र सर्वे स्रासुराः।

When the ocean was churned, there came out the most deadly poison known as 'Kālakūṭa'. All the Nāgas partook of it; and whatever was left out, was taken by Samkara at the command of Nārāvaṇa, that is why Samkara was called 'Nīlakantha' (blue-throated). Then in the second round of churning came out Airāvata, the king of elephants and the horse Uccaiśravas: thus we have heard In the third round of churning O king, there appeared the most beautiful nymph (Urvaśi) and in the fourth round came out Pārijāta, the great tree of paradise. Then in the fifth round from the milk-ocean there was the moon; Lord Siva carries it on His head like a woman having the 'svastika' mark on her forehead. And finally from the milk-ocean emerged thousands, of Gandharyas

and different kinds of divine jewels and ornaments. All the gods and demons were extremely delignted to look at these wonderful objects produced from the ocean. 235-30°

देवपक्षे ततो मेघाः स्वल्पं वर्षेन्ति संस्थिताः ॥३०॥ कृष्णाज्ञया च वायुश्च सुखं वाति सुरान् प्रति । विषनिःश्वासवातेन वासुकेश्चापरे हताः ॥३१॥

निस्तेजसोऽभवन् दैत्या निर्वीर्याश्च महामते ।-

Then at the command of Kṛṣṇi the clouds began to drizzle on the side the gods were present and also sweet pleasant breeze began to blow in the direction of gods; but O high-minded one, many demons affected by the poisonous breath of serpent Vāsukī lost their life and others languished bereft of energy and vigour. 305-325.

ततः श्रीरुत्थिता तस्मात् क्षीरोदाद्धतपङ्कजा ।।३२॥ विश्राजमाना राजेन्द्र दिशः सर्वाः स्वतेजसा । ततस्तीर्थोदकैः स्नाता दिव्यवस्त्रैरलंकृता ॥३३॥

दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गी सुमनोभिः सुभूषणैः। देवपक्षं समासाद्य स्थित्वा क्षणमरिदम ॥३४॥

हरिवक्षःस्थलं प्राप्ता ततः सा कमलालया।

O best of the kings, then from that ocean arose Srī with lotus in her hand; all the quarters were illumined by the shining rays of her body. O the vanquisher of enemies, bathed in the waters of the holy rivers, dressed in divine garments, decked with flowers and ornaments Srī with her body besmeared with divine fragrant substance approached the gods and waited there for a moment. Srī (Kamalālayā—whose abode is in the lotus) thereafter got a positiou in the breast of Hari. 32°-35°

ततोऽमृतघटं पूर्णं द्रुग्ध्वा तु पयसो निघे: ॥३५॥ घन्वन्तरिः समुत्तस्थो ततः प्रीताः सुरा नृप।

Then came out Dhanvantari with a pitcher full of "antta" (ambrosia), milked from the ocean and the gods were very much pleased to see him. 35%-36% CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

दैत्याः श्रिया परित्यक्ता दुःखितास्तेऽभवन्नृप ॥३६॥ नीत्वामृतघटं पूर्णं ते च जग्मुर्यथासुखम्।

In the meantime, O king, goddess Sri deserted the demons, who in consequence were very much aggrieved and got away with the pitcher full of amrta. 356-37°

ततः स्त्रोरूपमकरोद् विष्णुर्देवहिताय वै।।३७।।

आत्मानं नृपशार्द् ल सर्वलक्षणसंयुतम । ततो जगाम भगवान् स्त्रीरूपेणासुरान् प्रति ॥३०॥

Then for the good of the gods Visnu appeared in the form of a woman endowed with all the auspicious features and approached the demons 37b-38

दिव्यरूपां त् नां दब्टना मोहिनास्ने सुरिद्वषः। सुघापूर्णघटं ते तु मोहैः संस्थाप्य सत्तम॥३६॥ कामेन पोडिता ह्यासन्तसुरास्तत्र तःक्षगात्।

At the sight of that celestial beauty the demons were deluded and under the impact of delusion without caring least for the pitcher, they were at once overtaken by passion. 39-40°

मोहयित्वा तु तानेवमसुरानवनीपते ॥४०॥ अमृतं तु समादाय देवेभ्यः प्रददौ हरिः।

Then, O king, having deluded the demons Hari (Visnu) recovered the amrta and handed that over to the gods. 406-416

तत्पीत्वा तु ततो देवा देवदेवप्रपादतः ॥४१॥ बलवन्तो महावोर्या रणे जग्मुस्ततोऽसुरान् । जित्वा रणेऽसुरान् देवाः स्वानि राज्यानि चिक्ररे ॥४२॥

The gods had a drink of that "amria" and due to the grace of the Lord of gods, endowed with strength and valour they marched to the battle-field for fighting with the demons; having defeated the demons the gods regained their kingdom.

CC-Q Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi Digitized by S3 Foundation USA एतत्तं कथितं राजन् प्रादुर्भावो हरेर्यम्। क्ष्मास्यः पण्यदो नणां श्राण्वतां पठतामपि ॥४३॥

Thus O king, I have given you an account of the tortoise incarnation of Hari (Vişnu). People reading aloud or listening to the account are endowed with religious merit. 43

आविष्कृतं कौर्ममनन्तवर्चसं नारायणेनाद्भ तकर्मकारिणा । दिवौकसानां तु हिताय केवलं रूपं परं पावनमेव कीर्तितम् ॥४४॥

I have told you how only for the benefit of gods the omnipotent Lord Narayana assumed the incarnation of the holy vigorous tortoise. 44

इति श्रीनरसिंहपुराणे कूर्मश्रादुर्भावो नामाष्टित्रिशो-ऽध्यायः ॥३=॥

The state that I want that

HEALT TENTITE OF SHE STORY

Alexander of the filter of the order of the second

contract the state of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales

the enjoyed honorous air where beet store

## एकोनचत्वारिंशोऽयायः

#### CHAPTER XXXIX

### मार्कण्डेय उवाच

अतः परं हरेः पुण्यं प्रादुर्भावं नराधिप। वाराहं ते प्रवक्ष्यामि समाहितमनाः श्रृणु॥१॥

Mārkaņdeya said

O king, hereafter I would describe to you the holy Boar incarnation (pradurbhāva)<sup>1</sup> of Hari. Listen to it attentively.

अवान्तरलये प्राप्ते ब्रह्मणस्तु दिनक्षये। त्रैलोक्यमखिलं व्याप्य तिष्ठन्त्यम्भांसि सत्तम ॥२॥

O best of men, at the end of a day of Brahmā when there was the intermittent deluge, all the three worlds lay submerged in waters. 2

त्रैलोक्येऽखिलसत्त्वानि यानि राजेन्द्र तानि वै । ग्रस्त्वा विष्णुस्ततः शेते तस्मिन्नेकार्णवे जले ॥३॥

अनन्तभोगशयने सहस्रफणशोभिते। रात्रि युगसहस्रान्तां ब्रह्मरूपी जगत्पतिः॥४॥

O the best of kings, by this time Vişnu. the Lord of the universe having the nature of Brahman devours all the beings of the three worlds and in the waters formed into a single

<sup>1.</sup> The texts like MBH. (3.272.70), Brahma Purāņa (Ch. 104, and Harivaṃśa (I. Ch. 40-41) Nag Publishers, Delhi make use of the terminology "prādurbhāva". But in course of time this terminology came to be replaced by "avatāra". For a detailed discussion of the terminologies like "avatāra" and "prādurbhāva" savide the paper "Avatāra, rūpa and prādurbhāva" by Paul Hacker WZKMS, Vol.

ocean. He lies in eternal sleep in the couch of the serpent Ananta bedecked with a thousand hoods for a night lasting for a thousand (Catur-) yugas. 3-4

> दितेः पुत्रो महानासीत् कश्यपादिति नः श्रुतम् । हिरण्याक्ष इति ख्यातो महाबलपराक्रमः ॥ ॥ ॥

From the side of Kasyapa Diti had a son of great strength and valour known as Hiraṇyākṣa: thus we have heard.

पाताले निवसन् दैत्यो देवानुपरुरोघ सः। यज्विनामपकाराय यतते स तु भूतले।।६॥

The demon with his residence in the nether world, beseiged the city of the gods; and here on this earth he used to oppress the people who performed any sacrifice. 6

अथ भूम्युपरि स्थित्वा मर्त्या यक्ष्यन्ति देवताः। तेन तेषां बलं वीयं तेजश्चापि भविष्यति॥७॥

"All the mortals living on this earth would perform sacrifice in honour of the gods. And hence they would be endowed with strength, valour and energy." 7

इति मत्वा हिरण्याक्षः कृते सर्गे तु ब्रह्मणा। भूमेर्या घारणाशक्तिस्तां नीत्वा स महासुरः॥=॥

Being aware of this when Brahmā had created the universe, the great demon Hiranyākşa seized the supporting and sustaining power of earth. 8

विवेश तोयमध्ये तु रसातलतलं नृप । विना शक्त्या च जगती प्रविवेश रसातलम् ॥ ॥ ॥

And O king, with that power taken off from the earth the demon went down the waters and entered the nether world; and along with him the earth too bcreft of the sustaining power went down the nether world. 9

निद्रावसाने सर्वातमा वव स्थिता मेदिनीति वै। CC-0 सिन्द्रित्य श्लाब्बातम्योगेनांकारमात्रावस्योगेनांकारमात्र्या At the end of His 'yoganidrā' (sleep of meditation) Hari, the Universal Self thought about as to where was the earth and through the power of 'yoga' He realised that the earth had gone down the nether world. 10

अथ वेदमयं रूपं वाराहं वपुरास्थितम्। वेदगादं यूपदंष्ट्रं चितिवक्त्रं नराधिप।।११॥

व्यूढोरस्कं महाबाहुं पृथुवक्त्रं नराविप । अग्निजिह्नं स्नुचं तुण्डं चन्द्रार्कनयनं महत् ॥१२॥

पूर्तेष्टिधर्मश्रवणं दिव्यं तं सामनिःस्वनम् । प्राग्वंशकायं हविनिसं कुशदर्भतनू स्हम् ॥१३॥

सर्वं वेदमयं तच्च पुण्यस्वतमहासटम्। नक्षत्रताराहारं च प्रलयावत्तंभूषणम्।।१४॥

Then He assumed the from of the boar; the boar of the nature of Vedic lore had four Vedas as its four teet, the sacrifical post was its tusk, Syenacit was its mouth, the arms were long, fire was its tongue, the sacrificial ladle was the cavity of its m uth, the sun and the moon were its huge and expansive eyes, ponds and wells and the performance of sacrifice became its ears, the Saman was its voice, the sacrificial room was its body, the oblation was its nostril, the kusa-grass constituted the hairs of its body, sacred Vedic hymns were its bristles, the stars and the planets formed its necklace, the whirlpool of the time of deluge was its embellishment, thus the boar was the embodiment of Vedic lore. 11-14

इत्थं कृत्वा तु वाराहं प्रविवेश वृषाकिषः। रसातल नृपश्रेष्ठ सनकाद्यराभष्टुतः।।१५॥

प्रविश्य च हिरण्याक्षं युद्धे जित्वा वृषाकिषः। दष्ट्राग्रेण ततः पृथ्वीं समृद्धृत्य रसातलात् ॥१६॥ स्तूयमानोऽमरगणैः स्थापयामास पूर्ववत् । सत्थाप्य पर्वतान् सर्वान् यथास्थानमकरूग्यत् ॥१७॥ Thus O king, having assumed the form of the boar Visnu entered the nether world; eulogised there by the sages like

19

Sanaka and others, Vişnu fought with demom Hiranyākşa ard defeated him. Then with tip of His tusk He raised aloft the earth from the nether world and praised by the gods He restored it to its former position. After the earth was put back in its former position, He stationed the mountains in their proper places. 15-17

विहाय रूपं वाराहं तीर्थे कोकेतिविश्रुते। वैष्णवानां हितार्थाय क्षेत्रं तद्गुप्तमुत्तमम्।।१८॥

Then for the benefit of His devotees He discarded His form of the boar in the sacred place known as Kokāmukha and that place (where Lord Viṣṇu gave up his boar incarnation) is the most sacred and invisible to the common man. 18

ब्रह्मरूपं समास्थाय पुनः सृष्टि चकार सः। विष्णुः पाति जगत्सर्वमेवम्भूतो युगे युगे। हन्ति चान्ते जगत्सवं रुद्ररूपी जनादंनः॥१६॥

Again assuming the form of Brahmā Viṣṇu created this world, thus from age to age Viṣṇu takes up different incarnations and protects the whole universe. In the form of Rudra, Janārdana is the cause of the destruction of the whole universe.

वेदान्तवेद्यस्य हरेवृं षाकपेः
कथामिमां यश्च श्रुणोति मानवः।
दृढां मति यज्ञतनौ विवेश्य वै
विहाय पापं च नरो हरि व्रजेत् ॥२०,॥

Lord Vişnu is the subject of discussion of the Vedanta philosophy. A person who devotedly listens to His account and meditates on Vişnu as an embodiment of sacrifice (i.e., the boar incarnation)<sup>1</sup> is cleansed of all sins and attains Lord Hari.

्इति श्रीनरसिंहपुराणे वाराहप्रादुर्भावो नाम एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥३६॥

<sup>1.</sup> Refer to slokas 11-14 of the chapter where the boar incarnation has been metaphorically represented as a sacrifice.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

### चेत्वारिशोऽध्यायः

#### CHAPTER XL

#### मार्कण्डेय उवाच

वाराहः कथितो ह्येवं प्रादुर्भावो हरेस्तव। साम्प्रतं नारसिंहं तु प्रवक्ष्यामि निवोध मे।।१॥

Mārkaņdeya said

I have narrated to you the Boar incarnation of Lord Vişnu, now I would tell you His Man-Lion incarnation. Please listen to me. 1

> दितेः पुत्रो महानासीद्धिरण्यकशिपुः पुरा। तपस्तेपे निराहारो बहुवर्षसहस्रकम्।।२॥

> तपतस्तस्य संतुष्टो बह्या तं प्राह दानवम् । वरं वरय दैत्येन्द्र यस्ते मनसि वर्तते ॥३॥

इत्युक्तो ब्रह्मणा दैत्यो हिरण्यकशिपुः पुरा। उवाच नत्वा देवेशं ब्रह्माणं विनयान्वितः॥४॥

In days of yore there was the great Hiranyakasipu the son of Diti. Without food and drink he practised austernties for thousands of years. Brahmā, pleased with his penance came to the demon and said—"O lord of demons, ask for any boon that you like", thus asked by Brahmā the demon Hiranyakasipu with all humility bowed down to the Lord of gods and said:— 2-4

## हिरण्यकशिपुरुव।च

यदि त्वं वरदानाय प्रवृत्तो भगवन्मम । यद्यद्वृणोम्यहं ब्रह्मंस्तत्तन्मे दातुमहंसि ॥५॥ Hiranyakasipu said :

"O Brahman, if thou desirest to grant me boons, then it behoves thee, O Lord to grant me any boon I ask for. 5

न शुब्केण न चार्बेण न जलेन न विह्निना।
न काष्ठेन न कीटेन पाषाणेन न वायुना ॥६॥
नायुधेन न शूलेन न शैलेन न मानुषै:।
न सुरैरसुरैर्वापि न गन्धर्वेन राक्षसै:॥७॥
न किन्तरैर्न यक्षैस्तु विद्याधरभुजंगमै:।
न वानरैमृंगैर्वापि नैय मातृगणैरिप ॥६॥
नाभ्यन्तरे न बाह्ये तु नान्यैमंरणहेतुभि:।
न दिने न च नक्तं मे त्वत्प्रसादाद् भवेन्मृति:॥६॥
इति वै देवदेवेशं वरं त्वत्तो वृणोम्यहम्।

Let me not die by anything dr, or wet; let me not meet my death either in water or in fire, either through wood or through insects, either through slabs of stone or through air, either by means of weapons or by means of spikes, either through rocks or through human beings. The gods, demons, Gandharvas, Rākṣasas, Kinnaras, Yakṣas, Vidyādharsa, serpents, monkeys, beasts and the mothers: none of these should account for my death. Neither within doors nor out-of-doors, neither by day nor by night let me meet my death; through the grace, O lord let not any other object animate or inanimate be the cause of my death. O Supreme Lord of gods, this is the boon 1 ask of you." 6-10°

## मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तो दैत्यराजेन इ.ह्या तं प्राहि पाथिवं ॥१०॥ तपसा तव तुष्टोऽहं महता तु वरानिमान् । दुर्लभानीप दैत्येन्द्र ददामि परमाद्भुतान् ॥११॥ अन्येषां नेदृशं दत्तं न तैरित्यं तपः कृतम् । -रवत्प्राथित मया दत्तं सर्वं ते चास्तु दैत्यप ॥१२॥

## गच्छभुङ्क्व महाबाहो तपसामूर्जितं फलम्।

Mārkaņdeya said

Thus prayed for by the lord of demons, Brahmā lold him
—"I am pleased with your rigorous austerities, O lord of
demons; I grant these boons to you, even though they are
very uncommon and difficult to get; nobody else had been
favoured with such boons and nobody too had practised such
rigorous penance. Hence O lord of demons, I grant you all
that you seek. Now O valiant demon, you can go and enjoy
the rich rewards of your penance." 106-13a

इत्येवं दैत्यराजस्य हिरण्यकशियोः पुरा ॥१३॥ दत्त्वा वरान् यतो ब्रह्मा ब्रह्मलाकमनुत्तमम्। साऽपि लब्घवरो देत्या बलवान् बलदिपतः ॥१४॥

Thus having granted the boons to Hiranyakasipu the lord of demons, Brahma left for His supreme abode. The valiant demon after being favoured with the boons of Brahma was very much puffed up with his strength and prowess. 136-14

देवान् सिहान् रणे जित्वा दिवः प्राच्यावयद् भृवि । दिवि राज्य स्वयं चक्र सवशाक्तसमान्वतम् ॥१५॥

Then he vanquished all the pre-eminent gods and from their abode—the heaven he drove them off to the earth. Endowed with all wealth and prosperity the heaven came to be ruled by him alone. 15

दवा आप भयात्तस्य रुद्राश्चैवर्षयो नृप। विचैरुरवनो सव विभ्राणा मानुषी तनुम्॥१६॥

प्राप्तत्रलाक्यराज्योऽसो हिरण्यकाशपुः प्रजाः।
आह्य सर्वा राजेन्द्र वाक्य चदमभाषत ॥१७॥
Sages and gods like Rudra etc., very much frightened roamed about this earth as human beings; O valiant king, Hiranyakasipu with a l the three worlds, under his subjugation summoned his subjects and commanded: 16-17

न यष्टब्यं न होतव्यं न दातव्यं सुरान् प्रति । युष्माभिरहमेवाद्य त्रैलोक्याधिपतिः प्रजाः ॥१०॥ ममैव पूजां कुष्त यज्ञदानादि कर्मणा । ताश्च सर्वास्तथा चक्रुर्देत्येन्द्रस्य भयान्नृप ॥१६॥

Sacrifice, oblation or gift:—desist from doing any sort of these in honour of the gods; I am the lord of the three worlds, O my subjects, from now on all your activities like sacrifice or gift must be directed to me for my propitiation, then O king, afraid of the lord of demons, the subjects did everything as per his command. 18-19

यत्रैवं क्रियमाणेषु त्रैलोक्यं सचराचरम्। अधर्मयुक्तं सकलं बभूव नृपसत्तम ॥२०॥

When the subjects discontinued oblation and sacrifice etc., O pre-eminent king, and directed their attention to the adoration of the demon Hiranyakasipu, all the three worlds including both the animate and the inanimate went done the path of unrighteousness. 20

स्वधमंलोपात् सर्वेषां पापे मतिरजायत । गते काले तु महित देवाः सेन्द्रा बृहस्पित ॥२१॥ नीतिज्ञं सर्वशास्त्रज्ञं पप्रच्छुविनयान्विताः । हिरण्यकशिपोरस्य विनाशं मुनिसत्तम ॥२२॥ त्रैलोक्यहारिणः शीघ्रं वघोपायं वदस्व नः ।

Averse to one's own duty each one of the subjects took to a base sinful life. Thus when a long time had elapsed, gods like Indra and others approached Brhaspati, who was proficient in all the scriptures and who had a thorough knowledge of the rules of moral conduct. With all modesty they appealed—Hiranyakasipu has wrested the three worlds; O revered sage, please tell us without delay as to when and how the demon

### बृहस्पतिरुवाच

श्रुणुब्वं मम वात्रयानि स्वपदप्राप्तये सुराः ॥२३॥

प्रायो हिरण्यकशिंपुः क्षीणंभागों महासुरः। शोको नाशयति प्रज्ञां शोको नाशयति श्रुतम् ॥२४॥

शोको मर्ति नाशयित नास्ति शोकसमो रिपुः। सोढुं शक्योऽग्निसम्बन्यः शस्त्रस्पर्शश्च दारुणः॥२५॥

न तु शोकभवं दुःखं संसोढुं नृप शक्यते। कालान्निमित्ताच्च वयं लक्ष्यामस्तत्सयं सुराः॥२६॥

Brhaspati said:

"O gods, listen to me and you would be able to get back your positions. The merit of the great demon Hiranyakasipu is so to say exhausted. (And you know, how much grief-stricken he is because of the death of his brother Hiranyakşa!) Excessive grief has put an end to his wisdom and learning; because of grief he has lost his mental balance; really grief is the greatest enemy of man. It is rather easier O king, to bear with the heat of fire of the stroke of some sharp weapon, but it is really difficult to bear with the sorrow arising out of some misery. There are sufficient indications from the time and evil portents that his death is very near. 235-26

बुधाश्च सर्वे सर्वत्र स्थिता वक्ष्यन्ति नित्यशः। अचिरादेव दुष्टोऽसौ नश्यत्येव परस्परम्॥२७॥

Everyday and everywhere the wise are found talking among themselves that death of Hiranyakasipu is at hand. 27

देवानां तु परामृद्धि स्वपदप्राप्तिलक्षणाम् । हिरण्यकाशिपोर्नाशं शकुनानि वदन्ति मे ॥२८॥

From the omens I see, Hiranyakasipu would meet his death; and gods would get back their glory and prosperity in keeping with their position and status: 28

यत एवमतो देवाः सवं गच्छत माचिरम्। क्षीरोदस्योत्तरं तीरं प्रसुप्तो यत्र केशवः॥२६॥

युष्माभिः संस्तुतो देवः प्रसन्नो भवति क्षणात् । स हि प्रसन्नो दैत्यस्य वघोपायं वदिष्यति ॥३०॥ Hence O gods, without delay all of you now proceed to the northern shore of the milk-ocean; Lord Viṣṇu is sleeping there. Eulogised by your hymns of praise, He would be pleased to tell you the means as to how Hiranyakaśipu would be killed." 29-30

इत्युक्तास्तेन देवास्ते साघु साध्वित्यथान्न वन् । प्रीत्या च परया युक्ता गन्तुं चक्रुरथोद्यमम् ॥३१॥

Thus advised by Brhaspati, there were shouts of joy among the gods "well-done, well-done". They were extremely pleased with Brhaspati and got ready to start for the milk-ocean. 31

पुण्ये तिथौ शुभे लग्ने पुण्यं स्वस्ति च मङ्गलम् । कारियत्वा मुनिवरैः प्रस्थितास्ते दिवौकसः ॥३२॥

On an auspicious day in a lucky moment after observing the preparatory religious rites for securing prosperity the gods started for the milk-ocean. 32

नाशाय दुष्टदैत्यस्य स्वभूत्यै च नृपोत्तम। ते शर्वमग्रतः कृत्वा क्षीराब्धेरुत्तरं तटम् ॥३३॥

For the death of the wicked demon and for their own wellbeing, gods started for the northern shore of the milk-ocean with Lord Siva as their leader. 33

तत्र गत्वा सुराः सर्वे विष्णुं जिष्णुं जनार्दनम् । अस्तुवन् विविधैः स्तोत्रेः पूजयन्तः प्रतस्थिरे ॥३४॥

On their arrival, all the gods adored Visnu, the evervictorious Lord, the oppressor of the demons; and with different hymns of prayer they eulogised Him. 34

भवोऽपि भगवान् भवत्या भगवन्तं जनार्दनम्। अस्तुवन्नामभिः पुण्यैरेकाग्रमनसा हरिम् ॥३४॥

Even Lord Siva with single-minded devotion recited the

## श्रीमहादेव उवाच

विष्णुजिष्णुविभुर्देवो यज्ञेशो यज्ञपालकः। प्रभविष्णुर्ग्रसिष्णुरच लोकात्मा लोकपालकः॥३६॥

"Viṣṇu, the ever-vi:torious (Jiṣṇu), the Lord (Vibhu), the God (Deva), the Lord of sacrifice (Yajñasa), the protector of sacrifice (Yajñasalaka), the strong and mighty (Prabhaviṣṇu), the Devourer (Grasiṣṇu), the essence of the worlds (Lokatman) and the protector of the worlds (Lokapalaka). 36

केशवः केशिहा कल्पः सर्वकारणकारणम्। कर्मकृद् वामनात्रीशो वासुदेवः पुरुष्टुतः।।३७॥

Keśava, the killer of Keśin (Keśihan), the competent (Kalpa), the prime cause of all causes (Sarvakāraṇakāraṇa), the doer of actions (Karmakṛt), the Lord who incarnets as Vāmana (Vāmanādhīśa), son of Vāsudeva (Vāsudeva), the Lord eulogised by many Puruṣtuta).

आदिकर्ता वराहरुच माघवो मधुसूदनः। नारायणो नरो हंसो विष्णुसेनो हुताज्ञनः॥३८॥

The prime creator, (Adikartr), the Lord incarnated in the form of the Boar (Varāha), the Lord of Lakṣmī (Mādhava), the slayer of Madhu (Madhusūdaha), Nārāyaṇa, the Supreme Spirit (Nara), the Supreme Brahman (Haṃsa) Viṣṇusena, the consumer of oblations (Hutāśana). 38

ज्योतिष्मान् द्यतिमान् श्रीमानायुष्मान् पुरुषोत्तमः । वैकुण्ठः पुण्डरीकाक्षः कृष्णः सूर्यः सुराचितः ॥३६॥

The luminous (Jyotişmat), the splendorous (Dyutimat), the glorious and beautiful (Śrīmat), the long-lived (Āyuṣmat), the Supreme Being (Puruṣottama), Vaikuṇṭha, the lotus-eyed (Puṇḍarīkākṣa), Kṛṣṇa, the Sun (Sūrya), the Lord adored by the divinities (Surārcita). 39

नरसिंहो महाभीमो वज्दंष्ट्रो नखायुषः । तरसिंहो महाभीमो वज्दंष्ट्रो नखायुषः । CC-व्यादिदेतो Vra जादिका पोगेशो गरुडध्वजः ।।४०। CC-व्यादिदेतो Vra जादिका Vra Delhi. Digitized by S3 Foundation USA The Lord incarnated as man-lion, (Narasimha), the most formidable (Mahābhīma), one having teeth as strong as the thunderbolt (Vajradamṣṭra), the Lion (Nakhāyudha) the prime God (Ādideva), the creator of the universe (Jagatkartr), the master of 'yoga' (Yogeśa), the Garuḍa-abannered god (Garuḍa-dhvaja). 40

गोविन्दो गोपतिर्गोप्ता भूपतिर्मुवनेश्वरः। पद्मनाभो हृषीकेशो विभुदीमोदरो हरिः॥४१॥

Govinda, the Lord of cows (Gopati), the protector (Goptr), the Lord of the earth (Bhūpati), the Lord of the worlds (Bhuvaneśvara), the lotus-navelled (Padma-nābha), the Lord of the sense organs (Hṛṣikeśa), the Lord (Vibhu), the Lord whose waist is girded by a rope (Dāmodara), Hari. 41

त्रिविकमस्त्रिलोकेशो ब्रह्मेशः प्रीतिवर्धनः। वामनो दुष्टदमनो गोविन्दो गोपवल्लभः॥४२॥

The Lord who took three strides in his dwarf incarnation (Trivikrama), the Lord of the three worlds (Trilokeśa), Lord of Brahmā (Brahmeśa), the Lord who enhances joy and delight (prītivardhana), the Lord incarnated as the dwarf (Vāmana). the vanquisher of the vicious and wicked (Duṣṭadamana), Govinda, dear to the cow-herds (Gopavallabha). 42

भिनतिप्रयोऽच्युतः सत्यः सत्यकीर्तिर्ध्युवः शुचिः। कारुण्यः करुणो व्यासः पापहा शान्तिवर्धनः ॥४३॥

The Lord fond of devotion (Bhakli-priya), the imperishable (Acyuta), the Truth (Satya), the Lord whose fame and glory is ever-existent (Satya-kīrti), the eternal (Dhruva), the pure and undefiled (Suci), the compassionate Kāruṇyaḥ Karuṇo), Vyāsa, the destroyer of sins (Pāpahan) the Lord who enhances quietude and tranquility (Sānti-vardhana). 43

The Lord who is far above the world and its attachments (Sannyāsin), who has the knowledge of the truth of the scriptures (Śāstratattvajňa), who has His abode in the mount Mandāra (Mandāragiriketana), the resident of the hermitage of Badarikā (Badarī-nilaya), calm and pacified (Śānta), the Ascetic (Tapasvin), the Lord endowed with the lustre of lightning (Vaidyutuprabha). 44

भूतावासो गुहावासः श्रीनिवासः श्रियःपतिः। तपोवासो दमो वासः सत्यवासः सनातनः॥४५॥

The Lord in whom all the beings—human, divine or even inanimate abide (Bhūtāvāsa), the Lord who resides in the heart (of a person—Guhāvāsa), the abode of the goddess of wealth (Śrīnivāsa), the Lord of the goddess of wealth (Śrīyaḥpati), the Lord who abides in penance, restraints of the senses and in truth (Tapovāsa Damovāsa Satyavāsa), the eternal Lord (Sanātana). 45

पुरुष: पुष्कल: पुष्यः पुष्कराक्षो महेश्वरः। पूर्णः पूर्तिः पुराणज्ञः पुष्यज्ञः पृष्यवद्धनः॥४६॥

The Supreme Being (Puruşa), the full-fledged (Puşkala), the righteousness-incarnate (Puṇya), the lotus-eyed (Puṣkarā-kṣa), the great Lord (Maheśvara), the ever-complete (Pūrṇa, Pūrti), the knower of the past (Purāṇajña), the knower and the enhancer of righteousness (Puṇyajña, Puṇyavarddhana). 46

शङ्खी चक्री गदी शाङ्गी लाङ्गली मुशली हली। किरीटी कुण्डली हारी मेखली कवची ध्वजी॥४७॥

The Lord endowed with the conch-shell, the discus, the mace, the Sārnga bow (Sankhin Cakrin, Gadin and Sārngin) the Lord with emblem of a plough (Lāngalin, Halin) or a club (Musalin), the Lord bedecked with a diadem, ear-rings, necklace, girdle, armour, and an emblem (Kirīţin, Kunḍalin, Hārin, Mekhalin, Kavacin and Dhvajin). 47

CC-0. Pिक्रिश्मार्जेतात shमहिलीरः शत्रहनः शत्रुतापनः । शान्तः शान्तिकरः शास्ता शंकरः शतनुस्तुतः । श्रिक्षाणा USA The ever-victorious Lord (Jiṣṇu), the conqueror (Jetr), the great warrior (Mahāvīra), the termentor and slayer of enemies (Satrughna Satrutāpana), calm and pacified (Sānta), the source of tranquility (Sāntikara), the chastiser (Sastr), the giver of happiness and prosperity (Saṃkara), the Lord eulogised by Santanu, the father of Bhīṣma (Santanustuta). 48

सारिषः सात्त्विकः स्वामी सामवेदिप्रियः समः। सावनः साहसी सत्त्वः सम्पूर्णांशः समृद्धिमान् ॥४६॥

The charioteer (Sārathi), the repositary of the quality of Sattva (Sāttvika), the Lord (Svāmin), fond of Sāmaveda (Samavedapriya), the fair and impartial (Sama), the institutor of sacrifice (Sāvana), the bold in the brave (Sāhasin', the personification of the quality of Sattva (Sattva', full and com lete in all the parts (Sampūrņāṃśa), the Lord of affluence (Samṛdhimat). 49

स्वर्गदः कामदः श्रीदः कीतिदः कीतिनाशनः । मोक्षदः पुण्डरीकाक्षः क्षीराब्धिकृतकेतनः ॥५०॥

The Lord who fulfills all the desires (Kāmada), who grants wealth (Śrīda), who leads the devotees to heaven and liberation (Svargada, mokṣada), the Lord who confers fame and glory (on his devotees, Kirtida) and who makes the sinners destitude of glory and fame (Kīrtināśana), the lotus eyed (Puṇḍarīkākṣa), Lord having His abode in milk-ocean (Kṣīrā-bdhikṛtaketana). 50

स्तुतः सुरासुरैरीश प्रेरकः पापनाशनः। त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्मोंकारस्त्वमग्नयः।।५१।।

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा देव त्वं सुधा पुरुषोत्तम । नमो देवादिदेवाय विष्णवे शास्त्रताय च ॥५२॥

अनन्तायाप्रमेयाय नमस्ते गरुडध्वज ।

मार्कण्डेय उवाच

CC-0. इत्येतेनांमाभिद्विकाः Collecti सम्युत्ता Delhi. Digitized by S3 Foundation USA मधुसूदनः ॥५३॥

The Lord eulogised by the gods and the demons (Stutah surāsurairīśa), the impeller (Preraka), the destroyer of sins (Pāpanāśana), O Lord Purusottama, thou art the sacrifice, thou art the sacred formula "vaṣiṭ", and the sacred syllable Om. Thou represent the three fires; thou art the exclamation Svāhā; thou art Svadhā and thou art the ambrosia. O Garuḍa-bannered Lord, obeisance to thee, the eternal Viṣṇu, the preeminent of all divinities, the infinite and inscrutable. 51-53

उवाच प्रकटीभूत्वा देवान् सर्वानिदं वच:।

## श्रीभगवानुवाच

युष्माभिः संस्तृतो देवा नामभिः केवलैः शुभैः ॥ १४॥ अत एव प्रसन्नोऽस्मि किमथै करवाणि वः।

Mārkaņģeya said

Thus eulogised by His different holy and auspicious names Madhusüdana (the slayer of Madhu) was extremely pleased; He appeared in person before all the gods assembled there and addressed—"O gods, all of you have praised me through the holy and auspicious names that I have; I am pleased with you; please tell me what I can do for you." 54-55°

देवा ऊचुः

देवदेव हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष मात्रव।।५५॥ त्वमेव जानासि हरे कि तस्मात् परिपृच्छिसि।

Gods replied:

"O Lord of gods, O Hṛṣīkeśa, O lotus eyed god, (Puṇḍarī-kākṣa), O Mādhava (consort of Lakṣmī), O Hari thou knowest everything. What for thou askest us again?" 555-564

#### श्रीभगवानुवाच

युष्पकार्यमनं सर्वं जानाभ्यसुरसूदनाः ।।५६॥ हिरण्यकविनाशार्थं स्तुतोऽहं शंकरेण तु । पुण्यनास्रुतेनेव CC Prof. Salyadrad Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA Lord replied :

"O go is (slayers of the demons), I know what for you have come here. Death of Hiranyakasipu is all that you want and only for this Lord Samkara and all of you have eulogised me by reciting hundreds of my holy names. 566-57

एतेन यस्तु मां नित्यं त्वयोक्तेन महामते। तेनाहं पूजितो नित्यं भवामीह त्वया यथा।।१८।। प्रीतोऽहं गच्छ देव त्वं केलासशिखरं शुभम्। त्वया स्तुतो हनिष्यामि हिरण्यकशिपुं भव।।५१।।

O wise Lord Siva, people will continue to honour and adore me in the way you have prayed and eulogised me by reciting a hundred of my holy names. O Lord Siva, I am pleased with you, now you may go back to your holy Kailāsa mountain. You have chanted the hymns of praise in my honour and rest assured, I will kill Hiranyakasipu. 58-59

गच्छव्यमधुना देवाः कालं कंचित् प्रतीक्षताम् । यदास्य तनयो घीमान् प्रह्लादो नाम वैष्णवः ॥६०॥

तस्य द्रोहं यदा दैत्यः करिष्यति सुरांस्तदा। हनिष्यामि वरेर्गुप्तमजेयं देवदानवैः। इत्युक्तवा विष्णुना देवा मत्वा विष्णुं ययुर्नृप ॥६१॥

O gods, now all of you go back and wait for sometime. Hiranyakasipu will be blessed with a son—the wise Prahlada, a devotee of Visnu. Invincible by the gods and demons, well-protected by the boons of Brahma Hiranyakasipu will start oppressing his son Prahlada, that will be the opportune moment for me to kill him." With these words of Visnu, gods bowed down to the Lord and left the place. 60-61

इति श्रीनर्रासहपुराणे विष्णोर्नामस्तोत्रं नाम चत्वारिशोऽष्यायः ॥४०॥

## एकचत्वारिशोऽध्यायः

#### CHAPTER XLI

## सहस्रानीक उवाच

मार्कण्डय महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद। प्रादुर्भावं नृसिहस्य यथावद्वक्तुमहैमि ॥१॥

Sahasrānīka said:

"O revered sage Mārkandeya, you are very wise and you are well-versed in all the scriptures. It behaves you to give me a correct account of the man-lion incarnation of Lord Vişnu. 1

वद प्रह्लादचरितं विस्तेरण ममानघ। धन्या वयं महायोगिस्त्वत्प्रसादान्महामुने।।२॥ सुघां पिबामो दुर्लभ्यां धन्याः श्रीशकथाभित्राम्।

O sinless sage, please tell me in detail the life history of Prahlada. It is only through your grace, O great yogin, we would drink the nectar of discourse on Lord Vişnu, so rare indeed for the common man. O revered sage, infact we are extremely fortunate to get this opportunity." 2-3°

#### श्रीमार्कण्डेय उत्राच

पुरा हिरण्यकशिपोस्तपोऽर्थं गच्छतो वनम् ॥३॥ दिग्दाहो भूमिकम्पश्च जातस्तस्य महात्मनः। वारितो बन्धुभिर्भृं त्यैमित्रैश्च हितकारिभिः॥४॥ शकुना विगुणा राजञ्जातास्तच्च न शोभनम्। त्रैलोक्याधिपतिस्त्वं हि सर्वे देवाः पराजिताः॥४॥

तवास्ति न भयं सौम्य किमथं तप्यते तपः। ्प्रसोजनंऽबन्धः प्रयासोनं वसंबद्धस्याः समितिहताः वीह्यी Foundation USA यो भवेन्न्यूनकामो हि तपश्चर्यां करोति सः। एवं तैवर्थिमाणोऽपि दुर्मेदो मदमोहितः।।७॥

यातः कैलासशिखरं द्वित्रैमित्रैः परीवृतः। तस्य संतप्यमानस्य तपः परमदुष्करम्।।८॥

चिन्ता जाता महीपाल विरिञ्चेः पद्मजन्मनः। किं करोमि कथं दैत्यस्तपसो विनिवर्तते।।।।।

Mārkaņdeya said:

In days of yore when the great demon Hiranyakasipu started for the forest to practise penance, there were ominous portents like fire in all the quarters and earth-quake. Then all his friends, relatives and attendents, his well-wishers dissuaded him with these words—"O king, there are evil portents all around, it is not nice for you to start now; you are the master of the three worlds and you have subdued all the gods, you do not apprehend fear from any quarter; O gentle sir, what is the use of penance? All of us have thought over the matter and we don't find and need for penance; only a person aspiring for attaining some desired object goes for penance."

Even though dissuaded by his friends, the haughty demon intoxicated with pride started for the peak of the Kailāsa mountain and a couple of his friends accompanied him. When on the peak of the Kailāsa mountain the demon practised rigorous austerities, O king, the lotus-born Brahmā got worried. He thought to himself—"Alas! what should I do now? How can I dissuade the demon from penance?" 38-9

इति चिन्ताकुलस्यैव ब्रह्मणोऽङ्गसमुद्भवः । प्रणम्य प्राह भूपाल नारदो मुनिसत्तमः ॥१०॥

#### - नारद उवाच

किमथं खिद्यते तात नारायणपरायण। येषां मनसि गोविन्दस्ते वै नार्हेन्ति क्षोचितुम् ॥११॥ अहं तं वारयिष्यामि तप्यन्तं दितिमन्दनम्। नारायणो जगत्स्वामी मृज्जि केष्ट्रसम्बद्धास्यतिण्यविद्याण USA When Lord Brahmā was just worried over the matter, O king, the revered sage Nārada born from the limbs of the Lord at once bowed down to Him and said—'O revered sir, you are a devotee of Lord Nārāyaṇa, why do you worry? All the people used to meditate upon Govinda, need not worry for anything. I would persuade the demon to desist from his penance. Nārāyaṇa, the Lord of the universe would guide me in the matter.' 10-12

#### मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तवाऽऽनम्य पितरं वासुदेवं हृदि स्मरन्। प्रयातः पर्वतेनेव सार्वं स मुनिपुंगवः ॥१३॥

Markandeya said:

Having said thus Nārada bowed down to Brahmā (the progenitor of the world); absorbed in the thought of Vāsudeva, in the company of the sage Parvata he left the place. 13

कलिबङ्की तु ती भूत्वा कैलाशं पर्वतोत्तमम्। यत्रास्ते दितिजश्रेष्ठो द्वित्रैमित्रैः परीवृतः ॥१४॥

कृतस्नानो मुनिस्तत्र वृक्षशाखासमाश्रितः। श्रुण्वतस्तस्य दैत्यस्य प्राह गम्भीरया गिरा॥१५॥

Then both the sages (Nārada and Parvata) assumed the form of the sparrows and went to the holy mountain Kailāsa where Hiranyakasipu practised penance in the company of a couple of his friends. The sage Nārada (in the form of the sparrow) finished his ablutions; and seated upon the branch of a tree there in a deep sonorous voice he began to recite the holy name of Nārāyana with the motive of making it audible to the demon. 14-15

नमो नारायणायेति पुनः पुनरुदारधीः। त्रिवारं प्रजिपत्वा वै नारदो मीनमाश्रितः ॥१६॥

For three times the wise sage Nārada (in the form of the sparrow) repeatedly chanted aloud the holy mantra "namo Nārāyaṇāya" (obeisance to Lord Nārāyaṇā) and remained silent. 16

तच्छु त्वा वचनं तस्यं कंलविङ्कस्य सादरम्। हिरण्यकशिपुर्देत्यः ऋदृश्चापं समाददे॥१७॥

When Hiranyakasipu listened to the recitation of the holy name by the sparrow with so much devotion, in a fit of rage he took up the bow. 17

बाणं घनुषि संवाय यावन्मुञ्चित तौ प्रति। ताबदुड्डीय तौ भूप गतौ नारदपर्वतौ॥१८॥

He fixed his arrow to the bow and aimed at the birds; but O king, the birds (Nārada and Parvata in disguise) instantaneously flew away. 18

सोऽपि क्रोघपरीताङ्गो हिरण्यकशिपुस्तदा । त्यक्तवा तमाश्रमं भूयो नगरं स्वं महीपते ॥१६॥

Very much enraged for his failure to hit the birds, Hiranyakasipu left the hermitage and started for his capitalcity. 19

तस्यापि भार्या सुश्रोणी कयाधूर्नाम नामतः। तदा रजस्वला भूत्वा स्नाताभद्दैवयोगतः॥२०॥

There in his palace he had his beautiful wife (a lady with beautiful hips or buttocks) called Kayādhū and it just so happened that her menstrual period was over and she had bathed after the courses, 20

रात्रावेकान्तसमये तया पृष्टः स देश्यराट्। स्वामिन् यदा तपदचर्या कतु गेहाद्वनं गतः ॥२१॥

तदा त्वयोक्तं वर्षाणामयुतं मे तपस्त्वदम्। तित्कमर्थं महाराज साम्प्रतं त्यक्तवान् व्रतम्।।२२।। तथ्यं कथय मे नाथ स्नेहात्पृच्छामि दैत्यप।

And at night his wife Kayādhū privately enquired of the demon-king, 'O lord, at the time of starting for the penance cc-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digit Coulds 3 continue of ten

thousand years, O sovereign lord, how is that now you have given up your penance? Just out of my attachment for you I would like to know the fact.' 21-23a

### हिरण्यकशिपुरुवाच

श्रृणु चार्विङ्ग मे तथ्यां वाचं व्रतिवनाशिनीम् ॥२३॥ क्रोधस्यानीव जननीं देवानां मुदवर्द्धनीम् । केलासिशिखरे देवि महदानन्दकानने ॥२४॥

व्याहरन्तौ शुभां वाणीं नमो नारायणेति च। वारद्वयं त्रयं चेति व्याहृतं वचनं शुभे॥२५॥

तेन मे मनसि कोवो जातोऽतीव वरानने। कोदण्डे शरमाधाय यावन्मुञ्चामि भामिनि॥२६॥

तावत्ती पक्षिणी भोती गती देशान्तरं त्वह्म्। त्यक्त्वा व्रतं समायातो भाविकार्यंबलेन व ॥२७॥

Hiranyakasipu replied:

O lovely lady, listen to me. I am telling you the truth for which I have to give up my vow. The incident as it happened, enraged me very much though the gods were extremely delighted at it. O queen, in the great pleasure—grove on the top of the mount Kailāsa, there appeared two birds; they used to recite the holy mantra "namo Nārāyaṇāya"; O gracious lady, after listening to their recitation twice or thrice I got enraged and fixed the arrow to my bow. But just on the point of discharging the arrow, O charming lady, the birds got frightened and flew away. Then destiny being all powerful I ceased practising penance and came back. 23b-27

#### मार्कण्डेय उवाच

इत्युच्यमाने वचने वीर्यद्रावोऽभवत्तदा। ऋतुकाले तु सम्प्राप्ते जातो गर्भस्तदेव हि ॥२६॥

पुनः प्रवर्धमानस्य गर्भे गर्भस्य धीमतः। CC-नारुदस्योपदेशेन्बstri Coबैंडग्रह्मास्य New De समज्ञासन्त है। देशी Mārkandeya continued:

In course of his conversation Hiranyakasipu was united with his wife. And Kayādhū with her menstruation period just over, conceived. The foetus in the womb of the mother gradually developed and at last a baby-boy was born. The baby-boy happened to be a devotee of Viṣṇu because of the plan of wise Nārada (Nārada in the form of the sparrow had made Hiranyakasipu listen to the recitation of the mantra "namo Nārāyaṇāya"; and at the time of co-habitation with his wife Hiranyakasipu had narrated the episode of the sparrow when the domon h.d referred to the mantra "namo Nārāyaṇāya." In consequence the boy born of the womb came to be a devotee of Viṣṇu). 28-29

तदग्रे कथयिष्यामि भूप श्रद्धापरो भव। तस्य सूनुरभूद्भन्तः प्रह्लादो जन्मवैष्णवः॥३०॥

Later I would tell you all about that. Now O king, you listen to me with attention. The boy Prahlada, son of the demon Hiranyakasipu was a devotee of Vişnu since his birth. 30

सोऽवर्धतासुरकुले निर्मलो मिलनाश्रये। यथा कलौ हरेर्भवितः पाशसंसारमोचनी ॥३१॥

In the sinful Kali age "devotion to Hari" leading to release from the fetters of samsāra gets ascendancy day by day. Prahlāda, even though brought up in the family of the demon, given to all sorts of unrighteous deeds, led a holy righteous life and grew up day by day. 31

स वर्द्धमानो विरराज बालैः सह त्रयीनाथपदेषु भक्त्या। बालोऽल्पदेहो महतीं महात्मा विस्तारयन् माति स विष्णु भक्तिम् ॥३२॥

यथा चतुर्थं युगमाप्तधर्म-कामार्थमोक्षं किल कीर्तिदंहि।

Along with his devotion to Visnu (attachment to the feet of the Lord of three worlds) growing day by day, his youth and charm too gradually developed. The Kali age (even though

---

the most despicable in comparison with other three ages) makes a person glorious by catering to his four "puruṣārthas" — dharma, artha, kāma and mokṣa. Likewise though tender and young of age, magnanimous in heart the boy looked effulgent in course of propagating his deep devotion to Viṣṇu.

32-33ª

स बाललीलासु सहान्यिडम्भैः
प्रहेलिकाक्रोडनकेषु नित्यम् । १३३॥
कथा सङ्गेषु च कृष्णमेव
प्रोवाच यस्मात् स हि तत्स्वभावः ।
इत्थं शिशुत्वेऽपि विचित्रकारी
व्यवद्धतेशस्मरणामृताशः । १३४॥

With other boys of his age daily he spent his time in juvenile pastime like solving the riddles or playing with toys. Prahlāda was heart and soul devoted to Viṣṇu, in course of conversing with the boys, very often he referred to Lord Viṣṇu. Though engaged in diverse activities even in childhood he used to subsist on the nectar of remembering Lord Viṣṇu. 33b-34

तं पद्मवक्त्रं देत्येन्द्रः कदाचित्स्त्रीवृतः खलः। बालं गुरुगृहायातं ददशं स्वायतेक्षणम्।।३४॥ गृहीत्वा तु करे पुत्रं पट्टिका या सुशोभना। मूर्धिन चक्रािक्कृता पट्टी कृष्णनामािक्कृताऽऽदरात्।।३६॥

Seated amidst a number of women once the mischievous lord of demons noticed his boy Prahlāda returning from his preceptor. With his wide expansive eyes in his lotus-like face the boy had a slate in his hand. On his head he had put on a fillet, the fillet was marked with a discus (an emblem of Viṣṇu), further imbued with devotion to Viṣṇu he had got the fillet inscribed with the name of Kṛṣṇa. 35-36

तमाहूय मुदाविष्टो लालयन् प्राह पुत्रकम्। CC-0. Prog त्रवापुत्रे प्रकानको टिमित्यं n, सुधोर्मे Ihत्या gittled by S3 Foundation USA

## अथ तद्वद यत्किचिद् गुरुवेश्मिन शिक्षितम्। विचार्यानन्दजननं सम्यगायाति तद्वद ॥३८॥

The demon was excessively delighted to look at his boy; he called him near, fondled him and said, "O my boy, your wise mother keeps on admiring you in my presence. Now please tell me all that you have learnt from your preceptor, think it over and reproduce the lesson which gives you the highest delight and which you have thoroughly mastered."

37-38

अथाह पितरं हर्षात् प्रह्लादो जन्मवैष्णवः। गोविन्दं त्रिजगद्दन्दं प्रभुं नत्वा त्रवीमि ते।।३६।।

At these words of his father, Prahlada, a devotee of Visnu since his birth spoke out with pleasure—"After my Salutations to Govinda, the adorable Lord of the three worlds I am recounting the lessons." 39

इति शत्रो: स्तवं श्रुत्वा पुत्रोक्तं स्त्रीवृतः खलः।
त्रुद्धोऽपि तं वञ्चियतुं जहासोच्चैः प्रहृष्टवत् ॥४०॥
आलिङ्गय तनयं प्राह श्रृणु बाल हितं वचः।
राम गोविन्द कृष्णेति विष्णो माधव श्रीपते ॥४१॥
एवं वदन्ति ये सर्वे ते पुत्र मम वैरिणः।
शासितास्तु मयेदानीं त्वयेदं क्व श्रुतं वचः॥४२॥

The mischievous demon seated amidst women heard from his son the eulogy of his foe. Even though very much enraged at heart, he made a show as if he was pleased: he laughed aloud and fondling his dear son he said—'O my boy, listen to me, I am speaking for your good. Remember, all those persons uttering the names of Rāma, Govinda, Kṛṣṇa, Viṣou, Mādhava, and Śrīpati are my enemies; and I never fail to punish them Tell me how could you come to be acquainted with these names?' 40-42

पितुर्वचनमाकर्ण घीमानमयसंगुतः। प्रह्लादः प्राह्न हे आर्थ मेलं स्ट्राप्तः कहानन का \$3 Foundation USA सर्वेश्वयंप्रदं मन्त्रं धर्मादिपरिवर्धनम् । कृष्णेति यो नरो ब्र यात् सोऽभयं विन्दते पदम् ॥४४॥

Having listened to these words of his father, wise Prahlada fearlessly addressed him—'O noble sir, please don't speak like that. A person reciting the name of Kṛṣṇa is blessed with all glory and fortune. It adds to his (her) religious merit. Anyone used to recite the name goes to the blissful abode of the Lord. 43-44

कृष्णितिन्दासमुत्थस्य अघस्यान्तो न विद्यते। राममायव कृष्णिति स्मर भक्त्याऽऽत्मगुद्धये॥४५॥

There is no end to the sin that accrues for listening to vilification of Lord Kṛṣṇa. So I think, for self-purification, with devotion you should recite the names of Rāma, Mādhava or Kṛṣṇa. 45

गुरवेऽपि त्रवीम्येतद्यतो हितकरं परम् । शरणं त्रज सर्वेशं सर्वपापक्षयंकरम् ॥४६॥

Even though you are my father, I would appeal to you to do what is beneficial; you surrender yourself to the omnipotent Lord, the destroyer of all sins.' 46

अथाह प्रकटकोघः सुरारिर्मर्त्सयन् सुतम्। केनाय बालको नीतो दशामेतां सुमध्यमाम्।।४७॥

Then the demon Hiranyakasipu, abused his boy; enraged and excited he said, "who is responsible for such disgraceful conduct of the boy? 47

घिग् घिग्घाहेति दुष्पुत्र कि मे कृतमघ महत्। याहि याहि दुराचार पापिष्ठ पुरुषाघम। उक्त्वेति परितो वीक्ष्य पुनराह शिशार्गुरुम्।।४८।।

बद्ध्वा चानीयतां दैत्येः ऋरैः ऋरपराऋमैः। इति श्रुत्वा ततो दैत्यास्तमानीय न्यवेदयन्। CC-0. Proflemant sagai Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA लीलयैव जितं देव त्रैलोक्यं निखिलं त्वया। असकुन्न हि रोषेण कि कुद्धस्याल्पके मिया।५०॥

Fie upon you, you worthless boy! what a great harm you have done to me! you vile, you wretch, get out." Having thus abused Prahlada, the demon looked around and again gave his command—"You ferocious demons used to cruel deeds, go out; put his teacher in chains and get him to me." As per his command, the demons caught hold of the teacher of Prahlada and presented him to Hiranyakasipu. Then the wise intelligent teacher with all humility addressed the mischievous king,—'O demon, please think over the matter. Many a time you have conquered all the three worlds with ease and never there has been any occasion for wrath. What makes you so angry with me, a man of little importance?" 48-50

इति सामवचः श्रुरा द्विजोक्तं प्राह दैत्यराट्। विष्णुस्त वं मम सुतं पाप बालमपीपठः ॥५१॥ उक्तवे।त जनयं प्राह राजा साम्नामलं सुतम्। ममात्मजस्य कि जाड्यं तव चैतद्द्विजैः कृतम्॥५२॥

The demon-king listened to the appearing words of the teacher and said, 'You villain, did you not teach "hymns of Viṣṇu" to my young boy?' With these threatening words to the teacher, the king began to console his innocent son and said, 'Is my son so stupid (as to take lessons on Viṣṇu)! The Brahmins have fooled you, my boy! 51-52

विष्णुपक्षेर्ध्यवं घूर्तेम् ढ नित्यं परित्यज । त्यज द्विजप्रसङ्गं हि द्विजसङ्गो ह्यशाभनः ॥५३॥ अस्मत्कुलोचितं तेजो यैद्विजैस्तु तिरोहितम् । यस्य यत्संगतिः पुंसो मणिवत्स्यात्स तद्गुणः ॥५४॥

You stupid, never have any relation at any time with the mischic vous Brahmins who are devotees of Vispu, dissociate yourself from the company of the Brahmins for it is unbecoming to have their company. Your spirit and energy that you had befitting to a scion of our race, has been set at nought by these Brahmins. A man imbibes good or bad qualities from the company he keeps. Even a jewel is stained by coming the contact with dirt and filthlee 53.54 w Delhi. Digitized by Sy coming that

स्वकुलद्धर्ये ततो घीमान् स्वयूथानेव संश्रयेत्। मत्स्तरस्योचितं त्यक्तवा विष्णुपक्षीयनाशनम् ॥५५॥

स्वयमेव भजन् विष्णुं मन्द कि त्वं न लज्जसे। विश्वनाथस्य मे सूनुर्भ्त्वान्यं नाथमिच्छिसि ॥५६॥ श्रृणु वत्स जगत्तत्त्वं कश्चिन्नास्ति निजः प्रभुः। यः शूरः स श्रियं भुङ्क्ते स प्रभुः स महेश्वरः ॥५७॥

स देव: सकलाध्यक्षो यथाहं त्रिजगज्जयी। त्यज जाडचमतः शौर्यं भजत्व स्वकुलोचितम् ॥ १८॥

So for the prosperity and well-being of his race a wise man should resort to his kith and kin. O my boy, death and destruction of the supporters of Vișnu is your duty, but alas! you stupid, you did not do that, on the contrary you keep on reciting the glory of Visnu, are you not ashamed of it? I am the lord of the universe and you are my son: how is it, you accept somebody else as the lord? O my boy, let me tell you the essence of the world—"here in this world nobody is one's own master. It is only the valiant who attains plenty and prosperity: the valiant alone is the master; the valiant alone is the sovereign lerd. The valiant is the god lording over one and all and I am the god because I have conquered the three worlds (through my valour). So don't be foolish and take recourse to valour worthy of your race. 55-58

अन्येऽपि त्वां हनिष्यन्ति वदिष्यन्ति जनास्त्वदम्। असुरोऽयं सुरान् स्तौति मार्जार इव मूषकान् ॥५६॥ द्वेष्यान् शिखीव फणिनो दुनिमित्तमिदं घ्रुवम्। ल्ब्ध्वापि महदैश्वयं लाघवं यान्त्यबुद्धयः ॥६०॥

It is quite likely that others will take advantage of your timidity and may take your life at any moment. They would revile you—"Like a cat all praise for the rats, like a peacock full of admiration for his edious serpents, here is a demon who eulogises the gods." Definitely my boy, this attitude of yours is not a good sign. Even though at the height of prosperity people not a good sign. Even though at the house, 59-60

C. How any and Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ययायं मत्सुतः स्तुत्यः स्तावकान् स्तौति नीचवत्। रे मूढ दृष्ट्वाप्येश्वयं मम ब्रूषे पुरो हरिम्।।६१।।

असदृशस्य तू हरेः स्तुतिरेषा विडम्बना। इत्युक्त्वा तनयं भूप जातक्रोधो भयानकः ॥६२॥

Take the case of my son Prahlāda. People are supposed to pray and propitiate him, but like the mean he goes down to the point of eulogising his own suppliants. O fool, in spite of so much wealth and prosperity you eulogise Hari in my presence, but Hari does not deserve all this praise and admiration; His eulogy is sheer mockery.' Hiranyakasipu thus abused his son: very much excited in anger he assumed a terrible appearance. 61-62

जिह्म निरीक्ष्य च प्राह तद्गुरुं कम्पयन् रुषा। याहि याहि द्विजपशो साघु शाघि सुतं मम।।६३॥

Trembling in rage and fury he started the teacher of Prah-!Ida in his face and said: "You Brahmin, you brute, get out from this place. From now on be sincere and give proper lessons to my boy." 63

> प्रसाद इत्येष वदन् स विप्रो जगाम गेहं खलराजसेवी। विष्णुं विसृज्यान्वसरच्च दैत्यं कि वा न कुर्युर्भरणाय लुब्धाः ॥६४॥

"It is a blessing indeed" with these words the Brahmin employed in the service of the mischievous king left for his home: he gave up his prayer and meditation of Viṣṇu and became a devotee of the demon (Hiraṇyakaśipu). What is there which a greedy man (the unprincipled) would not do for the sake of earning his livelihood (for his self-interest)! 64

इति श्रीनरसिंहपुराणे नृसिंहप्रादुभवि एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥४१॥

#### द्विचरवरिशोऽध्याय:

#### CHAPTER XLII

मार्कण्डेय जवाच

सोऽप्याशु नीतो गुरुवेश्म दैत्यै-देँत्येन्द्रसूनुर्हिरभिन्तभूषणः । अशेषेविद्यानिवहेन साकं कालेन कौमारमवाप योगी॥१॥

Mārkaņdeya said

PARTITION IN

Then without delay Prahlāda, the son of the demon-king and a great and sincere devotee of Viṣṇu, was sent to the residence of his teacher by the demons. In course of time Prahlāda, proficient in 'yoga' attained his youthful age and became the master of all sciences. 1

प्रायेण कौमारमवाप्य लोकः पुष्णाति नास्तिक्यमसद्गति च। तस्मिन् वयःस्थस्य वहिविरक्ति-भैवत्यभूच्चित्रमजे च भक्तिः।।२॥

Generally it happens that when people attain the youth, they become atheists and conduct themselves in many vile ways, but it was a surprise that even in his youth Prahlada got tired of the worldly objects and he became more and more devoted lo Visnu (lit. the unborn Lord). 2

अथ सम्पूर्णविद्यं तं कदाचि हितिजेश्वरः । आनाय्य प्रणतं प्राह प्रह्लादं विदितेश्वरम् ॥३॥

After Prahlada finished his education with his teacher, the demon-king sent for him: when Prahlada endowed with divine knowledge, came there and bowed down to him, his father asked:— 3

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

साध्वज्ञाननिधेर्बाल्यान्मुक्तोऽसि सुरसूदन । इदानों भ्राजसे मास्वान् नोहारादिव निर्गतः ॥४॥

Like the sun freed from mist and fog shining in all splendour, O slayer of gods, now it is so nice that you have left behind childhood, the age of utter ignorance. 4

बाल्ये वयं च त्विमव द्विजेर्जाडचाय मोहिताः। वयसा वर्धमानेन पुत्रकैव सुशिक्षिताः।।१।।

Like you, we too in childhood were deluded by the Brahmins who gave us instructions on gross insentient matter, but as we came of age, O my boy, we were properly educated. 5

तदद्य त्विय धुर्येऽहं संसकण्टकताघुरम् । विन्यस्य स्त्रां चिरवृतां सुखी पश्यन् श्रियं तव ॥६॥

Now you are fully capable of bearing the yoke of administration. Since a long time I have been bearing the burden of the kingdom and always I apprehend danger from enemise who are, as it were, thorns; now I would very much be happy to see you crowned as the king with the yoke of administration transferred to you. 6

यदा यदा हि नैपुण्यं पिता पुत्रस्य पश्यति । तदा तदाऽऽधि त्यक्त्वा नु महत्सीस्यम्बाप्नुयात् ॥७॥ गुरुरचातीव नैपुण्यं ममाग्रेऽवणंयत्तव । न चित्रं पुत्र तच्छोत् कि नु मे वाञ्छतः श्रुती ॥६॥

A father gets free from all his worries and feels himself blessed to see his son capable and efficient. Your teacher has spoken very highly of you, there is nothing surprise in it; but my ears are intent upon hearing something from you. 7-8

नेत्रयोः शत्रुदारिद्रचं श्रोत्रयोः सुतस्कतयः । युद्धव्रणं च गात्रेषु मायिनां च महोत्सवः ॥ ह।।

To see the wretched condition of the enemies, to listen to the wise sayings from the son, and to bear the scar-marks in magical powers these are the occasions of demons endowed with CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delm. Of greaty festivities.

श्रुत्वेति निकृतिप्रज्ञं दैत्यात्रिपवचस्ततः। जगाद योगी निरशङ्कं प्रह्लादः प्रणतो गुरुम् ॥१०॥

prahlada, proficient in 'yoga' listened to these deceitful words of the demon-king; he bowed down to his father and fearlessly proclaimed— 10

स्क्तयः श्रोत्रयोः सत्यं महाराज महोत्सवः। किंतु ता वैष्णवीर्वाचो मुक्त्वा नान्या विचारयेत्।।११।।

"It is a fact that to listen to the wise sayings is definitely a great festivity for the ears, but nothing else except the subject relating to Visnu can come under the purview of wise-sayings. 11

नोतिः स्कितः कथाः श्राव्याः श्राव्यंकाव्यं च तद्वचः । यत्र संस्तिदः खोषकक्षाग्निर्गीयते हरिः ॥१२॥

Hari is, as it were the fire for destroying the untold misery of samsāra. Only the discourse relating to Lord Hari can be designated as moral precept or wise saying; only the discourse relating to Hari is worth-listening to; more so, it can be called a worthy Kāvya. 12

अचिन्त्यः स्तूयते यत्र भक्त्या भक्तेप्सित प्रदः। अर्थशास्त्रेण किं तात यत्र संसृतिसंततिः।।१३।।

That can really be called a scripture which loudly proclaims the glory of devotion to the inconceivable Lord, the fulfiller of desires of the devotees. Is there any use for Artha-sästra (science of polity) which leads to continuous birth and death in the wheel of samsāra? 13

शास्त्रश्रमेण कि तात येनात्मैव विहंस्यते। वैष्णवं वाङ्मयं तस्माच्छ्राव्यं सेव्यं च सर्वेदा ॥१४॥ मुमुक्षभिर्भवक्लेशान्नो चेन्नैव सुखी भवेत्।

What is the use of perusing those scriptures which preach against the soul? Therefore by people desirous of liberation scriptures dealing with Vişnu should be studied and listened to, otherwise happiness or freedom from the misery of the world is impossible." 14-15<sup>a</sup>

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

इति तस्य वनः श्रुण्वन् हिरण्यकशिपुस्तदा ॥१४॥ जज्वाल दैत्यराट् तप्तसिंपरिद्धिरिवाधिकम् । प्रह्लादस्य गिरं पुण्यां जनसंसृतिनाशिनीम् ॥१६॥ नामृष्यतासुरः क्षुद्रो घृको भानुप्रभामिव । परितो वीक्ष्य सम्प्राह क्रुद्धो दैत्यभटानिदम् ॥१७॥

Like heated ghee catching fire with sprinkling of a little water, Hiranyakasipu all on a sudden flared up in anger to hear these words of his son. Pure and sacred precepts of Prahlada destroy the bondage of samsara. But unfortunately like an owl deprived of the pleasure of sunlight, the poor demon failed to appreciate the words of Prahlada. Very much excited in anger he looked around and sent for the valiant demons, 156-17

हन्यतामेष कृटिलः शस्त्रपातैः सुभीषणैः। उत्कृत्योत्कृत्त्य मर्माणि रक्षितास्तु हरिः स्वयम्।।१८॥ पश्यत्विदानीमेवैष हरिसंस्तवजं फलम्। काकोलकङ्कृगृध्ये भ्यो ह्यस्याङ्कं संविभज्यताम्।।१९॥

"O demons, kill the mischievous boy by hitting him with the most deadly weapon; tear his heart to pieces; let his Lord Hari protect him Let him realise the consequences of singing aloud the glories of Hari, let the crows, the owls and the vultures be feasted with his body." 18-19

> अयोद्धृतास्त्रा दैतेयास्तर्जयन्तः प्रगणितैः। अच्युतस्य प्रियं भक्तं तं जघ्नुः पतिनोदिताः॥२०॥

Then as directed by their lord, with their shouts and yells the demons threatened the boy and with weapons in their hands they began hitting him, the favourite devotee of Lord Acyuta (Vișpu). 20

प्रह्लादोऽपि प्रभुं नत्वा ध्यानवर्ज्यं समाददे।
अकृत्रिमरसं भक्तं तमित्थं ध्यानिवश्चलम् ॥२१॥
ररक्ष भगवान् विष्णुः प्रह्लादं भक्तदुःखहृत्।
अथालब्धपदान्यस्य गात्रे शस्त्राणि रक्षसाम् ॥२२॥
नीलाब्जशकलानीव पेतुविद्यन्तिक्षाः ।

CC-0. Prof. Sa कि प्राकृतानि शस्त्राणि सिरिष्यन्ति हिर्पिपये ॥२३॥

Prahlada too took up the infallible weapon—the thunder-bolt of the meditation of Viṣṇu after paying obeisance to the Lord. With his innate natural devotion to Viṣṇu the boy concentrated his meditation on the Lord, then Viṣṇu always bent upon removing the sorrow of the devout came forward protect him. On the other hand, the weapons of demons became useless and failed to touch any part of the body, rather like the pollens of the blue lotus, deadly weapons crumbled to to pieces. How can these gross weapons (however deadly they might be), do any harm to the boy, a devotee of Hari? 21-23

तापत्रयमहास्त्रीघः सर्वोऽप्यस्माद् बिभेति वै। पीडयन्ति जनांस्तावद् व्याघयो राक्षसा ग्रहाः ॥२४॥ यावद् गुहाशयं विष्णुं सूक्ष्मं चेतो न विन्दति। ते तु भग्नास्त्रशकलेः प्रतीयोत्थैरितस्ततः ॥२५॥ हन्यमाना न्यवर्तन्त सद्यः फलददैरिव। न चित्रं विबुधानां तदज्ञानां विस्मयावहम्॥२६॥

Even the most deadly weapons like 'tāpatraya' are afraid of him. Disease, demons or evil-planets have their sway only over the man who has not realised the subtle essence of Viṣṇu seated in the cave of his heart. Torture of Prahlāda had its immediate result; in retaliation of the humiliation inflicted upon the devotee, the weapons which were crumbled to pieces, hit back the demons and they were exterminated. It may be a surprise for the fools, but not for the wise. 24-26

वैष्णवं बलमालोक्य राजा नूनं भयं दघौ। पुनस्तस्य वधोपायं चिन्तयन् स सुदुर्मेतिः॥२७॥

Surprised at this unusual strength of a devotee of Visnu, the demon-king was definitely frightened, but even then for killing his son the mischievous demon again thought of resorting to some other expedients. 27

समादिशत् समाहूय दंदश्कान् सुदुविषान् । अशस्त्रवधयोग्योऽयमस्मयो हरितोषकृत् ॥२८॥ तस्माद् भवद्भिरचिराद् हन्यतां गरलायुषाः । CC-0 हिरुण्यकृशियोः अक्टान्स् वचनं ते भूजंगमाः । तस्याज्ञां जगृहुमूँ ध्र्मा प्रहर्षाद्दे शर्वातनः ॥२६॥

Then he summoned the deadly serpents, charged with fatal poison and commanded them: "The boy, absolutely free from fear is engaged in propitiating Lord Hari. All weapons have proved futile. O venomous serpents, fall upon him without delay and bite him to death." The serpents always at the back and call of the demon very much rejoiced to carry out of the command of Hiranyakaśipu. 28-29

अथ ज्वलद्शनकरालदंष्ट्रिण स्फुटस्फुरद्शनसहस्रभीषणाः। अकर्षका हरिमहिस्वकर्षका ? हरिप्रियं द्रुततरमापतन्रुषा ॥३०॥

Then the serpents with their teeth charged with deadly poison, with their dreadful fangs and looking terrible with thousand teeth clearly visible in their gaping mouths, rushed in and in great fury immediately fell upon the devotee of Hari. 30

गरायुघास्त्वचमिप भेत्तुमिल्पकां वपुष्यजस्मृतिबलदुर्भिदाकृतेः । अलं न ते हरिवपूषं तु केवलं विदश्य तं निजदशनैविना कृताः ॥३१॥

The body of Prahlāda was impregnable to any danger because he was fortified with the recollection of the unborn Lord Viṣṇu: naturally the serpents failed to bite or cut asunder even the most minute part of his body. Through the power of his contemplation upon Lord Hari as identical with his own spirit, Prahlāda had become one with Him. Naturally the snakes not only failed to bite or cut through the body of Hari but they lost all their teeth. 31

ततः स्रवत्क्षतजविषण्णमूर्तयो द्विषाकृताद्भुतदशना मुजंगमाः। समेत्य ते दितिजपति व्यजिज्ञपन् विनिःश्वसत्मुज्ञक्रमुण्य भुजंगमाः। विनिःश्वसत्मुज्ञक्रमुण्य भुजंगमाः।। ३२।। The serpents due to their failure to hit the boy were dejected and downcast. With blood streaming forth from their mouths, their sharp teeth had been broken to pieces, out of exertion they used to give out long breaths and their fangs swayed to and fro. Faced with such disastrous consequence, the serpents came to the demon and said: 32

प्रभो महोध्रानिष भस्मशेषां-स्तस्मिन्नशक्तास्तु तदैव वध्याः। महानुभावस्य तवात्मजस्य वधे नियुक्तवा दशनैविना कृताः॥३३॥

"O Lord, we have got the power and might to turn even the mountains to ashes. If we fail there, you have every right to kill us then and there but the case of your son is anique: he is a great noble soul, we were appointed to take his life and now in consequence we have lost our teeth." 33

इत्थं द्विजिह्नाः कठिनं निवेद्य ययुविसृष्टाः प्रभुणाकृतार्थाः। विचिन्तयन्तः पृथुविस्मयेन प्रह्लादसामर्थ्यनिदानमेव॥३४॥

The serpents did not succeed in the task assigned to them, in great despair they reported the matter to the demon; and very much surprised to think as to what might be the source of strength of Prahlada, they left the place. 34

मार्कण्डेय उवाच

अथासुरेशः सचिवैविचार्य

निश्चत्य सूनुं तमदण्डसाध्यम् ।

आहूय साम्ना प्रणतं जगाद

वाक्यं सदा निर्मलपुण्यचित्तम् ।

प्रह्लाद दुब्टोऽपि निजाङ्गजातो

न वध्य इत्यद्य कृपा ममाभूत् ॥३५॥

The lord of the demons was sure that his boy was not vulnerable to any torture or oppression. Then in consultation with his ministers, affectionately he invited the boy who was

pure and sublime in his heart. When Prahlada came and bowed down to his father, the demon said, "O Prahlada, I feel for you, my heart is full of sympathy and compassion. I have realised, a father should in no case take the life of his son however mischievous he may be." 35

ततस्तूणं समागत्य दैत्यराजपुरोहिताः । मूढाः प्राञ्जलयः प्राहुद्विजाः शास्त्रविशारदाः ॥३६॥

त्रैलोक्यं कम्पते देव भृशं त्वय्यभिकाङ्क्षिणि। प्रह्लादस्त्वां न जानाति ऋद्धं स्वल्पो महाबलम्।।३७॥

तदलं देव रोषेण दयां कर्तुं त्वमर्हसि।
पुत्रः कुपुत्रतामेति न मातापितरो कदा ॥३८॥

Then all on a sudden there arrived the priests of the demon-king; even though well-versed in the scriptures these Brahmins behaved like fools and with folded hands they implored him—"The moment you think of a conquest, O lord, all the three worlds tremble in fear. Poor Prahlāda is not aware of your great prowess when you are excited and enraged. Therefore O lord, away with anger and have pity for the boy. It is quite likely that a son may be bad or mischievous<sup>1</sup>, but the parents can never be bad or mischievous (to their son)."

36-\_8

उन्त्वेति कुटिलप्रज्ञं दैत्यं दैत्यपुरोहिताः। बादाय तदनुज्ञातं प्रह्लादं घोघनं ययुः॥३६॥

Having thus advised the deceitful demon, the priests as ordered by him, took along the wise Prahlada with them and left for their homes. 39

## इति श्रीनरसिंहपुराणे नरसिंहप्रादुर्भावे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥

<sup>1,</sup> The text reminds us of "kuputro jäyeta kvacidapi kumātā na bhavati" verse No. 2, 3 and 4.
"Devyaparādha—kşamāpana—stotra" ascribed to

# त्रिचत्वारिशोऽध्यायः

#### CHAPTER XLIII

मार्कण्डेय उवाच

अथ स गुरुगृहेऽपि वर्तमानः सकलविदच्युतसक्तपुण्यचेताः।

जड इव विचचार बाह्यकृत्ये सततमनन्तमयं जगतप्रपश्यन् ॥१॥

Even though putting up in the residence of his teacher Prahlada devotedly concentrated his attention on the omniscient Lord Acyuta; viewing the entire universe as the embodiment of the imperishable Lord, he became apathetic in his outward dealings. 1

सहगुरुकुलवासिनः कदाचिच्छू तिविरता ह्यवदन् समेत्य बालाः।
तव चरितमहो विचित्रमेतत्
क्षितिपतिपुत्र यतोऽस्य भोगलुब्धः।
हृदि किमपि विचिन्त्य हृष्टरोमा
भवसि सदा च वदाङ्ग यद्यगुह्यम्।।२॥

Once it so happened that his classmates, the pupils of his age, who used to put up with him in the residence of their teacher ceased taking lessons (from their teacher); they approached Prahlāda in a group and asked him:—"O prince, your conduct is a surprise to us; without any attachment for the worldly pleasures, absorbed in meditation of some inscrutaole entity in your heart, you are found to be thrilled with joy (You have the hairs on your body bristling; please disclose it provided it is not a secret." 2

इति गदितवतः स मन्त्रिपुत्रा-नवददिदं नृप सर्ववत्सलत्वात् । प्राण्त सुमनसः सुरारिपुत्रा atya Viat Shastri Collection VSA यदहर्मनन्यरेतिवैदामिण्डांtizपुष्ट् शिक्षाविद्यां

Thus inquisitively asked by his classmates, the sons of the ministers, Prahlada affectionate to one and all replied—"O sons of demons, Lord Vișnu is my sole refuge, in a calm and quier mood with your hearts free from any evil thought, you please listen to me.

धनजनतरूणी विलास रस्यो भवविभवः किल भाति यस्तमेनम्। विमृशत सुबुधैरुतैष सेव्यो द्रुतमथ वा परिवर्ज्य एव दूरात्।।४॥

Please think over the worldly splendour—the pleasures of wealth, offspring and youthful ladies. Do you think, a wise man should aspire for these things or they should be outright discarded?

> प्रयमिह विचार्यतां यदम्बा-जठरगतंरनुभूयते सुदुःखम्। बुकुटिलत्नुभिस्तदग्नितप्तै-विविधपुराजननानि संस्मरिद्धः ॥४॥

While in mother's womb the baby lies with its limbs bent and curved; in that state it recollects its numerous preceding births. Please think over it as to how much pain and suffering then this baby tormented by the digestive fire of stomach undergoes!

कारागृहे दस्युरिवास्मि बद्धो जरायुणा विट्कृमिमूत्रगेहे। पद्यामि गर्भेऽपि सक्तन्मुकुन्द-पादाब्जयोरस्मरणेन कष्टम् ॥६॥

"Like a culprit in a cell, I am confined to the embryo brimming with excreta, worms and urine. Not even once did I meditate upon the lotus-feet of Lord Govinda. Therefore, I undergo this suffering." This is what I realise now.

तस्मात्सुखं गर्भशयस्य नास्ति बाल्ये तथा यौवनवाद्धंके वा। एवं भवो दुःसमयः सद्व CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Coसे क्या Digitized by S3 Foundation USA

## एवं भवेऽस्मिन परिमृग्यमाणा वीक्षामहे नैव सुखांशलेशम् ॥७॥

Even after birth there is absolutely no pleasure either in childhood or youth or old age. The world is a constant source of misery and suffering. Hence O sons of demons! how can the enlightened take delight in it? There is not a particle of rappiness here in this world, however much we may seek for it. 7

यथा यथा साधु विचारयामस्तथा तथा दुःखतरं च विद्यः।
तस्माद्भवेऽस्मिन किल चारुरूपे
दुःखाकरे नैव पतन्ति सन्तः।।।।।

The more and more we ponder over it, the world appears to be more and more miserable, therefore the righteous are never deluded by this world, the source of all misery and suffering, though apparently it looks so lovely and charming. 8

पतन्त्यथोऽतत्त्वविदः सुमूढा वह्नौ पतंगा इव दर्शनीये। यद्यस्ति नान्यच्छरणं सुखाय युक्तं तदैतत्पतनं सुखाभे॥॥॥

अविन्दतामन्नमहो कृशानां युक्तं हि पिण्याकतुषादिभक्षणम् । अस्ति त्वजं श्रीपतिपादपद्म-द्वन्द्वार्चेनप्राप्यमनन्तमाद्यम् ॥१०॥

Like insects running after fire, devoid of supreme know-ledge the deluded hanker after the vain and empty worldly pleasures. It is quite understandable for a famished man to subsist on chaff and oil-cakes. In absence of any other source of pleasure it is all right to seek for enjoyment in this world apparently pleasing. So my boys the adoration of the lotus-feet of Vişnu (the spouse of Śri) leads to bliss, which is supreme and eternal. This is what I would like to bring home to you. 9-10

अक्लेशतः प्राप्यमिदं विसज्य महासुखं योऽन्यसुखानि वाञ्छेत्। राज्यं करस्यं स्वमसौ विस्जय भिक्षामटेद्दीनमनाः सुमूढः ।।११॥

The supreme bliss resulting from the adoration of the lotus-feet of Lord Vișnu can be so easily attained. But a person who regardless of the supreme bliss runs after diverse worldly pleasures, is wretched and deluded indeed like one begging for alms after making a gift of his kingdom.

> तच्चाच्यंते श्रीपतिपादपदा-द्वन्द्वं न वस्त्रैनं घनैः श्रमैनं। अनन्यचित्तेन नरेण किंतु उच्चार्यते केशव माधवेति ॥१२॥

And the adoration of the pair of the lotus-feet of Vişpu (the spouse of SrI)—how simple and easy it is! There is no need of anything-no clothes, no money, no labour; only reciting aloud the names like Keśava, Mādhava with concentrated attention is what constitutes the adoration ! 12

> एवं भवं दुःखमयं विदित्वा दैत्यात्मजाः साधु हरिं भजध्वम् । एवं जनो जन्मफलं लभेत नो चेद्भवाब्धी प्रपतेदघोऽघः ॥१३॥

Hence, O children of the demons, now you are convinced that the world is full of misery, so with concentrated attention meditate upon Lord Hari. Then only one's birth becomes meaningful; otherwise in this ocean of samsara one goes down and down. 13

तस्माद्भवेऽस्मिन् हृदि शङ्ख्यकः गदाधरं देवमनन्तमीड्यम्।
सम्दन्तु नित्यं वरदं मुकुन्दं
सम्दन्तियोगेन निवृत्तकामाः ॥१४॥
Mukunda, who wellds the conch, mace and discus, who

fulfills all one's desires, is the eternal Lording worthy of adoration USA CC-0. Prof. Satya Vrat Shastir Confection, eternal Lording Worthy of adoration.

Therefore O ye children, bereft of desires devotedly meditate upon Him. 14

अनास्तिकत्वात् कृपया भवद्भयो वदामि गृह्यं भवसिन्धुसंस्थाः। सर्वेषु भूतेषु च मित्रभावं भजन्त्वयं सर्वेगतो हि विष्णुः॥१५॥

O ye children suffering in this ocean of saṃsāra, all of you have faith in that great Vedic tradition. So out of pity for you, I disclose the secret—Lord Viṣṇu is seated in the hearts of one and all; hence may you cultivate love and affection for all worldly beings." 15

# दैत्यपुत्रा ऊचुः

प्रह्लाद त्वं वयं चापि वालभावान्महामते। षण्डामकित्परं मित्रं गुरुं चान्यं न विद्यहे॥१६॥ त्वयेतच्छिक्षितं कुत्र तथ्यं नो वद निस्तुषम्।

Sons of the demons asked:

"O high-minded Prahlāda, since our infancy all of us including yourself have been taking lessons from our teachers Sanda and Amarka. We never know of any other teacher or guide. Wherefrom did you get these lessons (relating to Viṣṇu)? Please speak out the fact." 16-17a

# प्रह्लाद उवाच

यदा तातः प्रयातो मे तपोऽर्थं काननं महत् ॥१७॥
तदा चेन्द्रः समागत्य पुरं तस्य रुरोध ह।
मृतं विज्ञाय दैत्येन्द्रं हिरण्यकशिपुं तदा ॥१८॥
इन्द्रो मे जननीं गृह्य प्रयातो मन्मथागिना।
दह्यमानो महाभागां मार्गे गच्छिति सत्वरम् ॥१६॥
तदा मां गर्भगं ज्ञात्वा नारदो देवदर्शनः।

तदा ना गर्ने जगादोच्चेम् ढ मुञ्च पतिव्रताम् ॥२०॥ CC-0. Prof सामुक्त Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA Prahlāda replied:

"When with a view to practising penance my father had left for the great forest, Lord Indra came and took possession of his city. With the idea that the demon-king Hiranyakasipu was dead, Indra excited with the fire of passion caught hold of my noble mother and led her away. Nārada noticed Indra going away with quick steps: knowing that I was then in the womb of my mother, he came and shouted at Indra—"O fool, release the chaste and devoted wife. 176-20

अस्या गर्भेस्थितो योऽसौ स वै भागवतोत्तमः।
तच्छुत्वा नारदवचो मातरं प्रणिपत्य मे ॥२१॥
विष्णुभक्त्या प्रमुच्याथ गतः स्वं भुवनं हरिः।
नारदस्तां समानीय आश्रमं स्वं शुभव्रतः॥२२॥
मार्मुद्द्य महाभागामेतद्वे कथितं तदा।
तथा मे विस्मृतं नैव बालाभ्यासाद्दनोः सुताः॥२३॥
विष्णोश्चानुग्रहेणैव नारदोस्योपदेशतः।

In her womb there is the greatest devotee of the Lord (Viṣṇu)." On listening to these words of Nārada, Indra reverentially bowed down to my mother; and out of his devotion to Viṣṇu he let her go and returned to his heavenly abode. The holy righteous sage Nārada guided my mother to his hermitage and in my interest to the noble mother he imparted all the Viṣṇuite teachings which I have been narrating to you. And O children of demons, I still recollect those teachings because of continuous practice since my infancy, moreover, recollection of those teachings must be attributed to grace of Lord Viṣṇu and instructions from a revered sage like Nārada." 21-24°

## मार्कण्डेय उवाच

एकदा गुष्तचर्यायां गतोऽसी राक्षसाधियः ॥२४॥ श्रुणोति रात्री नगरे जय रामेति कीर्तनम् । CC-0. Prof. s**अवेरपुत्रकृतं**tri समिटांon कववाम् hi. D**दानवेरवर्** मास्तुर्याम USA Mārkaņdeya said:

Once at night the demon-king in course of his wandering in the city in disguise came to listen to the rectitation of the glories of Rāma "Victory to Rāma". The mighty demon-king at once thought it to be the mischief of his son's doing. 248-25

अथाहूयाह दैत्येन्द्रः क्रोधान्धः स पुरोहितान् । रे रे क्षुद्रद्विजा यूयमितमुमूर्वतां गताः ॥२६। प्रह्लादोऽयं मृषालापान् वक्त्यन्यान् पाठयत्यिप । इति निर्भत्त्स्यं तान् विप्रान् श्वसन् राजाविशद् गृहम् ॥२७॥

न च पुत्रवधे चिन्तां जहौ स्ववधकारिणीम्। आसन्नमरणोऽमर्षात्कृत्यमेकं विमृश्य सः॥२८॥

अकृत्यमेव दैत्यादो नाहूयोपादिशद्रहः । अद्य क्षपायां प्रह्लादं प्रसुप्तं दुष्टमुल्वणैः ॥२६॥

नागपाशैर्व ढं वद्घ्वा मध्ये निक्षिपताम्बुघेः। तदाज्ञां शिरसाऽऽदाय ददृशुस्तमुपेत्य ते॥३०॥

रात्रिप्रियं समाधिस्यं प्रबुद्धं सुप्तवत् स्थितम् । संछिन्नरागलोभादिमहावन्धं क्षपाचराः ॥३१॥

बबन्धुस्तं महात्मानं फल्गुभिः सपैरज्जुभिः। गरुडध्वजभक्तं तं वृद्ध्वाहिभिरबुद्धयः॥३२॥

जलशायिप्रियं नोत्वा जलराशौ निविक्षिपः। बलिनस्तेऽचलान् दैत्या तस्योपरि निघाय च ॥३३॥

शशंपुस्तं प्रियं राजे द्रुतं तान् सोऽप्यमानयत्।

Then the king blind with anger called for his priests and said—"O vile Brahmins, I find, you are inviting your own death. Do you notice. Prahlāda is engaged in this vain useless discourse? Not only that, he is instructing that to others too." Having thus abused the Brahmins the king, giving out long sighs in grief, entered his palace. And even then he did not forsake the idea of killing his son which would lead to his own death. The death of the demon king was near at hand; naturally excited in anger for killing his son he thought of a CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

26.340

mischievous plan which he was not supposed to do. He called together all the demons and ordered them in private-'To-night when mischievous Prahlada falls asleep, bind him with creadful magical noose and cast him into the ocean.' With pleasure the demons accepted his command and went to Prahlada. Prahlada, to whom night was very dear (because without any distraction in the calm and peaceful night he could meditate upon Visnu) was engaged in profound meditation of Lord Visnu. Though awake he appeared as if he were in deep sleep (due to concentration of his mind on Visnu). And he had cut off the great fetters of greed and attachment. The demons approached the high-souled devotee and bound him with useless magical noose. Then the boy, a great devotee of Visnu (Garudadhvaja-the Lord on whose banner there is the emblem of the Garuda bird) and naturally very dear to Him (Vişņu who reclines in the great ocean on the serpent Ananta) was carried over by the malevolent demons to the Ocean where they cast him in. Not only that, having piled rocks after rocks over his body, the mighty demons came and at once conveyed this glorious news to Hiranyakasipu who honoured them in return.

प्रह्लादं चाब्धिमध्यस्थं तमौर्वाग्निमवापरम् ॥३४॥ ज्वलन्तं तेजसा विष्णोग्रीहा भूरिभियात्यजन् । न चाभिन्नचिदानन्दसिन्धुमध्ये समाहितः ॥३४॥ न वेद बद्धमात्मानं लवणाम्बुधिमध्यगम् । अथ ब्रह्मामृताम्भोधिमये स्वस्मिन् स्थिते मुनौ ॥३६॥ ययौ क्षोभं द्वितीयाब्धिप्रवेशादिव सागरः । क्लेशात् क्लेशानिवोद्ध्य प्रह्लादमथ वीचयः ॥३७॥ निन्युस्तोरेऽज्लवाम्भोधेः गुरूक्तय इवाम्बुधेः ।

Cast into the ocean due to his devotion to Viṣṇu, Prahlāda like the second 'Vaḍavā' fire shone in all splendour and brilliance; frightened by his fire-like appearance the marine animals fled away from him. Even there Prahlāda had become one with Viṣṇu having meditated upon Him, the ocean of knowledge and bliss. And he could never realise that he had become called the lad becauchained

and thrown to the ocean. When Prahlida was merged in the ocean of supreme eternal bliss of Brahman, the ocean became wild and turbulent appearing as if a second ocean had coalesced with it. Like the sermons of a preceptor helping the disciple step by step to cross over the ocean of samsāra, the turbulent waves even without a raft rescued Prahlāda by rolling him on and on to the shore. 348-38°

ध्यानेन विष्णुभूतं तं भगवान् वरुणालयः ।।३६।। विन्यस्य तीरे रत्नानि गृहोत्वा द्रष्टुमाययौ । तावद् भगवंताऽऽदिष्टः प्रहृष्टः पन्नगाशनः ।।३६।। बन्धनाहीन् समभ्येत्य भक्षयित्वा पुनर्ययौ । अथाबभाषे प्रह्लादं गम्भीरध्विनरणेवः ।।४०।। प्रणम्य दिव्यरूपः सन् समाधिस्थं हरेः प्रियम् । प्रह्लाद भगवद्भक्त पुण्यात्मन्नणेवोऽस्म्यहम् ।।४१।। चक्षुभ्यीमथ मां दृष्ट्वा पावयाधिनमागतम् ।

After the waves had safely deposited Prahlāda on the shore, with a wealth of gems the ocean (the abode of Varuṇa) came there to behold the devotee who had become one with Viṣṇu through his meditation. In the meantime as directed by Lord Viṣṇu, Garuḍa (the devourer of snakes) arrived there and returned after he had devoured all the snakes used as noose around the body of the boy. Then endowed with divine appearance the Ocean of deep roaring sound bowed down to Hari's favourite devotee Prahlāda when he was absorbed in meditation; and the Ocean said—'O Prahlāda, O devotee of the Lord, O righteous, I am the Ocean; I have come to you as a suppliant; be gracious to have a look at me O lord, so that I may be sanctified.' 388-42°

इत्यम्बुधिगिरः श्रुत्वा स महात्मा हरेः प्रियः ॥४२॥ उद्वीक्ष्य सहसा देवं तं नत्वाऽऽहासुरात्मजः । कदाऽऽगतं भगवता तभथाम्बुधिरब्रवीत् ॥४३॥ योगिन्नज्ञातवृत्तस्त्वमपराद्धं तवासुरैः । बद्धस्त्वमहिभिर्देत्यैमं यि क्षिप्तोऽद्य वैष्णव ॥४४॥

ततस्तूणं मया तीरे न्यस्तस्त्वं फणिनश्च तान् । इदानीमेव गरुडो भक्षयित्वा गतो महान् ।।४५॥ महात्मन्ननुगृह्णीब्व त्वं मां सत्संगमार्थिनम् । गृहाणमानि रत्नानि पूज्यस्त्वं मे हरिर्यथा ।।४६॥ यद्यप्येतैनं ते कृत्यं रत्नैर्दास्याम्यथाप्यहम् । दीपान्निवेदयत्येव भास्करस्यापि भिनतमान् ।।४७॥

Having listened to these words of the Ocean, the highsouled Prahlada, a great favourite of Hari suddenly looked up. Prahjada, the son of the demon bowed down to the Ocean and enquired of him-"When did you arrive O lord?" Then the Ocean replied-"O yogin, you are absolutely ignorant of the injury these demons inflicted on you. The demons had bound you with the noose of serpents and had cast you in me. devotee of Visnu, then you know, very quickly I brought you back to the shore : and the noble Garuda has just returned after devouring the serpents encircling you. O high-souled devotee, I am anxious to have company of the holy and the righteous; like Hari you are worthy of honour and reverence; please oblige me and be gracious to accept these gems (which I have brought to you as presents). I know, you have nothing to do with these gems, still be gracious to accept these humble presents. The sun is the source of all light and splendour. Is it not a fact that a devotee offers a more lamp in his honour? 420 47

त्वमापत्स्विप घोरासु विष्णुनैव हि रिक्षित:। त्वादृशा निर्मलात्मानो न सन्ति बहवोऽर्कवत्।।४८।।

Many dreadful calamities had befallen on you and it is Lord Visnu who gave you all protection. Like the bright effulgent sun rare indeed are the pure unblemished souls of your kind! 48

> बहुना कि कृतार्थोऽस्मि यत्तिष्ठामि त्वया सह। बालपामि क्षणमपि नेक्षे ह्योतत्फलोपमाम्।।४६।।

I need not say much, I am really blessed to have your com-

pany; my conversation with you even for a minute would endow me with unparallel religious merit." 49

इत्यिब्धिना स्तुतः श्रीशमाहात्म्यवचनैः स्वयम् । ययौ लज्जां प्रहर्षे च प्रह्लादो भगवित्प्रयः ॥५०॥

Just in the manner of adoring Vişnu, the Ocean eulogised Prahlāda with noble and glorious epithets. Naturally Prahlāda a devotee of Lord Vişnu was abashed to listen to it though he rejoiced at the same time. 50

प्रतिगृह्य स रत्नानि वत्सलः प्राह वारिधिम्। महात्मन् सुतरां धन्यः शेते त्विय हि स प्रभुः ॥५१॥

With love and affection he accepted the gems and said to the Ocean — 'O high-souled one, it is Lord Vişnu who rests on you and naturally you are extremely fortunate. 51

कल्पान्तेऽपि जगत्कृत्स्नं ग्रसित्वा स जगन्मयः। त्वय्येवैकाणंवीभूते शेते किल महात्मनि ॥५२॥

At the end of a Kalpa the Lord devours the entire universe; and then O high-souled one, by assuming the form of a great immeasurable ocean you spread over the entire earth; even at this time (of deluge) Lord Visnu one and the same with the universe rests on you. 52

लोचनाभ्यां जगन्नाथं द्रष्टुमिच्छामि वारिघे। त्वं पश्यसि सदा धन्यस्तत्रोपायं प्रयच्छ मे।।५३॥

Thus O Ocean, you are in privileged position of beholding Him at all times; with my gross eyes I would like to behold the Lord (of the universe). Please advise me on the means.' 53

उक्त्वेति पादावनतं तूर्णंमुत्थाप्य सागरः। प्रह्लादं प्राह योगीन्द्र त्वं पश्यसि सदा हृदि।।१४।। द्रष्ट्मिच्छस्यथाक्षिभ्यां स्तुहि तं भक्तवत्सलम्। उक्त्वेति सिन्धुः प्रह्लादमात्मनः स जलेऽविशत्।।१५।।

With these words Prahlada fell prostrate at the feet of the Ocean; and the Ocean at once raised him up and said - "O lord of yogins ratial times in your heart you are having the New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

vision of the Lord; still if you are anxious to behold Him with your gross eyes, please keep on chanting hymns of praise in honour of the Lord, dear to the devout." With these words the Ocean disappeared in the waters. 54-55

गते नदीन्द्रे स्थित्वैको हरि रात्री स दैत्यजः। भक्त्यास्तौदिति मन्वानस्तदृर्शनमसम्भवम्।।५६॥

When the Ocean had departed, Prablada, the son of the demon remained there all alone; finding it impossible to have the vision of the Lord (with his gross eyes), througant the night he engaged himself in praying to Lord Hari with devotion. 56

## प्रह्लाद उवाच

वेदान्तवाक्यशतमारुतसम्प्रवृद्ध-वैराग्यविह्निशिखया परिताप्य चित्तम्। संशोधयन्ति यदवेक्षणयोग्यतायै धीराः सदैव स कथं मम गोचरः स्यात्।।५७।।

Like fire inflamed by the gush of wind, in case of the wise their sense of detachment increased by repeatedly thinking over the Vedantic statements (dictums). When their mind gets clean-sed and purified with the sense of detachment, then only they become worthy of having the vision of Vişnu. When the wise have to toil so much, how is it possible for me to behold the Lord? 57

मात्सयंरोषस्मरलोभमोह-मदादिभिर्वा सुदृढै: सुषड्भि:। उपर्युपर्यावरणै: सुबद्ध-मन्धं मनो मे क्वः हरिः क्व वाहम्॥ द॥

Obscured by the six enemies of mankind—love, anger, greed, infatuation, pride and envy or jealosy put like a covering one above the other I am suffering from mental ignorance, thus construction of the construction of the construction of the covering of the covering from mental ignorance, thus (a wretched self) and the pure and sublime Visnu! 58

यं घातृमुख्या विबुधा भयेषु शान्त्यार्थनः क्षीरिनधेरुपान्तम्। गत्वोत्तमस्तोत्रकृतः कथंचित् पश्यन्ति तं द्रष्टुमहो ममाशा ॥५६॥

In time of dangers and difficulties gods headed by Brahmā approach Lord Viṣṇu reclining on the milk-ocean and by eulogising Him through hymns of praise, freed from dangers and difficulties somehow they get the vision of Lord Viṣṇu. And I, a poor self aspire for beholding that Lord! 59

अयोग्यमात्मानिमतीशदर्शने
स मन्यमानस्तदनाप्तिकातरः।
उद्वेगदुःखाणवमग्नमानसः
स्रुताश्रुधारो नृप मूच्छितोऽपतत्।।६०॥

Thinking himself unworthy to have the vision of the Lord he was dejected. Then plunged in the ocean of grief and anxiety because of his failure, he fell down senseless on the ground with streams of tears flowing down from his eyes. 60

अथ क्षणात्सर्वगतश्चतुर्भुजः शुभाकृतिभंक्तजनैकवल्लभः । दुःस्यं तमाहिलष्य सुधामयैर्मुजै-स्तत्रैव भूपाविरभूद्द्यानिधिः ॥६१॥

The four-armed, all pervasive Lord Vişņu of graceful appearance is very compassionate and extremely dear to the devout. And all on a sudden there appeared the Lord fondling poor Prahlāda in His loving and tender arms (lit. flowing with nectar). 61

स लब्धसंज्ञोऽथ तदज्जसङ्गा-दुन्मीलिताक्षः सहसा ददर्शः । प्रसन्नवक्त्रं कमलायताक्षं सुदीर्घब।हुं यमुनासवर्णम् ॥६२॥

उदारतेजोमयमप्रमेयं CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection प्रदान में विश्वास्तितम् १३ Foundation USA गदारिशङ्काम्बुज चोर्च विश्वस्तितम्

# स्थितं समालिङ्गच विभुं स दृष्ट्वा प्रकम्पितो विस्मयभीतिहर्षैः ॥६३॥

When Viṣṇu of graceful appearance endowed with lotuslike wide expansive eyes and long extensive arms, touched Prahlāda with love and affection, he regained his consciousness; he opened his eyes and to his utter surprise there was Viṣṇu, who shining with the emblems of conch, mace, lotus and discus had the colour of the waters of river Yamunā. Finding himself clapsed in the arms of immeasurable, ever effulgent Lord, instantaneously he was overtaken by surprise, fear and delight and began trembling. 62-63

तत् स्वप्नमेवाथ स मन्यमानः
स्वप्नेऽपि पश्यामि हरि कृतार्थम् ।
इति प्रहर्षार्णवमग्नचेताः
स्वानन्दमूच्छीं स पुनश्च भेजे ।।६४।।

Taking it to be just a dream Prahlada thought over in his mind, 'O how pleased I am! Even in dream I behold the Lord, He is so gracious to make my desire fruitful. Deeply immersed in the ocean of excessive joy Prahlada once again became senceless as he was merged in the supreme bliss of the realisation fo the Lord. 64

ततः क्षितावेव नििश्य नाथः
कृत्वा तमङ्के स्वजनैकबन्धः।
शनैविधुन्वन् करपल्लवेन
स्पृशन् मुहुमितृवदालिलिङ्गः॥६५॥

Then the Lord, the sole friend and guide of His devotee sat down upon the earth and slowly began to fondle the boy with His tender and delicate arms. Like a loving mother many a time the Lord touched his body and prerssed him to the bosom with affection 65

ततिहचरेण प्रह्लादः सम्मुखोन्मीलितेक्षणः। आलुलोके जगन्नायं विस्मयाविष्टचेतसा।।६६॥

Then after sometime Prahlada opened inso eyes and was CC-0 surprised to behold the Lord of the universe. 66

ततश्चिरात्तं सम्भाव्य घीरः श्रीशाङ्कशायिनम् । आत्मानं सहसोत्तस्यो सद्यः सभयसम्भ्रमः ॥६७॥

प्रणामायापतच्चोव्यां प्रसीदेति वदन्मुहुः। सम्भ्रमात् बहुज्ञोऽपि नान्यां पूजोक्तिमस्मरत्।।६८।।

When quite sometime had elapsed, the wise Prahlāda realised that he had been reposing in the lap of Viṣṇu. Then with great fear and surprise suddenly he let himself out of the Lord and having fallen prostrate at His feet he repeatedly prayed Him aloud in these words, "O Lord, be propitious on to me." Even though well aware of the greatness of Viṣṇu, in great haste and confusion he could recollect no other prayer but this. 67-68

तमथाभयहस्तेन गदाशङ्खारिषृक् प्रभुः। गृहीत्वा स्थापयामास प्रह्लादं स दयानिधिः॥६६॥

Then the Lord, the weilder of the conch, mace and discus, the symbol of safety and security raised him up from the ground; and overtaken with great compassion He made him stand up. 69

कराब्जस्पर्शनाह्णादगलदश्रुं सवेपथुम् । भूयोऽथाह्णादयन् स्वामी तं जगादेति सान्त्वयन्।।७०।।

Due to the extreme pleasure that experienced because of the touch of the lotus-hands of Vişşu tears rolled down from his eyes and his body began to tremble. In order to add to his pleasure the Lord thus consoled him: 70

सभयं सम्भ्रमं वत्स मद्गौरवकृतं त्यज।
नैवं प्रियो मे भक्तेषु स्वाघीनप्रणयी भव।।७१।।
नित्यं सम्पूर्णकामस्य जन्मानि विविधानि मे।
भक्तसर्वेष्टदानाय तस्मात् किं ते प्रियं वद।।७२।।

"Because of your great regard for me, you have fear in your mind and you look agitated, but O my dear boy, away with fear, compose yourself. Of all my devotees you are most dear to me. Remember, your Lord is always at your service. I am ever-contented, I have no desire of any kind. If at all I

incarnate myself on different occasions, it is only to fulfill the desires of my devotees. Hence O Prahlāda, tell me what is dear to you." 71-72

अथ व्यजिज्ञपद्विष्णुं प्रह्लादः प्राञ्जलिर्नमन् । सलौत्यमुत्फुल्लदृशा पश्यन्नेवं च तन्मुखम् ॥७३॥ नाप्ययं वरदानाय कालो नैष प्रसीद मे । त्वदृर्शनामृतास्वादादन्तरात्मा न तृप्यति ॥७४॥ ब्रह्मादिदेवैर्दु लंक्ष्यं त्वामेव पश्यतः प्रभो । तृप्ति नेष्यति मे चित्तं कल्पायुतशतैरिष ॥७४॥ नैवमेतद्वचतृप्तस्य त्वां दृष्ट्वान्यद् वृणोति किम ।

Then Prahlada with his eyes beaming with pleasure looked intently at the face of the Lord: with folded hands having paid his obeisance to the Lord, he said: "O Sire, this is not the occasion to grant me boons! all I want is "Be propitious on to me. O Lord, I am not contented with thy vision even though pleasing and gratifying like nectar.

Even for gods like Brahmā and other it is extremely difficult to have thy vision: on the contrary I behold you just before me. And I would never be fully contented even though I continue to beheld thee in this position for one million kalpas. So how can I ask for any boon when I am not yet contented to behold thee." 73-76°

ततः स्मितसुघापूरैः पूरयन् स प्रियं प्रियात् ॥७६॥ योजयन् मोक्षलक्ष्मयैव तं जगादं जगत्पतिः। सत्यं मह्शंनादन्यद् वत्स नैवास्ति ते प्रियम् ॥७७॥ किचित्ते दातुमिष्टं मे मित्प्रयार्थं वृणीष्व तत्।

Then with a smile in his beaming face appearing like a flow of nectar, Vişnu, the Lord of the universe as if endowed him with the bliss of liberation. Then the Lord addressed His nothing more dear boy, it is a fact that for you there is cc-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Diginzet Still Louwould SAliketo

bestow something on you, which I am sure, you would accept as a favour to me.' 765-78°

प्रह्लादोऽथात्रवीद्धीमान् देव जन्मान्तरेष्विप ॥७६॥ दासस्तवाहं भूयासं गरुत्मानिव भक्तिमान् । अथाह नाथः प्रह्लादं संकटं खल्विदं कृतम् ॥७६॥

अहं तवात्मदानेच्छुस्त्वं तु भृत्यत्विमच्छिसि। वरानन्यांश्च वरय धीमन् दैत्येश्वरात्मज॥ । । । ।

Then the wise Prahlada replied—'O Lord, in the numerous births through which I may be doomed to pass, may my faith and devotion (dasya bhakti) to thee, be as steady at that of devout Garuda.

To this the Lord replied - "O wise Prahlada, now you have created a problem for me; out of my own volition I wanted to surrender myself to you; but now like a servant you seek shelter in me. O son of the lord of demons, ask for some other boon." 785-80

प्रह्लादोऽपि पुनः प्राह भक्तकामप्रदं हरिम्। प्रसीद सास्तु मे नाथ त्वद्भिक्तः सात्त्विकी स्थिरा।।८१।।

Then to Lord Hari, who is wont to fulfill the desire of His devotees, Prahlada replied, 'Be propitious on to me: in these O Lord, let me continue to have firm and unswerving devotion—the devotion of sattvika' type. 81

अनयाथ च त्वां नौमि नृत्यामि त्वत्परः सदा। अथाभितुष्टो भगवान् प्रियमाह प्रियंवदम्।। द्रशा

वत्स यद्यदभीष्टं ते तत्तदस्तु सुखी भव। अन्तर्हिते च मय्यत्र मा खिद त्वं महामते॥५३॥

त्विच्चित्तान्नापयांस्यामि क्षोराब्धेरिव सुप्रियात्।
पुनिद्वित्रिदिनैस्त्वं मां द्रष्टा दुष्टवधोद्यतम्।।५४।।

अपूर्वाविष्कृताकारं नृसिहं पापभीषणम्। उक्त्वेत्यतः प्रणमतः पश्यतश्चातिलालसम्।। ५५॥ अतुष्टस्यैव तस्येशो माययान्तर्देधे हरिः। ततो हठादवृष्ट्वा तं सर्वतो भक्तवत्सलम्।। ५६॥

हाहेत्यश्रुप्लुतः प्रोच्य ववन्दे स चिरादिति। श्रूयमाणेऽच परितः प्रतिबुद्धजनस्वने ॥८७॥

उत्यायाब्धितटाद्वीमान् प्रह्लादः स्वपुरं ययौ ॥ ५ ८॥

Not only this, inspired with devotion to thee let me chant prayers in thy honour: with all my thought and attention centred in thee let me constantly keep on dancing (in rapturous joy). Lord was extremely pleased with his dear devotee who spoke these sweet and pleasant words. And addressing Prahlāda He said, 'O my dear, may you attain all your desired objects: may you be happy and prosperous. One more point, O wise boy, don't get disappointed when I disappear from hence. Remember, like the milk-ocean most dear to me, (you are my dearest devotee) and I am constantly present in your heart and mind. Within a couple of days again you would behold me when for killing the wicked demon I would assume the most uncommon and dreadful man-lion form.'

With these words the Lord all on a sudden disappeared through His magical powers. Prahlāda had just bowed down and had been avidly looking at his Lord without deriving the least satisfaction. Then with the sudden disappearance of the Lord, so dear to the devout, with tears rolling down from his eyes, he cried aloud "alas", "alas", and for quite a long time he recited prayers in honour of his Lord.

By the time it dawned; people were awakened, sound of birds and beasts was heard all around; wise Prahlāda left the sea shore and started for his own city. 82-88

अय दितिजसुतिङ्चरं प्रहृष्टः स्मृतिबलतः परितस्तमेव पश्यन् ।

# हरिमनुजगति त्वलं च पश्यन् गुरुगृहमृत्पुलकः शनैरवाप ॥ ८ ॥

Because of his past recollection the son of the demon was very much rejoiced to behold his Lord everywhere in the world; thrilled and excited to notice the difference in the conduct of Lord Hari and that of the worldly people, slowly he left for the residence of his teacher. 89

इति श्रीनरसिंहपुराणे नरसिंहप्रादुर्भावे त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः॥४३॥

of the sale on order to be sales to be able to the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales

COLUMN TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

The state of the property of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

All the second states of the second

DESCRIPTION OF ORDS AND CHARACTER SON MICES TO

a propost ou finite de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition della comp

the view of the state of

# चतुरचत्वारिंशोऽध्याय

#### CHAPTER XLIV

### मार्कण्डेय उवाच

अथागतं ते प्रह्लादं दृष्ट्वा देत्याः सुविस्मिताः । शशंसुर्देत्यपतये यैः क्षिप्तः स महार्णवे ॥१॥

The demons who had cast Prahlada into the ocean were very much surprised to find Prahlada (quite safe and sound) heading to the house of his teacher. They at once conveyed the news to the lord of demons. 1

स्वस्थं तमागतं श्रुत्वा दैत्यराड्विस्मयाकुलः। बाहूयतां च इत्याह क्रोघान्मृत्युवशे स्थितः॥२॥

Having heard of his safe return the demon-king was equally surprised; the king who was, as it were, in the grip of death, was enraged and gave the command, "Call him here." 2

तथासुरैर्दरानीतः समासीनं स दिव्यदृक्। स्रासन्नमृत्युं देत्येन्द्रं ददशित्यूर्जितश्रियम् ॥३॥

Then the demons forcibly dragged Prahlada to his father whose death was imminent; the boy who was endowed with divine vision, looked at the lord of demons seated on his throne in all glory and splendour. 3

नीलांशुमिश्रमाणिक्यद्युतिच्छन्नविभूषणम् । सधूमाग्निमिव व्याप्तमुच्चासनचितिस्थितम् ॥४॥

दंष्ट्रोत्कटेघोंरतरैर्घनच्छविभिषद्भटेः । कुमागंदिशिभिर्देत्येयंमदूतैरिवावृतम् ॥१॥

The domon-king seated on an elevated throne had his body decorated with ornaments pervaded with the lustre of rubies emitting dark blue rays; naturally he appeared like fire enveloped in smoke.

There were other demons seated all around him; very conspicuous with rheir compl xion as dark as cloud they looked excessi ely terrible with their fearsome teeth; habituated to lead people in evil ways these demons appeared like the messangers of Yama. 4—5

दूरात् प्रणम्य पितरं प्राञ्जलिस्तु व्यवस्थितः। अथाहाकारणक्रोधः स खलो भत्सयन् सुतम्॥६॥

भगवित्प्रयमत्युच्चैर्मृ त्युमेवाश्रयन्निव । मूढ रे श्रृणु मद्वाक्यमेतदेवान्तिमं घ्रुवम् ॥७॥

From a distance with folded hands Prahlada bowed down to his father and remained standing. Then without any cause the mischievous demon got enraged and excited and as if inviting his own death, in abusive language very loudly he addressed his son, a favourite devotee of the Lord:—

"Listen to me, O fool! it is my final advice; and it is my firm conviction. 6-7

इतो न त्वां प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम् । उक्त्वेति द्रुतमाकृष्य चन्द्रहासासिमद्भुतम् ॥६॥

सम्भ्रमाद्वीक्षितः सर्वेश्चालयन्ताह तं पुनः। क्व चास्ति मूढ ते विष्णुः स त्वामद्य प्ररक्षतु।।१।।

Henceforth I would never tell you anything more; now you do as you please." Having said thus the demon-king suddenly drew out the terrible sword 'Candrahāsa'; the demons present there looked at it with awe; in course of waving the terrible sword and demon-king once again threatened his son—terrible sword and demon-king once again threatened his son—"Where is your Viṣṇu? O fool! Let Him save you to-day. 8—9

त्वयोक्तंस हि सर्वत्र कस्मात्स्तम्भे न दृश्यते । यदि पश्यामि तं विष्णुमधुना स्तम्भमध्यगम् ॥१०॥

तींह त्वां न विधिष्यामि भविष्यसि द्विधान्यथा। You declared that Vispu pervades the entire universe, now tell me why doesn't He exist in this pillar? In case now I find your Vişņu in this pillar, I would not kill you. Otherwise I would cut you to pieces." 10-11°

प्रह्लादोऽपि तथा दृष्ट्वा दघ्यौतं परमेश्वरम् ॥११॥ पुरोक्तं तद्वचः स्मृत्वा प्रणनाम कृताञ्जलि ।

Taken aback at this attitude of his father Prahlāda meditated upon the Supreme Lord and reminded of the past advice of the Lord, [vide Ch 43 śloka no. 84 and 85 Remember, like the milk-ocean most dear to me, (you are my dearest devotee) and I am constantly present in your heart and mind. Within a couple of days again you would behold me when for killing the wicked demon I would assume the Man-lion form] he folded his hands and bowed down to Him. 11°—12°

तावत्प्रस्फुटितस्तम्भो वीक्षितो दैत्यसूनुना ॥१२॥

बादशंख्पो दैत्यस्य खङ्गतो यः प्रतिष्ठतः ।

तन्मध्ये दृश्यते ख्पं बहुयोजनमायतम् ॥१३॥

बतिरौद्रं महाकायं दानवानां भयंकरम् ।

महानेत्रं महाकायं दानवानां भयंकरम् ।

महानेत्रं महावक्त्रं महादंष्ट्रं महाभुजम् ॥१४॥

महानखं महापादं कालाग्निसदृशाननम् ।

कर्णान्तकृतविस्तारवदनं चातिभोषणम् ॥१५॥

करवेत्थं नारसिहं तु ययौ विष्णुस्त्रिविक्रमः ।

नरसिहः स्तम्भमध्यान्निगंत्य प्रणनाद च ॥१६॥

Then the son of the demon noticed; 'the piller clear and transparent like a mirror bursts from within by the stroke of the sword and within it he sees a figure spreading over many 'yojanas'. With a huge gigantic body, wide expansive eyes, a terrible face and projecting tusks the figure (of the Man-lion) looked very much dreadful, endowed with a multitude of elongated arms, huge nails and monstrous feet it was a terror to the demons, with the mouth stretching as far as the end of the ears the figure with a face blazing like the destructive fire of the Man-lion form, Vişnu of three strides emerged from the pillar with a loud roar coll 2 to 10 to 12 to 12 to 12 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15

निनादश्रवणाद्दैत्या नरसिंहमवेष्टयन् । तान् हत्वा सकलांस्तत्र स्वपौरुषपराक्रमात् ॥१७॥

बभञ्ज च सभां दिव्यां हिरण्यकशियोनृंप। वारयामासुरभ्येत्य नर्रासहं महाभटाः॥१८॥

ते तु राजन क्षणादेव नर्रासहेन वै हताः। ततः शस्त्राणि वर्षन्ति नर्रासहे प्रतापिनि ॥१६॥

And terrorised at the sound of the loud roar the demons surrounded the Man-lion from all sides, but O king, by dint of His own strength and valour, the Man-lion exterminated all the demons and Hiranyakasipu's beautiful assembly hall too was destroyed. In a minute the Man-lion slaughtered all those great fighters who challanged Him then. Thus when the terrible battle ensued, the demons hit the valiant Man-lion with missiles and weapons. 17—19

स तु क्षणेन भगवान् हत्वा तद्वलमोजसा । . ननाद च महानादं दिशः शब्देन पूरयन् ॥२०॥

But the mighty and powerful Lord in no time exterminated the hosts of the army of the demon-king and all the quarters resounded with the terrible roar of the Man-lion. 20

> तान्मृतानिप विज्ञाय पुनरन्यान्महासुरः। अष्टाशीतिसहस्राणि हेतिहस्तान् समादिशत्॥२१॥

When the valiant demon-king realised that all the hosts of his army had perished, further he gave the command to eighty eight thousand of his soldiers armed with weapons to come forward and attack the Man-lion. 21

तेऽप्यागत्य च तं देवं रुष्युः सर्वतोदिशम् । हत्वा तान्खिलान् युद्धे युष्यमानो ननाद सः ॥२२॥

पुनः सभां बभञ्जासौ हिरण्यकशियोः शुभाम्।

sides, in course of their fight were killed by the Man-lion; then the Man-lion gave out a loud roar and once again He devastated the beautiful assembly hall of Hiranyakasipu. 22—23°

तान् हतानिप विज्ञाय क्रोधसंरक्तलोचनः ॥२३॥
ततो हिरण्यकिष्पपुर्निरचकाम महाबलः।
उवाच च महीपाल दानवान् बलदिपतान्॥२४॥
हन्यतां हन्यतामेष गृह्यतां गृह्यतामयम्।

When the mighty demon Hiranyakasipu came to know that all his eighty eight thousand soldiers too had been killed, with his eyes red in anger he came out and addressed the demons puffed up with the pride of their strength:—

"Kill him, kill him, grab him, catch hold of him." 230-250 इत्येवं वदतस्तस्य प्रमुखे तु महासुरान् ॥२५॥

युष्यमानान् रणे हत्वा नरिसहो ननाद च। ततोऽतिदुदुवर्देत्या हतशेषा दिशो दश।।२६॥

Even in presence of the demons Hiranyakasipu shouting like this, the Lord Man-lion killed the ferocious demons who were engaged in fight. When once again the Man-lion gave out a loud terrible roar, the rest of the demons who had survived, in all haste fled away in the direction of the ten quarters.

ताबद्धता युष्टयमाना दैत्याः कोटिसहस्रशः।
नर्रासहेन यावच्च नमोभागं गतो रिवः॥२७॥
शस्त्रास्त्रवर्षचतुरं हिरण्यकशिपुं जवात्।
प्रगृह्य तु बलाद्राजन् नर्रासहो महाबलः॥२८॥

Even before the evening had set in, in hundreds and thousands the demons fighting with the Man-lion were exterminated, but when the evening had set in, the Man-lion of great prowess O king, all on a sudden forcibly caught hold of Hiranyaksipu, adept in fighting with missiles and weapons. 27—28

संध्याकाले गृहद्वारि स्थित्वोरी स्थाप्य तिहिरपूर्स् । S3 Foundation USA CC-0 वष्य तुरुषमे हार्रहेक विद्यार Collection, New Delhi तिहिरपूर्स् । हिरण्यकिश्च रेषा ।

# नखैः किसलयमिव दारयत्याह सोऽसुरः।।२६।।

When it was just evening, at the entrance to the assembly hall Hari laid across his enemy to His thighs; then overtaken with anger with His sharp pointed nails like a sprout He playfully ripped open Hiranykasipu who had huge expensive chest as tough as the thunderbolt. 29

यत्राखण्डलदन्तिदन्तमुसला-

न्याखण्डितान्याहवे

धारा यत्र पिनाकपाणिपरशो-

राकुण्ठतःमागमत्

तन्मे तावदुरो नृसिहकरजै-

र्व्यादीर्यते साम्प्रतं

दैवे दुर्जनतां गते तृणमिप प्रायोऽप्यवज्ञायते

113011

When the Lord placed Hiranykasipu on His thighs and tore him apart, the demon desperate of his life wondered: "In course of our fight Indra's lordly elephant Airāvata came to hit me in the chest; I remember, its tusks strong like pestle had been broken to pieces. The battle-axe of Lord Siva the holder of the 'Pināka' bow) had been blunted in collision with my chest, but alas! now the nails of the Man-lion so easily tear apart my huge expansive chest! In fact when fate is averse, apart my huge expansive chest! In fact when fate is averse, there is disregard and dishonour even from a straw." 30

एवं वदित दैत्येन्द्रे ददार नरकेसरी।
हृदयं दैत्यराजस्य पद्मपत्रमिव द्विपः ॥३१॥
शक्ले द्वे तिरोभृते नखरन्द्र्ये महात्मनः।
सक्ले द्वे तिरोभृते नखरन्द्र्ये महात्मनः।
ततः क्व यातो दुष्टोऽसाविति देवोऽतिविस्मितः ॥३२॥
तिरीक्ष्य सर्वतो राजन् वृथैतत्कमं मेऽभवत्।
इति संचिन्त्य राजेन्द्र नरसिहो महाबलः ॥३३॥
व्यथूनयत्करावुच्चैस्ततस्ते शकले नृप।
व्यथूनयत्करावुच्चैस्ततस्ते शकले नृप।

CC-0. Prof. निखरिन्द्र्योग्निपतिते tionभूमी Delhiरेणसमे हरेः ॥३४॥

दृष्ट्वा व्यतोतसंशोषो जहास परमेश्वरः । पुष्पवर्षं च वर्षन्तो नरसिहस्य मूर्षनि ॥३५॥ देवाः सब्रह्मकाः सर्वे आगताः प्रीतिसंयुताः । आगत्य पूजयामासुनंरसिहं परं प्रभुम् ॥३६॥

When the Lord of demons was thus moaning, with ease the Man-lion split open his (huge expansive) chest like an elephant rending a lotus leaf to pieces. And both the parts of his body thus torn apart by His nails were no more visible when placed in the cavities of the nails of the great Lord. When the mortal body of the demon was no more visible, the Lord was extremely surprised to think, 'Oh, where did the devil go? Me thinks, all my effort has been in vain!' Having thus pondered over the matter, the Man-lion of great prowess forcefully waved His hands; then O king, from the cavities of the nails of Hari like particles of dust both the parts of the body of demon king dropped to the ground. At this sight of the body (of the demon) reduced to particles of dust the Lord restrained His anger and laughed boisterously. By this time all the divinities including Brahmā assembled there with pleasure. With a shower of flowers, all the divinities honoured and adored the Man-lion, the Supreme Lord. 31-36

ब्रह्मा च दैत्यराजानं प्रह्लादमिषवेचयत्। धर्मे रतिः समस्तानां जनानामभवत्तदा ॥३७॥

And Brahmā got Prahlāda crowned as the king of the demons. Since then all the subjects were inclined to righteous deeds. 37

इन्द्रोऽपि सर्वदेवैस्तु हरिणा स्थापितो दिवि । नर्रासहोऽपि भगवान् सर्वेलोकहिताय वै ॥३८॥ श्रीशैलशिखरं प्राप्य विश्वतः सुरपूजितः। स्थितो भक्तहितार्थाय अभक्तानां क्षयाय च ॥३६॥

Likewise Hari restored all the gods including Indra to their heavenly positions. For the wellbeing of all the worlds, A for the heavenly of His devotees and for the death and destruct-

ion of the atheists, Lord Man-lion resorted to the summit Srisaila where adored by the gods He shines with all His fame and glory; 38-39

इत्येतन्तर्रासहस्य माहात्म्यं यः पठेग्नरः। श्रृणोति वा नृपश्रेष्ठ मुच्यते सर्वपातकैः॥४०॥ नरो वा यदि वा नारो श्रृणोत्याख्यानमुत्तमम्। वैधव्याद्दुःखशोकाच्च दुष्टसङ्गात्प्रमुच्यते॥४१॥

O valorous king, a person, who reads aloud or listens to the glorious account of the Man-lion, is freed of all sins. Widowhood, sorrow, misery or the sin resulting from evil company; a male or a fe nale is freed of all these troubles by listening to this most interesting account. 40-41

> दुरशोलोऽपि दुराचारो दुष्त्रजो दोषकर्मकृत्। अर्घामष्ठोऽनभोगी च श्रुण्वन् शुद्धो भवेन्नरः॥४२॥

A man may be of despicable conduct and character, given to worldly pleasures he may have a number of unworthy children; and always in the habit of committing sinful deeds he might be leading an unrighteous life, but still by listening to the holy account of the Man-lion, the man becomes pure and perfect, purged of all sins. 42

हरि: सुरेशो नरलोकपूजितो हिताय लोकस्य चराचरस्य। कृत्वा विरूपं च पुराऽऽत्ममायया हिरण्यकं दु:खकरं नखेरिछनत्॥४३॥

Adored by the mortals in this world, Hari is the Lord of gods; for the good of this world both animate and inanimate in days of yore He assumed the formidable form by His magical powers and with His nails He tore to pieces Hiranyakasipu the source of all misery and suffering. 43

इति श्रीनरसिंहपुराणे नरसिंहप्रादुर्भावो नाम चतुरचत्वारिशोऽध्यायः ॥४४॥

## पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः

#### CHAPTER XLV

#### मार्कण्डेय उवाच

श्रुण राजन् समासेन वामनस्य पराक्रमम्। बिलयागे हता येन पुरा देत्याः सहस्रशः॥१॥

Mārkaņdeya said

O king, listen to the brief description of the prowess of Vāmana who in Bali's sacrifice in the past had killed the demons in thousands. 1

विरोचनसुतः पूर्वं महाबलपराक्रमः। त्रैलोक्यं बुमुजे जित्वा देवानिन्द्रपुरोगमान्।।२॥

Formerly Virocana's son (Bali) of great strength and prowess conquered the gods headed by Indra and ruled over the three worlds. 2

> ततः कृशतरा देवा वभूवुस्तेन खण्डिताः। इन्द्रं कृशतरं दृष्ट्वा नष्टराज्यं नृपोत्तम ॥३॥

After their defeat in the hands of Bali, the gods became weak and emaciated. The same was the case with Indra bereft of his kingdom. 3

अदितिर्देवमाता या सातप्यत्परमं तपः। तुष्टाव वाश्मिरिष्टाभिः प्रणिपत्य जनार्दनम्।।४।।

Aggrieved at this pitiable condition of gods including Indra, Aditi, the mother of the gods practised severe austerities; having paid obeisance to Janardana she propitiated Him by chanting hymns dear to Him. 4

ततः स्तुत्याभिसंतुब्टो देवदेवो जनार्दनः। स्थित्वा तत्पुरतो CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, वास्त्रमुतान्नDigम्बनुस्माः १९१५/१५ on USA तव पुत्रो भविष्यामि सुमगे बलिबन्वनः। इत्युक्तवा तां गतो विष्णुः स्वगृहं सा समाययो ॥६॥

Pleased with her prayer Janardana, the Lord of gods and the slayer of Madhu appeared before her and said—

"O blessed lady, I will be born as your son and will put Bali in chains." Having said so Vişnu disappeared and Aditi started for her residence. 5-6

> ततः कालेन सा गर्भमवाप नृप कश्यपात्। अजायत स विश्वेशो भगवान् वामनाकृतिः॥७॥

Then in course of time Aditi conceived through Kasyapa and God, the Lord of the universe was born in the form of a dwarf. 7

तस्मिञ्जाते समागत्य ब्रह्मा लोकपितामहः। जातकर्मादिकाः सर्वाः क्रियास्तत्र चकार वे।।८।।

After the birth of the Lord, Brahmā, the progenitor of the world came there and performed all the birth-rites. 8

कृतोपनयनो देवो ब्रह्मचारो सनातनः। अदिर्ति चाप्यनुज्ञाप्य यज्ञशालां बलेयंयौ।।१।।

After the initiation ceremony the primeval god with the permission of his mother started for the sacrificial hall of Bali in the garb of a Brahmacārin.

गच्छतः पादविक्षेपाच्चचाल सकला मही। यज्ञभागान्न गृह्णन्ति दानवारच बलेमंखात्॥१०॥

The whole earth moved by the force of his foot-steps when he started for the sacrificial hall and the demons were no more able to have their share in the sacrifice of Bali. 10

प्रशान्ताश्चाग्नयस्तत्र ऋत्विजो मन्त्रतश्च्युताः। विपरीतिमदं दृष्ट्वा शुक्रमाह महाबलः।।११॥

न गृह्धन्ति मुने कस्माद्धविभीगं महासुराः। CC-0. Prof. Sallya Var a द्वारा शान्ताः कस्माद्ध श्चलति द्विज ॥१२॥

## कस्माच्च मन्त्रतो भ्रष्टा ऋ त्विजः सकला अमी । इत्युक्तो बलिना शुको दानवेन्द्रं वचोऽब्रवीत् ॥१३॥

The sacrificial fires were extinguished; the priests in the sacrifice mispronounced the mantras; surprised at these unusual happenings, the valiant Bali asked Sukrācārya—"O sage, what is the cause for which the mighty demons do not accept the sacrificial offerings? Why have the sacrificial fires been extinguished, O Brahmin, and why does the earth move? And what for all these priests of the sacrifice fail to chant the mantras correctly?" Thus asked by Bali, the preceptor Sukra replied to the lord of demons. 11-13

## शुक्र उवाच

हे बले श्रृणु मे वाक्यं त्वया देवा निराकृताः। तेषां राज्यप्रदानाय अदित्यामच्युतोऽुरः।।१४।।

देवदेवो जगद्योनिः संजातो वामनाकृतिः। सः त्वागच्छति ते यज्ञं तत्यादन्यासकम्पिता।।१५॥

चलतीयं मही सर्वा तेनाद्यासुरभूपते। तत्संनिधानादसुरा न गृह्णन्ति हविमेखे।।१६॥

तवाग्नयोऽपि वै शान्ता वामनागमनाद्धि भोः। ऋत्विजश्च न भासन्ते होममन्त्रो बलेऽघुना।।१७॥ असुराणां श्रियो हन्ति सुराणां भूतिरुत्तमा।

असुराणा श्रियो हन्ति सुराणां भूतिरुत्तमा। इत्युक्तः स बलिः प्राह शुक्रं नीतिमतां वरम्।।१८॥

#### Sukrācarya said:

"O the demon-king Bali, listen to me. Previously you had spurned the gods; Acyuta (the imperishable one), the Lord of gods and the creator of the universe has been born from Aditi in the shape of a Vāmana (dwarf) with the sole purpose of giving back the kingdom to the gods. He is coming to attend your sacrifice, hence the whole earth moves with the force of this foot-steps. Because He is approaching, the demons are rejuctant to accept the offerings in specifically Si Foundation USA.

roach of Vāmana (the dwarf), the sacred fires of your sacrifice are extinguished, the periests are incapable of chanting the 'mantras'. The 'mantras' now recited in the sacrifice, O Bali, lead to the prosperity of the gods and the adversity of the demons." Thus told Bali asked Sukrācārya, the pre-eminent teacher of moral philosophy, 14-18

श्रृणु ब्रह्मन् द्यो मे त्वमागते वामने मखे। यन्मया चाद्य कर्तव्यं वामनस्यास्य घीमतः ॥१६॥ तन्मे वद महाभाग त्वं हि नः परमो गुरुः।

O Brahman, O illustrious one, listen to me. The wise and prudent Vāmana (the dwarf) is coming to the sacrifice. What can I do in His honour? You are our most revered preceptor. Please advise me on this." 19-20°

### मार्कण्डेय उवाच

इति संचोदितः शुक्रः स राज्ञा बलिना नृप ॥२०॥ तमुवाच बलि वाक्यं ममापि श्रुणु साम्प्रतम्। देवानामुपकाराय भवतां संक्षयाय च ॥२१॥ स नूतमायाति बले तव यज्ञे न संशयः। आगते वामने देवे त्वया तस्य महात्मनः ॥२२॥ प्रतिज्ञा नैव कर्तव्या ददाम्येतत्तवेति वै।

Mārkaņdeya said

'O king, thus pressed by king Bali, Sukrācārya told him, "Now listen to me, O Bali, Vāmana (the dwarf) is coming to your sacrifice for the wellbeing of the gods and for the destruction of all of you. There is no doubt in it. I will make you a gift of something': never make such a promise to the Supreme Lord when God Vamana (the dwarf) approaches." The part and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

इति श्रुत्वा वचस्तस्य बलिबंलवता वरः ॥२२म उवाच तां शुभां वाणीं शुक्रमात्मपुरीहितम्। आगते वामने शुक्र यज्ञे मे मधुसूदने (१२४)। ....

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

न शक्यतेप्रतिख्यातुं दानं प्रति मया गुरो। अन्येषामपि जन्तूनामित्युक्तं ते मयाधुना।।२५॥

किं पुनर्वासुदेवस्य आगतस्य तु शाङ्गिणः। त्वया विद्नो न कर्तंच्यो वामनेऽत्रागते द्विज ॥२६॥

यद्यद्द्रव्यं भाषंयते तत्तद्द्रव्यं ददाम्यहम् । कृतार्थोऽहं मुनिश्चेष्ठ यद्यागच्छति वामनः ॥२७॥

Having heard thus Bali, the foremost of the mighty told these pleasing words to his priest Sukrācārya,—"O venerable preceptor Sukrācārya, in the form of Vāmana when Madhu sūdana (the slayer of Madhu) Himself comes to my sacrifice, it is not possible for me to refuse Him a gift. I have just now told you that I am ready to make a gift to one and all present in the sacrifice. How is it possible for me to refuse a gift to Vās deva, the holder of the Sārūga bow when He would come here? Please don't put any obstacle when He would arrive. I would readily give him anything that He asks for. O revered sage, I would think myself blessed if Vāmana (the dwarf) presents Himself here." 238-27

इत्येवं वदतस्तस्य यज्ञशालां स वामनः। आगत्य प्रविवेशाय प्रशशंस बलेर्मखम्॥२८॥

तं वृष्ट्वा सहसा राजन् राजा दैत्याघिपो बिलः। उपचारेण सम्पूज्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥२६॥ यद्यत्प्रार्थयसे मां त्वं देवदेव घनादिकम्। तत्सवं तव दास्यामि मां याचस्वाद्य वामन ॥३०॥

When Bali was thus conversing with his preceptor, vamana (the dwarf) reached there and entered the hall of sacrifice; He was all praise for the sacrifice of Bali. Having notivamana in haste and said, 'O Lord of gods, I am ready to give you anything wealth etc., that you ask for. So now please tell collection for Saty and Shash coll 28:30 New Delhi. Digitized by \$3 Foundation please tell

इत्युक्तो वामनस्तत्र नृपेन्द्र बलिना तदा। याचयामास देवेशो भूमेर्देहि पदत्रयम् ॥३१॥ याचयामास

ममाग्निशरणार्थीय न मेऽर्थेऽस्ति प्रयोजनम्। इत्युक्तो वामनेनाथ बलिः प्राह च वामनम् ।।३२॥

पदत्रयेण चेत्तृप्तिर्मया दत्तं पदत्रयम्। एवम्बते तु बलिना वामनो बलिमब्रवीत्।।३३॥ दीयतां मे करे तोयं यदि दत्तं पदत्रयम्।

O the best of kings, thus told by Bali, Vāmana, the Lord of gods asked him, 'Please give me land measuring three steps, I have nothing to do with wealth. For giving protection and shelter to the sacred fires (agnisarana) I am in need of land. Thus told by Vāmana (the dwarf) Bali replied—'If you are satisfied just with the land measuring only three steps, then be sure that I have already made a gift of it'.

Thus assured by Bali, Vāmana told him, 'If you are sure of giving me land measuring my three steps, then pour down water in my hands.' 31-34°

इत्युक्तो देवदेवेन तदा तत्र स्वयं विलः॥३४॥ सजलं हेमकलशं गृहीत्वोत्थाय भक्तितः। यावत्स वामनकरे तोयं दातुमुपस्थितः ॥३५॥ कलशगो जलधारां रुरोघ ह। वामनः ऋदः पवित्राग्रेण सत्तम ।।३६॥ तावच्छकः ततश्च कलशद्वारि तच्छुक्राक्षिमवेधयत्। ततो व्यपगतः शुक्रो विद्धैकाक्षो नरोत्तम ॥३७॥

When the Lord of gods had said this, Bali took hold of the golden jar full of water and devotedly stood by Vāmana ready to pour down water in His hands. In the meantime his preceptor Sukrācārya entered the golden jar and obstructed the flow of water from within. Then, O best of the righteous,

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

Vāmana got annoyed and standing in the spout of the jar with the tips of the 'kuśa' grass, He pierced one of the eyes of Śukrācārya. Then O best of men, Śukrācārya, blind of one eye fled away then and there. 346-37

तोयघारा निपतिता वामनस्य करे पुनः। करे निपतिते तोये वामनो ववृधे क्षणात्।।३८॥

And with the departure of Sukrācārya, the flow of water continued without any interruption and fell to the hands o Vām ana; and with the water falling to His hands Vāmana al on a sudden assumed a colossal form. 38

पादेनैकेन विकान्ता तेनैव सकला मही। अन्तरिक्षं द्वितीयेन द्यौस्तृतीयेन सत्तम।।३६॥

With one stride He covered this whole earth O best of men, with the second stride the mid-region (antarīkṣa) and with the third stride He covered the heaven. 39

अनेकान् दानवान् हत्वा हत्वा त्रिभुवनं बले:।
पुरंदराय त्रैलोक्यं दत्त्वा बिलमुवाच ह।।४०॥
यस्मात्ते भिक्ततो दत्तं तोयमद्य करे मम।
तस्मात्ते साम्प्रतं दत्तं पातालतलमुत्तमम्॥४१॥

Vāmana killed many demons; He restored the Purandara (Indra, the destroyer of the cities) the three worlds which Ha had wrested from Bali; and He addressed him,—'Out of devo-e tion today you offered water in my bands and in return I am now making you a gift of nether world, the foremost of all the regions. 40-41

तत्र गत्वा महाभाग भुङ्क्षव त्वं मत्प्रसादतः। वैवस्वतेऽन्तरेऽतीते पुनरिन्द्रो भविष्यसि॥४२॥

You go there, O illustrious king, and rule over the kingdom with my blessings directed towards you. And after the lapse of Vaivasvata Manvantara you will be again installed as Indra.' 42 Then after bowing down to Vāmana he went to the nether world where he ruled over his kingdom in pomp and luxury. 43

शुक्रोऽपि स्वर्गमारुह्य प्रसादाद्वामनस्य वै। समागतास्त्रिभुवनं राजन् देवसमन्वितः॥४४॥

And due to the grace of Vāmana Sukrācārya too went to the heaven where he lived in the company of the gods. 44

यः स्मरेत्प्रातरुत्थाय वामनस्य कथामिमाम्। सर्वपापविनिर्मुवतो विष्णुलोके महीयते॥४५॥;

By reciting this story of Vārrana every morning after tleaving one's bed, one is cleansed of all sins and is adored in he world of Visnu. 45

इत्थं पुरा वामनरूपमास्थितो हरिर्बलेहुँ त्य जगत्त्रयं नृप। कृत्वा प्रसादं च दिवीकसाम्पते-दंत्त्वा त्रिलोकं स ययौ महोदिघम् ॥४६॥

Thus in times of yore, in the form of Vāmana Hari (Viṣṇu) wrested the three worlds from Bali; He made a great favour to Lord Indra by restoring these worlds to him, after which He went to the great ocean. 46

इति श्रीनरसिंहपुराणे वामनप्रादुर्भावे पञ्चचत्वारिक्षोः .......

The program and are are

in our man printers is a speciment of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a consecutive of a

## षटचत्वारिंशोऽध्यायः

#### **CHAPTER XLVI**

### मार्कण्डेय उवाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भावं हरेः शुभम्। जामदग्न्यं पुरा येन क्षत्रमुत्सादितं श्रृणु।।१।।

Mārkaņdeya said

Henceforth I would narrate to you the auspicious Jāmadagnya (Parašurāma) incarnation of Hari who in ancient times had exterminated the Kṣatriyas. O king, please listen to it. 1

पुरा देवगणैविष्णुः स्तुतः क्षीरोदधौ नृप। ऋषिभिष्च महाभागैर्जमदग्नेः सुतोऽभवत्।।२।।

O king, formerly gods and the illustrious sages prayed to Vişnu sleeping in the milk-ocean and in consequence He was born as the son of Jamadagni. 2

पर्शुराम इति स्यातः सर्वेलोकेषु स प्रभुः।
दुष्टानां निग्रहं कर्तुमवतीर्णो महीतले।।३॥

Known in all the worlds as Parasurāma, the Lord incarnated on the earth for the destruction of the wicked. 3

कृतवीर्यमुतः श्रीमान् कार्तवीर्योऽभवत् पुरा। दत्तात्रेयं समाराष्ट्य चऋवित्तत्वमाप्तवान्।।४॥

Previously there was the illustrious Kārtavīrya, the son of Kītavīrya. By virtue of worshipping Dattātreya he became the sovereign of the whole world.

स कदाचिन्महाभागो जमदग्न्याश्रमं ययौ। जमदग्निस्तु तं दृब्ट्वा चतुरङ्गबलान्वित्स गुण्याता USA CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by St. उवाच मधुरं वाक्यं कार्तवीर्यं नृपोत्तमम्। मुच्यतामत्र ते सेना अतिथिस्त्वं समागतः। वन्यादिकं मया दत्तं भुक्तवा गच्छ महामते॥६॥

Once the illustrious Kārtavirya had been to the hermitage of Jamadagni. Having noticed him accompanied with four-fold army, Jamadagni told these sweet words to Kārtavīrya, the lord of kings—'Dismiss the army; You are my guest. I am offering the roots and fruits of the forest, O high-minded one, please take these and depart.' 56

प्रमुच्य सेनां मुनिवाक्यगौरवात् स्थितो नृपस्तत्र महानुभावः। आमन्त्र्य राजानमलङ्घयकीत्ति-र्मुनिः स घेनुं च दुदोह दोग्ध्रीम्।।७॥

With due regard for the words of the sage the illustrious king dismissed the army and remained there as his guest. Then the sage of unequal fame engaged himself in milking the cow.

हस्त्यश्वशाला विविधा नराणां गृहाणि चित्राणि च तोरणानि । सामन्तयोग्यानि शुभानि राजन् समिच्छतां यानि सुकाननानि ॥६॥

गृहं वरिष्ठं बहुभूमिकं पुनः समन्वितं साघुगुणैरुपस्करैः। दुग्ध्वा प्रकल्पन् मुनिराह पार्थिवं गृहं कृतं ते प्रविशेह राजन ॥ ६॥

Various stables, elephant-stables; beautiful houses for the people to reside, gate-ways, beautiful mansions surrounded with gardens fit for the feudatory princes and a multi-storeyed clegant mansion furnished with articles of beauty and utility—clegant mansion furnished with articles of beauty and utility—having milked all these from the cow the sage addressed the having milked all these from the cow the sage addressed the king—'O king, the house is ready for you, now you please get n. 8-9

the direction

इमें च मन्त्रिप्रवरा जनास्ते गृहेषु दिव्येषु विश्वन्तु शीघ्रम्। हस्त्यश्वजात्यश्च विश्वन्तु शालां भृत्याश्च नं चेषु गृहेषु सन्तु॥१०॥

Let your people and the eminent ministers get into these beautiful houses. Let the horses and elephants of various breeds rest in the shed and the attendants reside in the small rooms.'

इत्युक्तमात्रे मुनिना नृपोऽसौ
गृहं वरिष्ठं प्रविवेश राजा।
अन्येषु चान्येषु गृहेषु सत्सु
मुनिः पुनः पार्थिवमाबभाषे॥११॥

beautiful mansion and in keeping with their rank others too took their residence in different houses. Thus when the king and his retinue were accommodated in the respective houses, the sage again addressed Kārtavīrya.

रंनानप्रदानार्थं मिदं मया ते प्रकल्पितं स्त्रीशतमुत्तमं नृप। स्नाहि त्वमद्यात्र यथाप्रकामं यथा सुरेन्द्रो दिवि नृत्यगीतैः ॥१२॥

'O king, I have engaged these hundred beautiful women who would bathe you. Like Indra taking his bath in the heaven to the accompaniment of dance and music of heavenly damsels, now you please go for a bath—(with the women ready to give you enjoyment).' 12

स स्नातवांस्तत्र सुरेन्द्रवन्नृपो
गीत्यादिशब्देमंघुरैश्च वाद्यैः।
स्नातस्य तस्याशु शुभे च वस्त्रे
दवी मृनिर्माण्यातिक द्विभाषातिक द्विभागानिक स्वाप्तिक स्वाप

Like Indra taking his bath (in the company of heavenly damsels) Kārtavīrya took his bath to the accompaniment of melodious songs and sweet sound of the drums. Just after his bath two pieces of fine beautiful cloth were handed over to him by the sage. 13

गरिधाय वस्त्रं च कृतोत्तरोयः कृतिकियो विष्णुपूजां चकार। मुनिश्च दुग्ध्वान्नमयं महागिरि नृपाय भृत्याय च दत्तवानसौ ॥१४॥

He put on one piece and the other piece he used as his upper garment. After performing his daily purificatory rites he was engaged in the adoration of Visnu. In the meantime by milking the cow the sage procured a big heap of foodstaff of the size of a great mountain. The king and his retinue were well-contented with that. 14

यावत्स राजा बुभुजे सभृत्यस्तावच्च सूर्यो गतवान् नृपास्तम्।
रात्री च गीतादिविनोदयुक्तः
शेते स राजा मुनिर्निमिते गृहे ॥१५॥

By the time of sun-set O king, Kartavirya and his attendants had finished their meals. And in the mansion built by the sage, the king had a sound sleep at night when he amused himself with song, dance etc. 15

ततः प्रभाते विमले स्वप्नलब्धमिवाभवत्। भूमिभागं ततः कंचिद् दृष्ट्वासौ चिन्तयन्तृपः ॥ १६॥

Thereafter when the day dawned, to his utter surprise the king found all his acquisitions disappeared like objects acquired in a dream. Finding nothing (of these palaces, mansions or women) except some patch of land, the king thought over in his mind and enquired of his priest.

िकिमयं तपसः शक्तिमुनेरस्य महात्मनः।

मुर्भ्या वा महाभाग ब्रहि में त्वं पुरोहित ॥१७॥

CC-0. Prod. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

'O illustrious priest, whether all the things the sage bestowed on us were due to his power of penance or was it due to the influence of Surabhi?' 17

> इत्युक्तः कार्तंवीर्येण तमुवाच पुरोहित:। मुने: सामर्थ्यमप्यस्ति सिद्धिश्चेयं हि गोर्नृ प ॥१८॥

Thus asked by Kārtavīrya the priest replied—'The sage is quite capable no doubt, but all this is the achievement of the cow. 18

तथापि सा न हर्तं व्या त्वया लोभान्न राधिष । यस्त्वेतां हर्तमिच्छेद् वे तस्य नाशो घ्रुवं भवेत् ॥१६॥

Still O lord of kings, don't be covetous, never think of stealing the cow. He who would try to steal the cow, is sure to meet with death and destruction.' 19

अथ मन्त्रिवरः प्राह ब्राह्मणो ब्राह्मणित्रयः। राजकार्यं न पश्येद्वे स्वपक्षस्येव पोषणात्॥ २०॥

At this the foremost of his ministers pointed out, -O Lord, a Brahmin naturally is interested in a Brahmin. He (priest) is bent upon supporting his own clan, so he cares little for the interest of the king. 20

हे राजंस्त्विय तिष्ठित्ति गृहाणि विविधानि च । तथा सुवर्णपात्राणि शयनादीनि च स्त्रियः ॥२१॥ तां घेनुं प्राप्य राजेन्द्र लीयमानानि तत्क्षणात् । अस्माभिस्तत्र दृष्टानि नीयतां धोनुष्त्तमा ॥२२॥ तवेयं योग्या राजेन्द्र यदीच्छसि महामते । गत्त्वाहुर्मानियष्यामि आज्ञां मे देहि भूभृज ॥२३॥

All the various houses, golden utensils, lovely couch and beautiful women have disappeared in a moment. But those objects will be readily available to you once you are in possession of the cow. So let us get away with this cow of plenty. O Lord like, I will fetch it. O king, I am only waiting for you considers'.

इत्युक्तो मन्त्रिणा राजा तथेत्याह नृगोत्तम्। सचिवस्तत्र गत्वाथ सुर्राभ हर्तुमारभत्॥२४॥

Thus advised by the minister, O the best of kings, the king said, 'Let it be so.' Then the minister went ahead and began to drag the cow stealthily. 24

वारयामास सचिवं जमदिग्नः समन्ततः। राजयोग्यामिमां ब्रह्मन् देहि राज्ञे महामते ॥२५॥ त्वं तु शाकफलाहारी कि घेन्वा ते प्रयोजनम्। इत्युक्तवा तां बलाद्धृत्वा नेतुः मन्त्री प्रचकमे ॥२६॥

The sage Jamadagni in all sorts of ways dissuaded the minister, on the contrary the minister said: 'O high-minded Brahmin, this cow is worthy of a king, make a gift of it to him. You are used to a vegetarian diet like fruits and roots. What have you to do with a cow?" With these words the minister forcibly took away the cow. 25-26

पुनः सभायः स मुनिर्वारयामास तं नृपम्। ततो मन्त्री सुदुष्टात्मा मुनि हत्वा तु तं नृप ॥२७॥

ब्रह्महा नेतुमारेभे वायुमार्गण सा गता। राजा च क्षुब्बहृदयो ययो माहिष्मतीं पुरीम् ॥२८॥

Once again the sage along with his wife obstructed the king. Thereafter, the Brahmin-slayer the wicked minister killed the sage and tried to get away with the cow; but alas; the cow disappeared. Then the king broken-hearted at the disappedisappeared of the cow started for his city of Māh'ṣmati. 27-23

मुनिपत्नी सुदुःखार्ता रोदयन्तो भृशं तदा। विस्तरस्य प्रश्नित ।। २६।।

O king, very much stricken with grief the wife of the sage wailed loudly and struck her belly twenty one times. 29

तच्छूण्वन्नागतो रामो गृहोतपरशुस्तदा।
पुष्पादोनि गृहोत्वा तु वनान्मातरमबतीत्।।३०।।

# अलमम्ब प्रहारेण निमित्ताद् विदितं मया। हिन्दिष्यामि दुराचारमर्जुनं दुष्टमन्त्रिणम्।।३१॥

with an axe in his hand he approached his mother with some flowers gathered from the forest. He said:—'O my mother, enough of this striking your belly. I have come to know everything through the portents. I would surely kill Arjuna. the wicked minister, given to evil ways. 30-31

त्वयैकविशवारेण यस्मात्कुक्षिश्च ताडिता। त्रिस्सप्तकृत्वस्तस्मात्तु हनिष्ये भुवि पायिवान् ॥३२॥

For twenty one times you struck your belly. And for twenty one times I would exterminate the Kşatriyas here on this earth.' 32

इति कृत्वा प्रतिज्ञां स गृहीत्वा परशुं ययौ । माहिष्मतीं पुरीं प्राप्य कार्तवीर्यमथाह्वयत् ॥३३॥

With this promise before his mother with the axe in hand he reached the city of Māhişmati and changed Kārtavīrya. 33

युद्धार्थमागतः सोऽथ अनेकाक्षौहिणीयुतः। तयोर्युद्धमभूत्तत्र भैरवं लोमहर्षणम्।।३४॥ पिशित।शिजनानन्दं शस्त्रास्त्रशतसंकुलम्।

Then Kārtavīrya accompanied by a large army was ready for a fight. Thus there ensued between them the most thrilling and fierce battle which gave delight to the carnivorous animals and wherein hundreds of weapons were waived. 34-35°

ततः परशुरामोऽभून्महावलपराक्रमः ॥३४॥ परं ज्योतिरचिन्त्यात्मा विष्णुः कारणमूर्तिमान् ।

By the time by virtue of his meditation on Visnu, the Supreme Light, the Unthinkable and the Unmanifested cause CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by Smanifested cause

of the universe, Parasurāma became possessed of excessive valour and energy. 355-36°

कार्तवीर्यंबलं सर्वमनेकैः क्षत्रियै: सह।।३६॥ हत्वा निपात्य भूमौ तु परमाद्भः तिवक्रमः। कार्तवीर्यंस्य बाहूनां वनं चिच्छेद रोषवान्। छिन्ने बाहुवने तस्य शिरश्चिच्छेद भागैवः॥३७॥

Paraśurāma of great and amazing prowess exterminated the whole army of Kārtavīrya along with numerous Kṣatriyas and in great rage he dismembered all the arms of Kārtavīrya. After cutting off his arms Bhārgava (Paraśurāma) beheaded him. 366-37

विष्णुहस्ताद्वघं प्राप्य चक्रवर्ती स पार्थिवः। दिव्यरूपघरः श्रीमान् दिव्यगन्धानुलेपनः ॥३८॥ दिव्यं विमानमारुह्य विष्णुलोकमवाप्तवान्।

In consequence of his death in the hands of Vişnu, the sovereign monarch was fortunate enough to be endowed with a divine form besmeared with divine fragrant substance and seated in a divine chariot he proceeded to the world of Vişnu.

38-39

कोघात्परशुरामोऽपि महाबलपराक्रमः ॥३६॥ त्रिस्सप्तकृत्वो भूम्यां वै पार्थिवान्निज्ञान सः । क्षित्रियाणां वघात्तेन भूमेर्भारोऽवतारितः ॥४०॥ भूमिश्च सकला दत्ता कश्यपाय महात्मने । इत्येष जामदग्न्याख्यः प्रादुर्भावो मयोदितः ॥४१॥

Paraśurāma of great prowess, in great rage slaughtered all the kings of the earth twenty one times, with the massacre of all the Kṣatriya kings, he took off the burden of the Earth and finally he made a gift of the entire earth to the high-souled and finally he made a marrated to you the Jāmadagnya Kaśyapa. Thus I have narrated to you the Jāmadagnya (Paraśurāma) incarnation.

यर्च तच्छृणयाद्भक्त्या सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥४२॥

By devotedly listening to it one is freed from all sins. 42

अवतीर्य भूमौ हरिरेष साक्षात् त्रिस्सप्तकृत्वः क्षितिपान्निहत्य स । क्षात्रं च तेजो प्रविभज्य राजन् रामः स्थितोऽद्यापि गिरौ महेन्द्रे ॥४३॥

With his descent upon the earth Paraśurāma, Viṣṇu-per-sonified, exterminated the Kṣatriya kings twenty one times. Having shattered the valour and energy of the Kṣatriyas O king in the Mahendra mountain even today Paraśurāma shines in all glory and splendour. 43

इति श्रोनरसिंहपुराणे परशुरामप्रादुर्भावो नाम षटचत्वारिशोऽध्यायः ॥४६॥

# सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

#### CHAPTER XLVII

### श्रीमार्कण्डेय उवाच

श्रृणु राजन् प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भावं हरेः शुभम् । निहतो रावणो येन सगणो देवकण्टकः ॥१॥

Mārkaņdeya said

O king, please listen to the auspicious manifestation of Hari who had killed Rāvaṇa, the thorn of the gods along with his followers.

ब्रह्मणो मानसः पुत्रः पुलस्त्योऽभून्महामुनिः। तस्य वै विश्रवा नाम पुत्रोऽभूत्तस्य राक्षसः॥२॥

तस्माज्जातो महावीरो रावणो लोकरावणः। तपसा महता युक्तः स तु लोकानुपाद्रवत्।।३।।

Great sage Pulastya was the mind-born son of Brahmā; and Viśravas happened to be the son of Pulastya; from Viśravas was born the demon Rāvaṇa, the great hero who used to cause all the three worlds to cry in terror. Fortified with severe asceticism he used to harass the people. 2-3

सेन्द्रा देवा जितास्तेन गन्धर्वाः किनरास्तथा। यक्षाश्च दानवाश्चैव तेन राजन् विनिजिताः॥४॥

Gods along with Indra, Gandharvas and Kinnaras were subdued by him, and O king even he vanquished the Yakşas and the demons. 4

स्त्रियश्चैव सुरूपिण्यो हृतास्तेन दुरात्मना। देवादीनां नृपश्चेष्ठ रत्नानि विविधानि च॥५॥

रणे कुबेरं निजित्य रावणो बलदर्पितः। तत्पुरीं जगृहे लङ्कां विमानं चापि पुष्पकम्॥६॥ The evil-minded demon abducted the beautiful wives of gods along with the different jewels puffed up with pride Rāvaņa vanquished Kuvera in a battle, seized his city Lankā and even he took possession of his Puspaka chariot. 5-6

तस्यां पुर्यां दशग्रीवो रक्षसामिषपोऽभवत्। पुत्राश्च बहवस्तस्य बभूवुरिमतौजसः॥७॥

In the city of Lanka the ten-headed Ravana became the overlord of the demons and many valiant sons were born to him. 7

राक्षसाक्च तमाश्रित्य महाबलपराक्रमाः । अनेककोटयो राजन् लङ्कायां निवसन्ति ये ॥ । । । देवान् पितृ न् मनुष्यांक्च विद्याधरगणानि । यक्षांक्चैव ततः सर्वे घातयन्ति दिवानिशम् ॥ ६॥ संत्रस्तं तद्भयादेव जगदासोच्चराचरम् । दुःखाभिभूतमत्यर्थं सम्बभूव नराधिप ॥ १०॥

With the support of Rāvaṇa, O king millions and millions of demons of great strength and valour used to reside there in the city of Lankā; and all throughout the day and the night they used to kill gods, manes, human beings, Yakṣas and hosts of Vidyādharas. Out of fear the whole universe consisting of the animate and the inanimate, stricken with awe, was enveloped in sorrow and misery. 8-10

एतिस्मन्नेव काले तु देवाः सेन्द्रा महर्षयः। सिद्धा विद्याघराश्चेव गन्धर्वाः किंनरास्तथा।।११।। गुह्यका भुजगा यक्ष ये चान्ये स्वग्वासिनः। ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा शंकरं च नराधिप।।१२।। ते ययुईतविकान्ताः क्षीराब्धेस्तटमुत्तमम्। तत्राराष्ट्य हरि देवास्तस्युः प्राञ्जलयस्तदा।।१३।।

Then under the leadership of Brahmā and Samkara, all the divinities along with Indra, prominent sages, Siddhas, Vidyādharas, Gandharvas, Kinnarasized Guryakastion Serpents,

Yakşas and the other residents of the heaven shorn of their might went to the shore of milk-ocean. The divinities stood there with folded hands and adored Lord Hari. 11-13

ब्रह्मा च विष्णुमाराध्य गन्धपुष्पादिभिः शुभैः। प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा वासुदेवमथास्तुवत् ॥१४॥

It was Brahmā who adored Viṣṇu with choicest flowers and perfumes; with folded hands He paid His obeisance to Vāsudeva and chanted hymns of praise in His honour: 14

## ब्रह्मोवाच

नमः क्षीराब्धिवासाय नागपर्यंङ्कशायिने। नमः श्रीकरसंस्पृष्टिदिव्यपादाय विष्णवे।।१५॥

"Obeisance to Lord Vişnu who has His residence in the milk-ocean, who is used to recline on the bed of the serpent Ananta and whose holy and sacred feet are shampooed by the hands of Goddess Sri. 15

नमस्ते योगनिद्राय योगान्तर्भाविताय च। ताक्ष्यांसनाय देवाय गोविन्दाय नमो नमः॥१६॥

Obeisance again and again to the Govinda, who takes to "yoganidrā", who is meditated in the inner heart through 'yoga' and who is seated on Garuda. 16

नमः क्षीराब्धिकल्लोलस्पृष्टमात्राय शाङ्गिणे। नमोऽरविन्दपादाय पद्मनाभाय विष्णवे॥१७॥

Obeisance to Lord Vişuu, the holder of the Sārnga bow who is barely touched by the waves in the milk-ocean, whose feet resemble the lotus and from whose [navel springs out the lotus. 17

भक्ताचितसुपादाय नमो योगप्रियाय वै। शुभाङ्गाय सुनेत्राय माधवाय नमो नमः ॥१६॥

Obeisance again and again to Mādhava, whose lovely feet are adored by the devotees, who is fond of 'yoga' and who has a charming body with lovely eyes. 18

The evil-minded demon abducted the beautiful wives of gods along with the different jewels puffed up with pride Rāvaņa vanquished Kuvera in a battle, seized his city Lankā and even he took possession of his Puspaka chariot. 5-6

तस्यां पुर्यां दशग्रीवो रक्षसामिधपोऽभवत् । पुत्राश्च बहवस्तस्य बभूवुरमितौजसः ॥७॥

In the city of Lanka the ten-headed Ravana became the overlord of the demons and many valiant sons were born to him. 7

राक्षसाश्च तमाश्चित्य महाबलपराऋमाः।
बनेककोटयो राजन् लङ्कायां निवसन्ति ये॥।।।
देवान् पितृ न् मनुष्यांश्च विद्याधरगणानिष ।
यक्षांश्चेव ततः सर्वे घातयन्ति दिवानिशम् ॥६॥
संत्रस्तं तद्भ्यादेव जगदासोच्चराचरम्।
दुःखाभिभूतमत्यर्थं सम्बभूव नराधिप ॥१०॥

With the support of Rāvaṇa, O king millions and millions of demons of great strength and valour used to reside there in the city of Lankā; and all throughout the day and the night they used to kill gods, manes, human beings, Yakṣas and hosts of Vidyādharas. Out of fear the whole universe consisting of the animate and the inanimate, stricken with awe, was enveloped in sorrow and misery. 8-10

एतिस्मन्नेव काले तु देवाः सेन्द्रा महर्षयः। सिद्धा विद्याधराश्चेव गन्धर्वाः किंनरास्तथा॥११॥ गुद्धका मुजगा यक्ष ये चान्ये स्वर्गवासिनः। ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा शंकरं च नराधिप॥१२॥ ते ययुईतिविक्रान्ताः क्षीराब्धेस्तटमुत्तमम्। तत्राराष्ट्य हरिं देवास्तस्युः प्राञ्जलयस्तदा॥१३॥

Then under the leadership of Brahmā and Samkara, all the divinities along with Indra, prominent sages, Siddhas, Vidyādharas, Gandharvas, Kinnaras, Ihi Guhyakas, Ferrients, Acc-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Ihi Guhyakas, Ferrients, Acc-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Ihi Guhyakas, Serrients, Acc-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Ihi Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Ihi Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Ihi Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Ihi Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Ihi Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Ihi Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Illian Guhyakas, Satya Vrat Shastri Collection, Navas, Satya

Yakşas and the other residents of the heaven shorn of their might went to the shore of milk-ocean. The divinities stood there with folded hands and adored Lord Hari. 11-13

ब्रह्मा च विष्णुमाराध्य गन्धपुष्पादिभिः शुभैः। प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा वासुदेवमथास्तुवत् ॥१४॥

It was Brahmā who adored Viṣṇu with choicest flowers and perfumes; with folded hands He paid His obeisance to Vāsudeva and chanted hymns of praise in His honour: 14

## ब्रह्मोवाच

नमः क्षीराब्धिवासाय नागपर्यञ्ज्ञशायिने। नमः श्रीकरसंस्पृष्टिदव्यपादाय विष्णवे।।१५॥

"Obeisance to Lord Vişnu who has His residence in the milk-ocean, who is used to recline on the bed of the serpent Ananta and whose holy and sacred feet are shampooed by the hands of Goddess Śri. 15

नमस्ते योगनिद्राय योगान्तर्भाविताय च। ताक्ष्यासनाय देवाय गोविन्दाय नमो नमः॥१६॥

Obeisance again and again to the Govinda, who takes to "yoganidrā", who is meditated in the inner heart through 'yoga' and who is seated on Garuda. 16

नमः क्षीराब्धिकल्लोलस्पृष्टमात्राय शाङ्गिणे। नमोऽरविन्दपादाय पद्मनाभाय विष्णवे॥१७॥

Obeisance to Lord Vişnu, the holder of the Sārnga bow who is barely touched by the waves in the milk-ocean, whose feet resemble the lotus and from whose inavel springs out the lotus. 17

भक्ताचितसुपादाय नमो योगप्रियाय वै। शुभाङ्गाय सुनेत्राय माधवाय नमो नमः॥१६॥

Obeisance again and again to Mādhava, whose lovely feet are adored by the devotees, who is fond of 'yoga' and who has a charming body with lovely eyes. 18

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सुकेशाय सुनेत्राय सुललाटाय चिक्रणे। सुवक्त्राय सुकर्णाय श्रीधराय नमो नमः॥१६॥

Obeisance again and again to Śrīdhara, the wielder of the discus, who is endowed with lovely and beautiful eyes, ears, face, forehead and the hairs. 19

सुवक्षसे सुनाभाय पद्मनाभाय वै नमः। सुभुवे चारुदेहाय चारुदन्ताय शाङ्गिणे।।२०॥

Obeisance to the lotus-navelled Lord, the holder of the Sārnga bow endowed with lovely chest and navel, beautiful eyebrows, a lovely body and beautiful sparkling teeth. 20

चारुजङ्घाय दिव्याय केशवाय नमो नमः। सुनसाय सुशान्ताय सुविद्याय गदाभृते।।२१॥

Obeisance again and again to Keśava, the divine Lord holding the mace, who has lovely shanks and nails and who, the repository of divine knowledge is perfectly tranquil. 21

धर्मप्रियाय देवाय वामनाय नमो नमः। असुरष्नाय चोग्राय रक्षोष्नाय नमो नमः॥२२॥

Obeisance again and again to God Vāmana (Lord Viṣṇu in His dwarf incarnation) who is fond of righteousness. Obeisance again and again to the terrible Lord (Viṣṇu in His manlion form) the slayer of goblins and demons. 22

देवानामार्तिनाशाय भीमकर्मकृते नमः। नमस्ते लोकनाथाय रावणान्तकृते नमः॥२३॥

Obeisance to thee, the Lord of the universe, the slayer of the demons Rāvaṇa who, for removing the affliction of the gods engages Himself in fierce and terrible deeds." 23

## मार्कण्डेय उवाच

इति स्तुतो हुषीकेशस्तुतोष परमेष्ठिना । स्वरूपं दर्शेयित्वा तु पितामहमुवान हु,।।३४॥dation USA किमर्थं तु सुरैः सार्धमागतस्त्वं पितामह। यत्कार्यं ब्रूहि मे ब्रह्मन् यदर्थं संस्तुतस्त्वया॥२५॥

Mārkaņdeya said

Pleased with the eulogy of Brahmā, Hṛṣīkeśa revealed His own form and addressed Him (the great grand sire):—'What for do you accompany the gods, O great grand sire (Pitāmaha)? Please tell me O Brahmā, what is the business for which you have chanted hymns of praise in my honour?' 24-25

इत्युक्तो देवदेवेन विष्णुना प्रभविष्णुना। सर्वदेवगणैः सार्वं ब्रह्मा प्राह जनादंनम्।।२६॥

Thus asked by Viṣṇu, the Lord of gods and the creator of the universe, Brahmā standing there in the company of all the divinities replied to Janārdana. 26

## ब्रह्मोवाच

नाशितं तु जगत्सर्वं रावणेन दुरात्मना। सेन्द्राः पराजितास्तेन बहुशो रक्षसा विभो॥२७॥

Brahmā replied:

"The evil-minded Rāvaņa has wrought death and destruction in the whole universe. Many a time O Lord, the demon has vanquished gods like Indra and others. 27

राक्षसैर्भक्षिता मर्त्या यज्ञाश्चापि विदुषिताः। देवकन्या हृतास्तेन वलाच्छतसहस्रशः॥२८॥

Demons attending upon Rāvaņa have devoured the mortals and defiled the holy sacrifices. And Rāvaņa himself has adbucted hundreds and thousands of heavenly damsels. 28

त्वामृते पुण्डरीकाक्ष रावणस्य वधं प्रति। न समर्था यतो देवास्त्वमतस्तद्वधं कुरु॥२६॥

No other divinity but you are capable of taking the life of Rāvaṇa, therefore O lotus-eyed Lord, be pleased to kill him.'

इत्युक्तो ब्रह्मणा विष्णुकं ह्माणमिदमंब्रवीत्। न्युण्डवावहितो ब्रह्मन् यद्वदामि हितं वचः ॥३०॥

Thus said by Brahmā, Viṣṇu replied,—"O Brahmā, please he attentive and listen to the beneficial words that I say.

सूर्यवंशोद्भवः श्रीमान् राजाऽऽसीद्भः वि वीर्यवान्। नाम्ना दशरथस्यातस्तस्य पुत्रो भवाम्यहम् ॥३१॥

Here on this earth there is the king Dasaratha of the Solar race, endowed with grace and valour. And I would like to take my birth there as his son.

रावणस्य वघार्थाय चतुर्घाशेन सत्तम। स्वांशैर्वानररूपेण सकला देवतागणाः ॥३२॥

वतार्यन्तां विश्वकर्तः स्यादेवं रावणक्षयः। इत्युक्तो देव देवेन ब्रह्मा लोकपितामहः ॥३३॥

विवाश्च ते प्रणम्याथ मेरुपूष्ठं तदा ययुः। स्वांशैर्वानररूपेण अवतेरुच भूतले।।३४।।

For taking the life of Rāvaņa I will be taking my birth in four different forms. O best of the virtuous, let all the divinities be advised to be born in their own forms as monkeys. O creator of the universe, only by following this course of action can the demon Ravana be killed. Thus advised by Vişnu, the Lord of gods, Brahmā, the great grand sire of the world along with the gods paid their obeisance to the Lord and went to the summit Meru. Then in their own forms they descended to the - earth embodied as monkeys. 32-34

अंथापुत्रो दशरथो मुनिभिर्वेदपारगैः। इष्टि तु कारयामास पुत्रप्राप्तिकरीं नृपः॥३४॥

The issueless Dasaratha with the help of sages proficient in Vedic lore performed a sacrifice leading to the birth of sons.

ततः सौवणंपात्रस्यं हिवरादाय पायसम्। विह्न: कुण्डात् समुत्तस्थी ननं देवेन नोद्रितः अक्षिणिया (CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New निर्मादितः अक्षिणिया (Foundation USA

Then impelled by the Lord (daivena noditah) with the sacrificial porridge in a golden vessel there appeared the God of Fire from the sacrificial pit. 36

आदाय मुनयो मन्त्राच्चकः पिण्डद्वयं शुभम्। दत्ते कौशल्यकैकेय्योर्दे पिण्डे मन्त्रमन्त्रिते।।३७॥

The sages divided the porridge into two halves and prepared two balls out of it: fortified with the chanting of the mantras each of these balls was given to both Kauśalyā and Kaikeyi. 37

> ते पिण्डप्राशने काले सुमित्राया महामते। पिण्डाभ्यामल्पमल्पं तु सुभागिन्याः प्रयच्छतः ॥३६॥

Then O high-souled one, while taking these balls of porridge each of these ladies—Kausalyā and Kaikeyī offered a little of their share to Sumitrā, the lady of grace and fortune.

ततस्ताः प्राशयामासू राजपत्त्यो यथाविधि । पिण्डान् देवकृतान् प्राश्य प्रापुर्गर्भाननिन्दितान् ॥३६॥

After taking these balls of sacred porridge in the prescribed manner all the queens felt the presence (in their wombs) of offspring free from any blemish. 39

एवं विष्णुदंशरथाज्जातस्तत्पित्तषु त्रिष् ।
स्वांशैलोंकहितायैव चतुर्घा जगतीपते ॥४०॥
रामश्च लक्ष्मणश्चैव भरतः शत्रुष्म एव च ।
जातकर्मादिकं प्राप्य संस्कारं मुनिसंस्कृतम् ॥४१॥
मन्त्रिपण्डवशाद्योगं प्राप्य चेश्यथाभंकाः ।
रामश्च लक्ष्मणश्चैव सह नित्यं विचेरतुः ॥४२॥

Thus for the well-being of the world through his three queens Viṣṇu was born to Daśaratha in His four different forms—Śrī Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata and Śatrughna. The sages had performed (the necessary purificatory rites) commesages had performed (the necessary purificatory rites) commencing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' or ncing from the 'jātakarma' and ending with 'upanayana' and

investiture with the sacred thread, and in keeping with the four different shares of the sanctified porridge all four of them roamed about in pairs as usual like children. Of these four, Sri Rāma and Lakşmaṇa very close to each other always continued to move together. 40-42

जन्मादिकृतसंस्कारौ पितुः प्रीतिकरौ नृप। ववृषाते महावीयौ श्रुतिशब्दातिलक्षणौ ॥४३॥

With their birth-rites (and 'upanayana' etc.) performed, both these valiant sons—Śrī Rāma and Lakşmaņa endowed with many different auspicious signs unheard of before grew up with years, causing great delight to their father. 43

भरतः कैकयो राजन् भ्रात्रा सह गहेऽवसत्। वेदशास्त्राणि बुबुधे शस्त्रशास्त्रं नृपोत्तम् ॥४४॥

And in the company of his brother (Satrughna), Bharata, the son of Kaikeyi, O best of kings continued to reside at home where both of them mastered the Vedic lore and the science of archery.

एतस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्रो महातपा।
यागेन यष्टुमारेभे विधिना मधुसूदनम्।।४४॥
स तु विघ्नेन यागोऽभूद्राक्षसैवंहुशः पुरा।
नेतुं स यागरक्षार्थं सम्प्राप्तो रामलक्ष्मणौ।।४६॥
विश्वामित्रो नृपश्रेष्ठ तित्पतुर्मेन्दिरं शुमम्।
दशरथस्तु तं दृष्ट्वा प्रत्युत्थाय महामितः।।४७॥
अध्येपाद्यादिविधिना विश्वामित्रपूजयत्।
स पूजितो मुनिः प्राह राजानं राजसंनिधौ।।४६॥

In the meantime the great ascetic Viśvāmitra in keeping with the Šāstric injunctions had started a sacrifice in honour of Madusūdana (the slayer of Madhu); but the demons continuously created dangers and difficulties in his sacrifice. Then O best of kings, for the protection of sacrifice (from the demons) Viśvāmitra was in great need of help of Šrī Rāma and Lakşmana: naturally to lead them along to the place of sacrifice

the sage arrived at the lovely palace of Daśaratha. At the sight of the great sage Viśvāmitra, the high-souled king Daśaratha at once rose up from his seat and adored him with offering of flower, water and etc. Thus honoured and adored, the sage addressed Daśaratha standing along with other kings. 45-43

श्रुणु राजन् दशरथ यदर्थमहमागतः। तत्कार्यं नृपशाद्दंल कथयामि तवाग्रतः।।४१।। राक्षसैनिशतो यागो बहुशो मे दुरासदैः। यज्ञस्य रक्षणार्थं मे देहि त्वं रामलक्ष्मणौ।।५०।।

'O valiant king Dasaratha, please listen to me, I am telling you the purpose for which I have come. Fearful demons have interrupted my sacrifice many a time. Hence for the protection of the sacrifice be pleased to part with your sons—Śrī Rāma and Lakṣmaṇa.' 49-50

राजा दशरथः श्रुत्वा विश्वामित्रवचो नृप। विषण्णवदनो भूत्वा विश्वामित्रमुवाच ह।।५१।। बालाभ्यां मम पुत्राभ्यां कि ते कार्यं भविष्यति। अहं त्वया सहागत्य शक्त्या रक्षामि ते मखम्।।५२॥

The King Daśaratha was sorry to listen to these words of Viśvāmitra; and he replied—"What shall you gain from them who are so young. Rather I would accompany you and protect your sacrifice according to my might." 51-52

राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा राजानं मुनिरब्रवीत्। रामोऽपि शक्नुते नूनं सर्वान्नाशियतुं नृप ॥१३॥ रामेणैव हिते शक्या न त्वया राक्षसा नृप। अतो मे देहि रामं च न चिन्तां कर्तुंमहंसि ॥१४॥

Having heard these words of the king, the sage replied—"I am sure, O king even Śrī Rāma would be quite capable of killing all the demons. It is a fact that Śrī Rāma alone would kill all the demons, but you would not. Hence O king, you leave Śrī Rāma under my charge, rest assured without any worry." 53-54

इत्युक्तो मुनिना तेन विश्वामित्रेण घीमता।
तृष्णीं स्थित्वा क्षणं राजा मुनिवर्यमुवाच ह ॥५५॥
यद्ब्रवीमि मुनिश्रेष्ठ प्रजन्नस्त्वं निबोध मे।
राजीवलोचनं राममहं दास्ये सहानुजम्॥५६॥
किं त्वस्य जननी ब्रह्मन् अदृष्ट्वैनं मरिष्यति।
अतोऽहं चतुरङ्गेण बलेन सहितो मुने॥५७॥
आगत्य राक्षसान् हन्मीत्येवं मे मनसि स्थितम्।

Thus addressed by Viśvāmitra, the wise and intelligent sage, the king remained silent for a while and replied to the best of the sages:—"O the best of sages; be kind to listen to my words with pleasure. I am ready to part with the lotuseyed Śrī Rāma along with his younger brother, but O revered sage, in the absence of Śrī Rāma, his mother would not survive. Therefore, O sage, what I have decided is this—I myself would lead the four-fold army and kill all the demons."

55-58ª

विश्वामित्रः पुनः प्राह राजानमितौजसम् ॥४८॥ नाज्ञो रामो नृपश्रेष्ठ स सर्वज्ञः समः क्षमः ॥ श्रेषनारायणावेतौ तव पुत्रौ न संशयः ॥५६॥ दुष्टानां निम्रहार्थाय शिष्टानां पालनाय च ॥ अवतीणौ न संदेहो गृहे तव नराधिप ॥६०॥ न मात्रा न त्वया राजन् शोकः कार्योऽत्र चाण्विष ॥ निःक्षेषे च महाराज अपंथिष्यामि ते सुतौ ॥६१॥

Having heard these words Viśvāmitra again addressed the king of immeasurable strength and prowess,—"Śri Rāma, O best of the kings, is not a fool; he is omniscient, impartial and quite capable. Both of your sons, Śrī Rāma and Lakṣmaṇa are no doubt incarnations of Nārāyaṇa and (the serpent) Śeśa i and it is a fact, O lord of the kings, that for punishing the wicked and protecting the virtuous both of them have been incarnated in your family. Therefore, O king, none of you, either his mother or yourself should have the least of worries. Once the sacrifice is over, they would be coming back to you."

इत्युक्तो दशरथस्तेन विश्वामित्रेण घोमता। तच्छापभीतो मनसा नीयतामित्यभाषत॥६२॥

Thus replied by Viśvāmitra the wise and intelligent sage, Daśaratha afraid of his curse said—"O revered sage, let them go." 62

कुच्छ्रात्पित्रा विनिर्मुक्तं राममादाय सानुजम् । ततः सिद्धाश्रमं राजन् सम्प्रतस्थे स कौशिकः ॥६३॥

Daśaratha with fatherly affection with much reluctance and hesitation permitted them to proceed. Then O king, the sage Viśvāmitra accompanied by Śrī Rāma and Lakşmaņa started for his hermitag: - the "Siddhāśrama". 63

तं प्रस्थितमयालोक्य राजा दशरथस्तदा। अनुव्रज्यात्रवीदेतद् वचो दशरथस्तदा।।६४॥

अपुत्रोऽहं पुरा ब्रह्मन् बहुभिः काम्यकर्मभिः। मुनिप्रसादादघुना पुत्रवानस्मि सत्तम ॥६४॥

When the sage had started on his journey, the king Dasaratha followed him and implored him in these words:— "O Brahman, for a long time I was issueless, as a result of performing a number of sacrifices, with the grace of revered sages I have been blessed with sons. 64-65

मनसा तद्वियोगं तु न शक्ष्यामि विशेषतः। त्वमेव जानासि मुने नीत्वा शीघ्रं प्रयच्छ मे ॥६६॥

O best of the sages, you know very well, separation of my sons will entail a lot of mental strain. Therefore, it behoves you to bring them back to me as soon as possible." 66

इत्येवमुक्तो राजानं विश्वामित्रोऽत्रवीत्पुनः।
समाप्तयज्ञश्च पुनर्नेष्ये रामं च लक्ष्मणम्।।६७॥
सत्यपूर्वं तु दास्यामि न चिन्तां कर्तुमहंसि।
इत्युक्तः प्रेषयामास रामं लक्ष्मणसंयुतम्।।६८॥
अनिच्छन्तिप राजासौ मुनिशापभयान्तृपः।

(CC-0. Prof. विश्वासित्रस्तुः तौ।।युह्या, अय्योध्याया ययौ शनः।।६६॥

Thus entreated by the king, Viśvāmitra again assured him in these words—'Once the sacrifice is complete, Śrī Rāma and Lakşmana would be back to you, for sooth I tell you, you need not worry.'

Thus consoled by Viśvāmitra, the king afraid of the curse of the sage, reluctantly deputed both Śri Rāma and Lakṣmaṇa. And in the company of Śri Rāma and Lakṣmaṇa Viśvāmitra too left Ayodhyā at ease. 67-69

सरव्यास्तीरमासाद्य गच्छन्नेव स कौशिकः। तयोः प्रोत्या स राजेन्द्र द्वे विद्ये प्रथमं ददौ ॥७०॥ वलामतिवलां चैव समन्त्रे च ससंग्रहे। क्षुत्पिपासापनयने पुनश्चैव महामतिः॥७१॥

O lord of kings, in course of his journey the high-souled Viśvāmitra reached the bank of the river Sarayū. Out of great love and affection for the boys the sage was pleased to instruct them on the two types of knowledge—'valā' and 'ativalā' along with their mantra and the accessories. These two types of knowledge were effective in making them immune from hunger and thirst. 70-71

अस्त्रग्राममशेषं तु शिक्षयित्वा तु तौ तदा। आश्रमाणि चदिव्यानि मुनीनां भावितात्मनाम् ॥७२॥

Then having given them full instruction on the science of archery Viśvāmitra took them around the sacred hermitages of the sages purified through meditation of the supreme self. 72

दर्शियत्वा उषित्वा च पुण्यस्थानेषु सत्तमः।
गङ्गामृत्तीयं शोणस्य तीरमासाद्य पश्चिमम्।।७३।।
मुनिधार्मिकसिद्धांश्च पश्यन्तौ रामलक्ष्मणौ।
ऋषिभ्यश्च वरान् प्राप्य तेन नीतौ नृपात्मजौ।। १४।।
ताटकाया वनं घोरं मृत्योर्मुखमिवापरम्।

Having shown them around the holy places Visyamitra n USA spent sometime there. Then after crossing over the river Ganges

he reached the western bank of the river Sona. In course of their meeting the sages, the righteous and Siddhas, the latter blessed Srī Rāma and Lakṣmaṇa with boons. Then Viśvāmitra took along both the princes to the forest of Tāṭakā, the fierce forest appeared as if it was another cavity of Death. 73-75°

गते तत्र नृपश्रेष्ठ विश्वामित्रो महातपाः ॥७४॥ राममित्रं वचनमत्रवीत्। राम पत्रम महाबाहो ताटका नाम राक्षसी ॥७६॥ रावणस्य नियोगेन वसत्यस्मिन् महावने। तया मनुष्या बह्वो मुनिपुत्रा मृगास्तथा॥७७॥ निहता भिक्षताश्चेव तस्मात्तां वध सत्तम।

With their arrival in the forest the great sage Viśvāmitra addressed Śrī Rāma, the hero of miraculous exploits—"O valiant Śrī Rāma; as per the direction of Rāvaņa the demoness Tāṭakā lives in this dense and dreadful forest; she has killed and devoured human beings, sages and animals whosoever come in her way. Hence, O best of the virtuous, please make away with her." 75<sup>5</sup>-75<sup>a</sup>

इत्येवमुक्तो मुनिना रामस्तं मुनिमब्रवीत् ॥७ ॥ कथं हि स्त्रोवधं कुर्यामहमद्य महामुने ।

Thus directed by the sage, Śrī Rāma replied, "According to the wise the slaughter of a woman is a heinous crime, O revered sage, how do you expect me now to kill a woman?"

780.794

स्त्रीवधे तु महापापं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥७६॥ इति रामवचः श्रुत्वा विश्वामित्र उवाच तम् । तस्यास्तु निधनाद्राम जनाः सर्वे निराकुलाः ॥८०॥ भवन्ति सततं तस्मात्तस्याः पुण्यप्रदोवधः।

Having heard thus from SrI Rāma, Viśvāmitra said: "With her death, for all time to come everyone here would lead a peaceful life, hence her death would bring you religious merit."

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Founda 194-1814

इत्येवं वादिनि मुनौ विश्वामित्रे निशाचरी ॥६१॥ ग्रागता सुमहाघोरा ताटका विवृतानना। मुनिना प्रेरितो रामस्तां दृष्ट्वा विवृताननाम्॥६२॥

Just by the time the sage Viśvāmitra replied to Śrī Rāma, there appeared the demoness Tāṭakā, who, with her cavity of mouth wide open, had a very frightful appearance. As directed by the sage, Śrī Rāma looked at the demoness who had her cavity of the mouth wide open. 818-82

रद्यतेकमुजयिष्टमायतीं श्रीणिलम्बिगुरुषान्त्रमेखलाम् । तां विलोक्य विनतावधे घृणां पत्रिणा सह मुमोच राघवः ॥ ६३॥

Śrī Rāma, (the scion of the Raghu race) saw her who had raised one of her staff like arms and who had worn a zone of human intestines pendant on her waist. Advancing towards her he shot an arrow at her along with his aversion for killing a woman. 83

शरं संघाय वेगेन तेन तस्या उर:स्थलम्। विपाटितं द्विघा राजन् सा पपात ममार च॥६४॥

Then Śrī Rāma aimed the arrow at her; her chest struck by the arrow was cleft into two parts Then and there, O king the demoness fell down dead. 84

> घातियत्वा तु तामेवं तावानीय मुनिस्तु तौ । प्रापयामास तं तत्र नानाऋषिनिषेत्रितम् ॥६५॥ नानाद्रुमलताकीणं नानापुष्पोपशोभितम् । नानानिक्मंरतोयाढचं विन्ध्यशैलान्तरस्थितम् ॥६६॥ शाकमूलफलोपेतं दिव्यं सिद्धाश्रमं स्वकम्।

Then, having got the demoness killed, the sage led them to his hermitage, the 'Siddhāśrama'. Many different sages and seers used to reside in the hermitage situated in a valley of the Vindhya mountain. The hermitage full of different sages and creepers looking lovely with many varieties of flowers (bloom-

ing in them) was provided with all sorts of herbs, roots and fruits. Besides, with many springs and rivulets (flowing nearby) it presented a charming sight. 85-87°

रक्षार्थं तावुभौ स्थाप्य शिक्षयित्वा विशेषतः ॥ ५७॥ ततश्चारब्धवान् यागं विश्वामित्रो महातपाः ।

For the protection of his sacrifice the venerable sage Viśvāmitra made both the princes proficient in different lores and let them reside there. Then the great ascetic Viśvāmitra began his sacrifice. 876-884

दोक्षां प्रविष्टें च मुनौ विश्वामित्रे महात्मिन ॥ द्वा यज्ञे तु वितते तत्र कर्म कुर्वन्ति ऋत्विजः । मारीचश्च सुवाहुश्च बहवश्चान्यराक्षसाः ॥ दृशा आगता यागनाशाय रावणेन नियोजिताः । तानागतान् स विज्ञाय रामः कमललोचनः ॥ १०॥ शरेण पातयामास सुबाहुं धरणीतले । असृक्प्रवाहं वर्षन्तं मारीचं भल्लकेन तु ॥ १॥ प्रताड्य नीतवानिब्धं यथा पणं तु वायुना । शेषांस्तु हतवान् रामो लक्ष्मणाश्च निशाचरान् ॥ १॥।

The sacrifice started as soon as the high-souled Viśvāmitra was initiated and the priests began their duty in right earnest. Then for destroying the sacrifice there arrived many demons like Mārīca, Subāhu and others, all deputed by Rāvaṇa. Having come to know of their arrival, with his arrow the lotuseyed Śrī Rāma struck down the demon Subāhu, from whose body there flowed out a stream of blood. Then with the missile 'Bhalla' like a leaf blown away by the wind the demon Mārīca was thrown off at the distant ocean. And the rest of the demons were killed by the joint effort of Śrī Rāma and Lakṣmaṇa.

885-92

रामेण रक्षितमस्त्रो विश्वामित्रो महायशाः। समाप्य यागं विधिवत् पूजयामास ऋत्विजान्।।६३॥ सदस्यानिप सम्पूज्य यथाहं च ह्यरिंदम। रामं च लक्ष्मणं चैव पूजयामास भक्तितः।।६४॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ततो देवगणस्तुष्टो यज्ञभागेन सत्तम। ववर्षं पुष्पवर्षं तु रामदेवस्य मूर्घनि।।१५॥

With Śrī Rāma as the protector, the renowned sage Viśvāmitra performed the sacrifice in the manner prescribed by the Sāstras. Then (with gifts) he honoured the priests and in a befitting manner entertained others present in the sacrifice. Thereafter O vanquisher of foes, with faith and devotion the sage adored both the princes Śrī Rāma and Lakṣmaṇa. Just then O best of the virtuous, the hosts of divinities propitiated with their share of the sacrificial offerings showered flowers upon Śrī Rāma. 93-95

निवायं राक्षसभयं कारियत्वा तु तन्मखम्।
श्रुत्वा नानाकथाः पुण्या रामो भ्रातृसमन्वितः ॥१६॥
तेन नीतो विनीतात्मा अहल्या यत्र तिष्ठित ।
व्यभिचारान्महेन्द्रेण भत्री शप्ता हि सा पुरा ॥१७॥
पाषाणभूता राजेन्द्र तस्य रामस्य दर्शनात् ।
अहल्या मुक्तशापा च जगाम गौतमं प्रति ॥१६॥

In co-operation with his brothers, Srī Rāma warded off the danger from the demons and helped Viśvāmitra in smooth performance of the sacrifice. Afterwards in course of listening to many sacred stories (from Viśvāmitra) Śrī Rāma of humble and modest disposition was led by the revered sage to the place where lay Ahalyā (in the form of a stone). It is a fact that in ancient times because of her illicit love with Mahendra, Ahalyā was cursed by her husband and in consequence she was turned to a stone. And at the sight of Śrī Rāma Ahalyā was freed from the curse and repaired to her husband Gautama. 96-98

विश्वामित्रस्ततस्तत्र चिन्तयामास वै क्षणम्।
कृतदारो मया नेयो रामः कमललोचनः।।६६।।
इति संचिन्त्य तौ गृह्य विश्वामित्रो महातपाः।
शिष्यैः परिवृतोऽनेकैंजँगाम मिथिलां प्रति।।१००।।

Then Viśvāmitra pondered for a while and decided that he would be going back to Daśaratha after he gets the lotuseyed Śrī Rāma married. With this idea the great asceric Viśvā A

mitra surrounded by a host of disciples started for Mithilā with Srī Rāma and Lakşmana by his side. 99-100

नानादेशादयायाता जनकस्य निवेशनम् ।
राजपुत्रा महावीर्याः पूर्वं सीताभिकाङ्क्षिणः ॥१० १॥
तान् दृष्ट्वा पूजियत्वा तु जनकर् यथाहंतः ।
यत्सीतायाः समुत्पन्नं ध गुर्माहेश्वरं महत् ॥१०२॥
अचितं गन्धमालाभी रम्यशोमासमन्विते ।
रङ्गे महति विस्तीर्णे स्थापयामास तद्धनुः ॥१०३॥

In the meantime many princes of great strength and valour of many different countries had already reached the palace of king Janaka with the desire of getting the hand of Sītā in marriage. The king Janaka honoured the suitors in order of seniority. And then on the occasion of the marriage of Sītā, the superb bow of Siva duly worshipped by the king with sandal paste and flowers was placed in the wide and spacious stage which was nicely decorated. 101-103

जवाच च नृपान् सर्वास्तदोच्चेर्जनको नृपः।
आकर्षणादिदं येन धनुर्भग्नं नृपात्मजाः।।१०४।।
तस्येयं धर्मतो भार्या सीता सर्वाङ्गशोभना ।
इत्येवं श्राविते तेन जनकेन महात्मना।।१०४।।
ऋमादादाय ते तत्तु सज्यीकर्तुमथाभवन् ।
धनुषा ताडिताः सर्वे ऋमात्तेन महीपते।।१०६।।
विध्य पतिता राजन् विलज्जास्तत्र पार्थिवाः।
तेषु भग्नेषु जनकस्तद्धनुस्त्र्यम्बकं नृप ।।१०७।।
संस्थाप्य स्थितवान् वीरो रामागमनकाङ्क्षया।
विश्वामित्रस्ततः प्राप्तो मिथिलाधिरतेगृंहम्।।१०६।।

To all the kings assembled there, the king Janaka made this proclaimation: "O princes, any one of you capable of bending the bow and breaking it, will rightfully get married to Sītā, the paragon of beauty. After the high-souled Janaka made this announcement, the princes one after the other came forward to string the bow. And O king, in their attempt to take CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

hold of the bow, all the princes were hurt and in a reeling condition fell down to the earth. Thus O king, they were put to great shame; when they failed to show their prowess, the valorous king Janaka placed the bow of Lord Siva in its place and remained there waiting for the arrival of Srī Rāma. In the meantime Viśvāmitra arrived in the palace of the king of Mithilā. 104-108

जनकोऽपि च तं दृष्ट्वा विश्वामित्रं गृहागतम्। रामलक्ष्मणसंयुक्तं शिष्यैश्चाभिगतं तदा ॥१०६॥ तं पूजियत्वा विधिवत्प्राज्ञं विप्रानुयायिनम्। रामं रघुपति चापि लावण्यादिगुणैयुँतम्।।११०।। शीलाचारगुणोपेतं लक्ष्मणं च महामतिम्। पूजियत्वा यथान्यायं जनकः प्रीतमानसः ॥१११॥

When along with Srī Rāma, Lakşmaņa and his disciples Viśvāmitra arrived in the palace of Janaka, the latter immediately adored the venerable sage. Then the wise intelligent Sri Rāma, the follower of the ideal of the Brahmins, the lord of the Raghu race, endowed with beauty and lustre, the high-souled Laksmana possessed of virtue and piety were duly adored by Janaka with great pleasure. 109-111

हेमपोठे सुखासीनं शिष्यैः पूर्वापरैवृतम्। विश्वामित्रमुवाचाथ कि कर्तव्यं मयेति सः ॥११२॥

Afterwards when the great sage Viśvāmitra surrounded by his young and old pupils, was comfortably seated on the golden throne, Janaka with all humility said, "O revered sage, how can I help you?" 112

## मार्कण्डय उवाच

इति श्रुत्वा वचस्तस्य मुनिः प्राह महीपतिम् । एष रामो महाराज विष्णुः साक्षान्महीपतिः ॥११३॥ रक्षार्थं विष्टपानां तु जातो दशरथात्मज:। प्रस्मे सीतां प्रयच्छ त्वं देवकन्यामिव स्थिताम् ॥११४॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

Mārkaņdeya said

Addressed in these words the sage said to the king: "O lord, here is king Srī Rāma, Lord Viṣṇu-incarnate; for the portection of the three worlds He is born here as the son of the king Daśaratha. Let your daughter Sītā charming and beatiful like a celestial damsel be given in marriage to Him. 113-114

अस्या विवाहे राजेन्द्र घनुर्भञ्जमुदीरितम्। तदानय भवघनुरर्चयस्य जनाघिप ॥११॥॥

O lord of kings, for giving away your daughter in marriage, the breaking of the bow is the condition you have putforth (for testing the personal valour of the suitors); now bring along the bow of Siva and adore it." 115

तथेत्युक्त्वा च राजा हि भवचापं तदद्भुतम् । अनेकभूभुजां भिङ्ग स्थापयामास पूर्ववत् ॥११६॥

"Let it be so" having said thus the king Janaka as before placed there the superb bow of Siva which had already smashed the pride of hosts of kings. 116

ततो दशरथसुतो विश्वामित्रेण चोदितः। तेषां मध्यात्समुत्थाय रामः कमललोचनः॥११७॥

प्रणम्य विप्रान् देवांश्च धनुरादाय तत्तदा। सज्यं कृत्वा महाबाहुर्ज्याघोषमकरोत्तदा ॥११८॥

Then at the instance of Viśvāmitra the lotus-eyed Śrī Rāma, the son of Daśaratha came out from the hosts of kings; after having paid his obeisance to the gods and the Brahmins, the valorous prince caught hold of the bow and strung it when there issued a great noise. 117-118

आकृष्यमाणं तु बलात्तेन भग्नं महद्धनुः। सीता च मालमादाय शुभां रामस्य मूर्घनि।।११६॥

क्षिप्त्वा संवरयामास सर्वेक्षत्रियसंनिघी । ततस्ते क्षत्रियाः ऋद्धा राममासाद्य सर्वेतः ॥१२०॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA शरजालानि गर्जयन्तो महाबलाः।

When the prince forcefully bent the superb bow, it broke into two. And with an auspicious garland of flowers Sitā came out and put it around the neck of Sri Rama; thus in the presence of the hosts of Kşatriyas Sītā chose him as her lord. Then the Kşatriyas of great might and strength enraged at this surrounded Śrī Rāma from all sides; and shouting in (great rage and fury) they showered heaps of arrows on him.

119-121ª

तान्तिरीक्ष्य ततो रामो धनुरादाय वेगवान् ॥१२१॥ ज्याघोषतलघोषेण कम्पयामास तान्नृपान्। चिच्छेद शरजालानि तेषां स्वास्त्रै रथांस्ततः ॥१२२॥

धनूषि च पताकाश्च रामश्चिच्छेद लीलया।

Noticing the Kşatriya princes (so violent in their attack), Śrī Rāma hastily took hold of his bow; and just by the twang of his bow he struck terror in the hearts of those kings. And with his missiles he set at naught the arrows showered upon him and also with ease he destroyed their chariots along with the bows and the banners. 1210-1230

संनह्य स्वबलं सर्वं मिथिलाघिपतिस्ततः ॥१२३॥ जामातरं रणे रक्षन् पार्षिणग्राहो बभूव ह।

In the meantime the king of Mithila ready with all his (four fold) army intent on protecting his son-in-law appeared in the battle for attacking in the rear. 1233-1240

लक्ष्मणक्च महावीरो विद्राव्य युघि तान्नृपान् ॥१२४॥ हस्त्यश्वाञ्जगृहे तेषां स्यन्दनानि बहूनि च। वाहनानि परित्यज्य पलायनपरान्नृपान् ॥१२५॥ तान्निहन्तुं च घावत्स पृष्ठतो लक्ष्मणस्तदा। मिथिलाविपतिस्तं च वारयामास कौशिकः ॥१२६॥

When the great valiant hero Laksmana appeared, all the kings fled away from the battle-field in fear and their elephants, horses and chario's were seized by him. Noticing the kings

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S. Foundation SA

running away in fear with their horses, elephants and chariots left behind, Lakşmana too ran after them to take their life, but he was dissuaded both by Viśvāmitra (son of Kušika) and the king of Mithilā. 124°-126

जितसेनं महावीरं रामं भ्राता समन्वितम्। आदाय प्रतिवेशाथ जनकः स्वगृहं शुभम्।।१२७।।

Then in the company of the great valorous warrior Sri Rāma, the vanquisher of the hostile armies (of other princes) and his brother Laksmana, Janaka proceeded to his palace of heauty and splendour. 127

दूतं च प्रेषयामास तदा दशरथाय सः।
श्रुत्वा दूतमुखात् सर्वं विदितार्थः स पार्थिवः ॥१२८॥
सभार्थः ससुतः श्रीमान् हस्त्यश्वरथवाहनः।
मिथिलामाजगामाशु स्वबलेन समन्वितः ॥१२६॥
जनकोऽप्यस्य सत्कारं कृत्वा स्वां च सुतां ततः।
विधिवत्कृतशुल्कां तां ददौ रामाय पार्थिव ॥१३०॥
अपराश्च सुतास्तिस्रो रूपवत्यः स्वलंकृताः।
त्रिभ्यस्तु लक्ष्मणादिभ्यः स्वकन्या विधिवद्दौ ॥१३१॥

Janaka deputed a messanger to Daśaratha who came to know of everything from him. Accompanied by his wives and sons (Bharata and Satrughna) the glorious king Daśaratha at once proceeded to Mithilā along with his army consisting of elephants, horses and chariots. Janaka too received Daśaratha with all honour and hospitality and then O king, by means of rites prescribed in the Sāstras, he handed over to Sri Rāma his daughter who had been won by his personal prowess. Again in accordance with the prescribed rites his other three daughters, beautiful and adorned with ornaments were handed over in marriage to the three brothers, Laksmana and others. 128-131

एवं कृतविवाहोऽसौ रामः कमललोचनः। भ्रातृभिर्मातृभिः सार्घं पित्रा बलवता सह।।१३२॥ दिनानि कतिचित्तत्र स्थितो विविधभोजनैः। ततोऽयोध्यापुरीं गन्तु मृत्सुकं ससुतं नृपम्। दृष्ट्वा दशरथं राजा सींतायाः प्रददी वसु।।१३३।।

Thus, the lotus-eyed Śrī Rāma got married to Sītā; in the company of his valiant father, mothers and brothers he spent some days in the palace of Janaka with varieties of sumptuous food served to them. Noticing the king Daśaratha anxious to start for Ayodhyā with his sons, the king Janaka gave a lot of presents. 132-133

रत्नानि दिव्यानि बहूनि दत्त्वा रामाय वस्त्राण्यतिशोभनानि । हस्त्यश्वदासानिप कर्मयोग्यान् दासीजनांश्च प्रवराः स्त्रियश्च ॥१३४॥

After making a present of many divine jewels, specifically for Śrī Rāma he gave away fine-textured garments, active and energetic servants, horses and elephants along with maids of supernal beauty. 134

सीतां सुशीलां बहुरत्नभूषितां रथं समारोप्य सुतां सुरूपाम् । वेदादिघोष बंहुमञ्जलैश्च सम्प्रेषयामास स पार्थिवो बली ॥१३५॥ प्रेषियत्वा सुतां दिव्यां नत्वा दशरथं नृपम् । विद्वामित्रं नमस्कृत्य जनकः संनिवृत्तवान् ॥१३६॥

Sītā of superb grace and charm, endowed with sweet and friendly disposition was adorned with all sorts of jewels. The valiant king Janaka escorted her daughter to the chariot and sent her off amidst many auspicious rites like the chanting of Vedic mantras etc. Having paid due regards to Daśaratha and Viśvāmitra, he took leave of them and returned to his palace.

तस्य पत्न्यो महाभागाः शिक्षयित्वा सुतां तदा । भर्तृ भिनत कुरु शुभे श्वश्रूणां श्वशुरस्य च ॥१३७॥ श्वश्रूणामपंयित्वा तां निवृत्ता विविशुः पुरम्।

In the meantime his illustrious queens approached their daughters and advised each of them: "Remain devoted to your husband; O fortunate girl, attend to your father-in-law and mother-in-law." With these words they placed their daughters in charge of their mothers-in-law and returned to the city.

137-1384

ततस्तु रामं गच्छन्तमयोध्यां प्रबलान्वितम् ।।१३८॥ श्रुत्वा परशुरामो वे पन्थानं संरुरोध ह । तं दृष्ट्वा राजपुरुषाः सर्वे ते दीनमानसाः ।।१३६॥

> आसीद्शरथश्चापि दुःखशोकपरिप्लुतः। समार्थः सपरीवारो भागवस्य मयान्तृप॥१४०॥

Having heard that Śrī Rāma in the company of his mighty army is proceeding to Ayodhyā, Paraśurāma came forward and blocked his way. Noticing him all the princes were terribly depressed; not only that, O king, afraid of Paraśurāma, Daśaratha along with his wives and other family members, was overwhelmed with grief and sorrow. 1380-140

ततोऽत्रवीज्जनान् सर्वान् राजांनं च सुदुःखितम् । वसिष्ठश्चोजिततपा ब्रह्मचारी महामुनिः ॥१४१॥

Then the great sage Vasistha, famous for his austerities, proficient in Vedic lore (Brahmacāri) addressed all those including Dasaratha, who was very much grief-stricken. 141

#### वसिष्ठ उवाच

युष्माभिरत्र रामार्थं न कार्यं दुःखमण्विष ॥१४२॥ पित्रा वा मातृभिर्वापि अन्यैर्मृत्यजनरिष । अयं हि नृपते राम साक्षाद्विष्णुस्तु ते गृहे ॥१४३॥ जगतः पालनार्थाय जन्मप्राप्तो न संशयः । यस्य संकीत्यं नामापि भवभीतिः प्रणश्यति ॥१४४॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ब्रह्म मूर्तं स्वयं यत्र भयादेस्तत्र का कथा। यत्र संकीर्त्यंते रामकथामात्रमपि प्रभो॥१४५॥

नोपसर्गभयं तत्र नाकालमरणं नृणाम्।

Vasistha said:

"None of you—father, mothers or the attendants should have the least worry for Sri Rāma. There is no doubt, O king, that this Sri Rāma is Lord Viṣṇu-incarnate; for the protection of the world He has been born in your family. Just by recitting His name one gets rid of the worldly fear; when Brahman is present in its embodied form, how can there be any question of fear? In a locality where there is the recitation of the Rāma story, O lord, people neither suffer from any disease nor do they fall a prey to premature death." 142-146°

इत्युक्ते भागंवो रामो राममाहाग्रतः स्थितम् ।।१४६।। त्यज त्वं रामसंज्ञां तु मया वा संगरं कुरु । इत्युक्ते राघवः प्राह भागंवं तं पथि स्थितम् ।।१४७।।

When the sage Vasistha made the announcement, Parasurāma challenged Śri Rāma standing before him—'O Rāma either give me a fight or condescend not to be designated as Rāma any more'. Thus challenged, Śri Rāma, the scion of the Raghu race spoke to Parasurāma waiting there on the way. 1468-147

रामसंज्ञां कुतस्त्यक्ष्ये त्वया योत्स्ये स्थिरो भव । इत्युक्त्वा तं पृथक् स्थित्वा रामो राजीवलोचनः ॥१४८॥ ज्याघोषमकरोद्वीरो वीरस्यैवाग्रतस्तदा ।

'How can I stoop so low as not to be designated by Rāma (a name famous in three worlds)? Wait a minute I will be giving a fight to you.' With these words, the lotus-eyed SrI Rāma stood apart and in a moment in the very presence of Paraśurāma of great strength and prowess, the valia it fighter produced the twang of his bow. 148-1494

ततः परशुरामस्य देवान्ति कस्य Delhi Byan d ble Yeuldation USA

पर्यतां सर्वभूतानां तेजो राममुखेऽविशत्।

Then, the Vaisnavite energy at once issued forth from the body of Parasurāma and lo, when all the beings looked on, it entered into the cavity of the mouth of SrI Rāma. 1498-150°

दृष्ट्वा तं भागंवो रामः प्रसन्नवदनोऽत्रवीत् ॥१४०॥ राम राम महाबाहो रामस्त्वं नात्र संशयः। विष्णुरेव भवाञ्जातो ज्ञातोऽस्यद्य मया विभो ॥१५१॥

गच्छ वीर यथाकामं देवकायं च व कुर । दुष्टानां निघनं कृत्वा शिष्टांश्च परिपालय ॥१५२॥ याहि त्वं स्वेच्छया राम अहं गच्छे तपोवनम्।

Then Parasurāma, the son of Bhrgu with pleased countenance looked at Him and said—'O mighty-armed Rāma, now I am convinced that you are no other but Śrī Rāma; I am fortunate, O Lord, that I have come to know your real form, you are no other than the Lord Viṣṇu. Now O valarous one you may go anywhere you may like and take interest in the welfare of the divinities. Protect the virtuous and slay the sinners; now you go wherever you will and I am starting for the hermitage.' 150°-153°

इत्युक्त्वा पूजितस्तैस्तु मुनिभावेन भागंवः ॥१५३॥ महेन्द्राद्रि जगामाथ तपसे घृतमानसः।

When Parasurāma had said thus, Dasaratha and others adored him just in the manner of an ascetic. Then with the intention of practising penance he retired to the mount Mahendra. 1539-154°

ततस्तु जातहर्षास्ते जना दशरथरच ह।।१५४॥ पुरीमयोध्यां सम्प्राप्य रामेण सह पायिवः।

The king Dasaratha and the party accompanying the bride-groom, very much pleased and delighted (at the victory of his son) reached the city of Ayodhyā in the company of Srī Rāma. 1548-155°

दिव्यशोभां पुरीं कृत्वा सर्वतो भद्रशालिनीम् ॥१५४॥

प्रत्युत्याय ततः पाराः शङ्खतूर्यादिभिः स्वनैः। विशन्तं राममागत्य कृतदारं रणेऽजितम्।।१५६॥

तं वीक्ष्य हर्षिताः सन्तो विविशुस्तेन वै पुरीम् ।

Then having made the blessed capital-city charming and beautiful in its entirety, the citizens, to the accompaniment of the sound of trumpets and conch-shells, came forward to welcome Srī Rāma. The citizens came out of the city and noticing the advent of invincible Srī Rāma along with his wife, they were overjoyed and entered the city in his august company. 1558-157°

तौ दृष्ट्वा स मुनिः प्राप्तौ रामं लक्ष्मणमन्तिके ॥१५७॥
दशरथाय तित्त्रते मातृभ्यश्च विशेषतः ।
तौ समर्प्यं मुनिश्रेष्ठस्तेन राज्ञा च पूजितः ।
विश्वामित्रश्च सहसा प्रतिगन्तुं मनो दथे ॥१५८॥

Noticing both the brothers approaching him, the sage Viśvāmitra led them to their parents and left them in their charge. Then the celebrated sage honoured and adored by the king Daśaratha, decided to return atonce. 157b-158

समर्प्यं रामं स मुनिः सहानुजं सभार्यमग्ने पितुरेकवल्लभम्। पुनः पुनः श्राच्य हसन्महामति-र्जगाम सिद्धाश्रममेवमात्मनः॥१५६॥

Thus Śri Rāma, the only favourite of his father, along with his younger brother and his wife was committed to the charge of his parents. Then the high-souled sage singing aloud their virtues again and again in their presence, proceeded to his hermitage 'Siddhāśrama'. 159

इति श्रीनरसिंहपुराणे रामप्रादुर्भावे सप्त-चत्वारिकोऽध्यायः ॥४७॥

# अष्टचत्त्वारिशोऽध्यायः

#### CHAPTER XLVIII

#### मार्कण्डेय उवाच

कृतदारो महातेजा रामः कमललोचनः। पित्रे सुमहतीं प्रीति जनानामुपपादयन्॥१॥

अयोध्यायां स्थितो रामः सर्वभोगसमन्वितः। प्रीत्या नन्दत्ययोध्यायां रामे रघुपतौ नृप ॥२॥ भ्राता शत्रुष्टनसहितो भरतो मात्रलं ययौ ।

The lotus-eyed Śrī Rāma of great valour in the company of his wife was the cause of great delight to his people; for the pleasure and satisfaction of his father, amidst all sorts of enjoyments he continued to reside in Ayodhyā. When Śrī Rāma, the lord of the Raghu race, O king, used to rejoice in Ayodhyā his brother Bharata along with Śatrughna proceeded to the house of his maternal uncle. 1-3°

ततो दशरथो राजा प्रसमीक्ष्य सुशोभनम् ॥३॥
युवानं बलिनं योग्यं भूपसिद्धये सुतं कविम् ।
अभिषिच्य राज्यभारं रामे संस्थाप्य वैष्णवम् ॥४॥
पदं प्राप्तुं महद्यत्नं करिष्यामीत्यचिन्तयत् ।

Because of his youth, valour, wisdom, charming and graceful appearance, king Daśaratha considered Śrī Rāma to be his worthy successor. He reflected: I will offer the kingdom to Śri Rāma after he is consecrated. With my responsibility over I will devote heart and soul for attaining the abode of Vişou. 38-5°

संचिन्त्य तत्परो राजा सर्वेदिक्षु समादिशत् ।।५॥ प्राज्ञान् भृत्यान् महीपालान्मन्त्रिगणश्च त्वरान्वितः। रामाभिषेकद्रव्याणि ऋषिप्रोक्तानि यानि वै ॥६॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

तानि भृत्याः समाहृत्य शीष्ट्रमागन्तुमहृंथ ।
दूतामात्याः समादेशात्सर्वेदिक्षु नराधिपान् ॥७॥
बाह्य तान् समाहृत्य शीष्ट्रमागन्तुमहृंथ ।
बयोध्यापुरमत्यर्थं सर्वेशोभासमन्वितम् ॥६॥
जनाः कुरुत सर्वत्र नत्यगीतादिनन्दितम् ॥ १॥
पुरवासिजनानन्दं देशवासिमनःप्रियम् ॥६॥
रामाभिषेकं विपुलं स्वो भविष्यति जानथ ।
श्रुत्वेत्थं मन्त्रिणः प्राहुस्तं नृपं प्रणिपत्य च ॥१०॥
शोभनं ते मतं राजन् यदिदं परिभाषितम् ।
रामाभिषेकमस्माकं सर्वेषां च प्रियंकरम् ॥११॥

Having decided thus the king took the initiative and was quick to command the feudatory chiefs, ministers and clever servants stationed in different quarters : "O my attendants, for the coronation ceremony of Śrī Rāma it behoves all of you to procure as soon as possible all the materials as prescribed by the revered sages. O messangers and ministers, it would be nice if you invite all the kings ruling in different regions and get them to this place at your earliest opportunity. O my citizens, let the city of Ayodhyā be decorated in full gay and colour: I would like, entertainment programmes like dance and music be arranged. everywhere throughout the city: let the citizens and my countrymen enjoy to their full satisfaction. And all of you must take note, tomorrow with all fanfare there will be the installation ceremony of Sri Rama as the Prince Regent." Having listened to the decision of the emperor, the ministers paid their obeisance and replied, "It is nice of you O lord, that you have taken a good decision. tion of Sri Rāma (as the Prince Regent) will be as pleasing to the citizens as to us." 56-11

इत्युक्तो दशरयस्तैस्तान् सर्वान् पुनरत्नवीत्। आनीयन्तां द्रुतं सर्वे सम्भारा मम शासनात् ॥१२॥ सर्वतः सारभूता च पुरी चेयं समन्ततः। अद्य शोभान्विता कार्या कर्तृत्यं सामग्रहस्त्रम् । १३३ म् oundation USA Thus replied by the ministers Dasaratha again addressed them, 'As per my command let all the requisites (that would be required for conducting the ceremonial) be procured at once and Ayodhyā, the foremost city on earth be decorated in full splendour; side by side, the construction of the sacrificial alter must be taken up. 12-13

इत्येवमुक्ता राज्ञा ते मन्त्रिणः शीघ्रकारिणः। तथैव चकुस्ते सर्वे पुनःपुनरुदीरिताः॥१४॥

Thus said and enjoined many a time, all the ministers hastily did everything as desired. 14

प्राप्तहर्षः स राजा च शुमं दिनमुदीक्षयन् ।
कौशल्या लक्ष्मणश्चेव सुमित्रा नागरो जनः ॥१४॥
रामाभिषेकमाकण्यं मुदं प्राप्यातिहर्षितः ।
क्वश्रृक्वशुरयोः सम्यक् शुश्रूषणपरा तु सा ॥१६॥
मुदान्विता सिता सीता भर्तुराकण्यं शोभनम् ।

The king was quite pleased at the approach of the sacred and auspicious day. Kauśalyā, Sumitrā, Lakṣmaṇa and all other citizens were immensely delighted to hear the news of installation of Śrī Rāma. Sītā, lovely and gracious (spouse of Śrī Rāma), who used to attend upon her parents-in-law in right earnest was extremely pleased at this glorious news. 15-17°

श्वोभाविन्यभिषेके तु रामस्य विदितात्मनः ॥१७॥
दासी तु मन्थरानाम्नो कैकेय्याः कुब्जरूपिणी ।
स्वां स्वामिनीं तु कैकेयोमिदं वचनमन्नवोत् ॥१६॥
प्रृणु राज्ञि महाभागे वचनं मम शोभनम् ।
त्वत्पतिस्तु महाराजस्तव नाशाय चोद्यतः ॥१६॥
रामोऽसौ कौशलीपुत्रः श्वो भविष्यति भूपतिः ।
वसुवाहनकोशादि राज्य च सकलं शुभे ॥२०॥
भविष्यत्यद्य रामस्य भरतस्य न किंचन ।
भरतोऽपि गतो दूरं मातुलस्य गृहं प्रति॥२१॥
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

हा कष्टं मन्दभाग्यासि सापत्न्याद्दुःखिता भृशम् ।
संवमाकण्यं कैकेयो कुब्जामिदमयात्रवीत् ॥२२॥
पश्य मे दक्षतां कुब्जे अद्येत्र त्वं विचक्षणे ।
यथा तु सकलं राज्यं भरतस्य भविष्यति ॥२३॥
रामस्य वनवासञ्च तथा यत्नं करोम्यहम ।

Srī Rāma, the knower of the Self was to be coronated the next day. Aware of this the hunchbacked Manthara. maid servant of Kaikeyi went out and spoke to her mistress in these words: "O illustrious queen, please listen to a very interesting news. Your lord, the emperor (Dasaratha) is bent on bringing ruin to you. Tomorrow Śrī Rāma, the son of Kauśalyā is going to be installed as the Prince Regent. The entire kingdom O gracious queen, along with royal treasury. wealth and carriages will come under the possession of Srī Rāma and there will be nothing left for Bharata. Bharata has gone to a distance—the house of his materal uncle. Alas! it is a great misfortune indeed. You are really unfortunate. Because of your co wife you will have to suffer a lot no doubt.' Having listened to these words, KaikeyI said to the hunchbacked maid: 'Presently you will see O hunchbacked lady, how cunning I am. O clever and astute lady, I am trying my best to see, that the entire kingdom comes to the clutches of Bharata and Sri Rama retires to the forest.' 176-240

इत्युक्त्वा मन्थरां सा तु उन्मुच्य स्वाङ्गभूषणम् ॥२४॥

वस्त्रं पुष्पाणि चोन्मुच्य स्थूलवासोधराभवत्। निर्माल्यपुष्पधृक्कष्टा कश्मलाङ्गी विरूपिणी ॥२५॥

भस्मघूल्यादिनिदिग्घा भस्मघूल्या तथा श्रिते । भूभागे शान्तदीपे सा संध्याकाले सुदु:खिता ॥२६॥

ललाटे श्वेतचेलं तु बद्ध्वा सुष्वाप भामिनी।

Having said thus to Manthara, casting away her ornaments, her (fine and beautiful) dress and garlands, Kaikeyi put on rough and coarse clothes of Having put on garlands of with-

ered flowers, with her body covered with dust and ashes the proud lady with her grace and charm gone looked pale and dirty. At the approach of the evening the lady very much disconsolate put out the lamp and on the bare ground covered with dust and ashes she lay down with a piece of white cloth bandaged to her forehead. 245-27a

मन्त्रिभिः सह कार्याणि सम्मन्त्र्य सकलानि तु ॥२७॥ पुण्याहः स्वस्तिमाञ्जल्यैः स्थाप्य रामं तु मण्डले ।

ऋषिभिस्तु वसिष्ठाद्यैः साधं सम्भारमण्डपे ॥२८॥ वृद्धिजागरणीयैश्च सर्वतस्तूर्यंनादिते । गीतनृत्यसमाकीणें शङ्ककाहलनिःस्वनैः॥२९॥

स्वयं दशरथस्तत्र स्थित्वा प्रत्यागतः पुनः। कैकेय्या वेश्मनो द्वारं जिरद्भः परिरक्षितम् ॥३०॥

रामाभिषोकं कैकेयीं वक्तुकामः स पार्थिवः। कैकेयीभवनं वीक्ष्य सान्धकारमथात्रवीत्॥३१॥

Dasaratha conferred with his counsellers about the different affairs relating to the installation ceremony. And when revered sages like Vasistha and others were busy in performing the propitious rites like the recitation of benedictory mantras (svasti) and mantras wishing him a propitious day (punyahavācana), Dasaratha guided his son Sri Rāma to the sacrificial altar full of the requisites needed for the sacrifice. In the sacrificial altar which had been kept ready for "viddhi" (an offering made to the manes) and "jāgaraņa" (sitting up at night as a part of a religious ceremony) Dasaratha spent sometime when all around the place there was dance and music to the accompaniment of the sound of musical instruments and conch-shells. Again he returned from the altar and proceeded to the apartment of Kaikeyi for breaking the news of coronation of Sri Rāma. The entrance to the apartment was well-protected by old guards: but finding it quite dark the king enquired: 276- 31

अन्बकारमिदं कस्मादद्य ते मन्दिरे प्रिये। रामाभिषेकं हर्षाय अन्त्यजा अपि मेनिरे॥३२॥ गृहालंकरणं कुर्वन्त्यद्य लोका मनोहरम्। त्वयाद्य न कृतं कस्मादित्युक्त्वा च महीपितः ॥३३॥ ज्वालयित्वा गृहे दीपान् प्रविवेश गृहं नृपः।

"O my beloved! how is it that your apartment is so dark today? Today even the Candalas are celebrating the coronanation of Sri Rāma. Citizens are busy in artistic decoration of their houses. How is it that you have done nothing of the sort?" With these words the emperor entered her apartment and lighted the lamps. 32-34°

अशोभनाङ्गीं कैकेयीं स्वपन्तीं पतितां भुवि ॥३४॥ दृष्ट्वा दशरथः प्राह तस्याः प्रियमिदं त्विति । आहिलष्योत्थाय तां राजा श्रृणु मे परमं वचः ॥३४॥ स्वमातुरिधकां नित्यं यस्ते भिन्तं करोति वै । तस्याभिषोकं रामस्य क्वो भविष्यति शोभने ॥३६॥

Then Daśaratha noticed Kaikeyī lying on the floor in an unseemly manner; having raised her up he clasped her and said these pleasing words, "O gracious lady, please listen to this glorious news. Srī Rāma who is more devoted to you than to his own mother, is going to be crowned (as the Prince Regent) tomorrow. 345-36

इत्युक्ता पाथिवेनापि किंचिन्नोवाच सा शुभा।
मुञ्चन्ती दीघंमुब्णं च रोषोच्छ्वासं मुहुर्मुहुः ।।३७॥
तस्यावाश्लिष्य हस्ताभ्यां पाथिवः प्राह रोषिताम्।
किं ते कैंकेयि दुःखस्य कारणं वद शोभने ।।३८॥
वस्त्राभरणरत्नादि यद्यदिच्छसि शोभने।
तत्त्वं गृह्णीष्व निदशक्कं भाण्डारात् सुखिनी भव ।।३६॥

Even though thus intimated by the king, the charming and beautiful lady Kaikeyl did not utter a word in response: rather again and again she breathed out long and hot sighs in anger and disgust. Having clasped her with both of his arms the emperor sat down and spoke these words to the lady who

had been offended, "Please tell me, O dear Kaikeyi, the cause of your grief. In case, O gracious lady, you want to have raiment, ornaments or jewels, you can safely get them from the storehouse and be happy and contented. 37-39

माण्डारेण मम शुभे श्वोऽशंसिद्धिर्मविष्यति । यदाभिषोकं सम्प्राप्ते रामे राजीवलोचने ॥४०॥

भाण्डागारस्य मे द्वारं मया मुक्तं निरर्गलम् । भविष्यति पुनः पूर्णं रामे राज्यं प्रशासति ॥४१॥

बहु मानय रामस्य अभिषोकं महात्मनः।

With the coronation ceremony of the lotus eyed Śrī Rāma over, the purpose of maintaining a store-house is served. Now my store-house is wide open for one and all. When Śrī Rāma will be ruling the kingdom, it would again abound with treasuures of all kinds. So it behaves you, O my beloved to give great prestige and honour to the coronation ceremony of the high souled Śrī Rāma." 40-42°

इत्युक्ता राजवर्येण कैकेयी पापलक्षणा ॥४२॥ कुमर्तिनर्घृणा दुष्टा कुब्जया शिक्षिताब्रवीत् । राजानं स्वपति वाक्यं कूरमत्यन्तनिष्ठुरम् ॥४३॥

रत्नादि सकलं यत्ते तन्ममैव न संशयः। देवासुरमहायुद्धे प्रीत्या यन्मे वरद्वयम्।।४४॥

पुरा दत्तं त्वया राजंस्तिदिदानीं प्रयच्छ मे । इत्युक्तः पार्थिवः प्राह कैकेयीमशुभां तदा ॥४५॥

अदत्तमप्यहं दास्ये तव नान्यस्य वा शुभे।
कि मे प्रतिश्रुतं पूर्वं दत्तमेव मया तव।।४६।।

ं शुभाङ्गी भव कल्याणि त्यज कोपमनर्थकम्। रामाभिषेकजं हर्षं भजोत्तिष्ठ सुखी भव।।४७॥ Thus addressed by the emperor, Kaikeyl, the sinful, unkind, wicked and evil-minded lady as trained by the hunchback told these hard, unpleasant words to her husband: "There is no doubt that all the pearls and jewels that you possess are at my disposal: recall O king, the couple of boons that you gladly conferred on me in course of the conflict between the gods and demons! I seek of you, O lord, here and now grant these boons promised to me before." Thus said the emperor replied to Kaikeyl of vicious conduct: "To you alone but to nobody else I am ready to give what has not been given before, but as to the things promised to be given O gracious lady take it that I have given them all. Please put on lovely and auspicious dress for the occasion, O blessed lady, away with anger which has no meaning; be happy and merry, share the pleasure of coronation of Sri Rāma." 42<sup>3</sup>-4/

इत्युक्ता राजवर्येण कैकेयी कलहप्रिया। उवाच पुरुषं वाक्यं राज्ञो मरणकारणम्।।४८॥

वरद्वयं पूर्वंदत्तं यदि दास्यसि मे विभो। स्वोभूते गच्छतु वनं रामोऽयं कोशलात्मजः ॥४६॥

द्वादशाब्दं निवसतु त्वद्वाक्याद्वण्डके वने। अभिषेकं च राज्यं च भरतस्य भविष्यति।।५०॥

Thus flattered by the emperor, the quarrelsome Kaikeyl spoke these hard and unkind words, which later led to the death of the king: "If you like to grant me the boons you promised before, O lord, then herewith I specify them: Order Kausalyā's son Rāma to proceed to the forest tomorrow morning; let him reside there in the Dandaka forest for twelve years. Let Bharata rule over the kingdom after being duly coronated." 48-50

इत्याकर्ण्य स कैकेट्या वचनं घोरमप्रियम्। पपात भवि निस्संज्ञो राजा सापि विभूषिता ॥५१॥

रात्रिशेषां नियत्वा तु प्रभाते सा मुदावती । दूतं सुमन्त्रमाहैवं राम आनीयहासिक्विश्र श्वातिवारा USA

Having listened to these very unkind words of Kaikeyi, the king fell down unconscious on the bare ground; in the meantime Kaikeyī dressed in precious robes and be decked with beautiful ornaments spent the rest of the night: and just when it dawned, with pleasure and delight she ordered Sumantra, the messanger (the charioteer-minister): "Get Rāma here." 51-52

> रामस्तु कृतपुण्याहः कृतस्वस्त्ययनो द्विजै:। यागमण्डपमध्यस्थः शङ्खतूर्यरवान्वितः ॥५३॥

By this time Śrī Rāma was seated on the sacrificial altar resounding with the blowing of trumpets and conch-shells, when Brahmins had already gone through the propitious rites like the recitation of benedictory mantras (svastayana) and the mantras wishing him a propitious day (punyāha).

> तमासाद्य ततो दूतः प्रणिपत्य पुरःस्थितः। राम राम महाबाहो आज्ञापयित ते पिता ॥५४॥ द्रुतमुत्तिष्ठ गच्छ त्वं यत्र तिष्ठति ते पिता। इत्युक्तस्तेन दूतेन शीघ्रमुत्थाय राघवः ॥५५॥ अनुज्ञाप्य द्विजान् प्राप्तः कैकेय्या भवनं प्रति। प्रविशन्तं गृहं रामं कैकेयी प्राह निर्घृणा ।।५६।। पितुस्तव मतं वत्स इदं ते प्रव्नवीम्यहम्। वने वस महाबाहो गत्वा त्वं द्वादशाब्दकम् ॥५७॥ अद्यैव गम्यतां वीर तपसे धतमानसः।

न चिन्त्यमन्यथा वत्स आदरात् कुरु मे वचः ॥५६॥ Thus ordered by Kaikeyi the messanger (charioteer minister) Sumantra came to Śrī Rāma; and having paid his obeisance he said: "O Rāma, O mighty armed Śrī Rāma, please be quick and get to the place where your father is waiting—it is his command." Thus told by the messanger (charioteer-minister) Śrī Rāma hastily got up from the sacrificial altar and with the permission of the priests he left for the apartment of Kaikeyi. When Śri Rāma was about to enter her apartment, cruel and merciless Kaikeyi said: "O my boy, listen to me, herewith I am conveying to you the message of your father. You retire to the forest, O mighty—armed Rāma and reside there for twelve years. With the resolve to practise penance, O valiant hero, you start for the forest right now. Don't take it otherwise my boy, gladly do as I say." 54-58

एतच्छ्रुत्वा पितुर्वाक्यं रामः कमललोचनः। तथेत्याज्ञां गृहीत्वासौ नमस्कृत्य च तावुभौ।।५६॥

निष्क्रम्य तद्गृहाद्रामो घनुरादाय वेश्मतः। कौशल्यां च नमस्कृत्य सुमित्रां गन्तमुद्यतः॥६०॥

तच्छ्रुत्वा तु ततः पौरा दुःसशोकपरिप्लुता। विव्यथुरुचाय सौमित्रिः कैकेयीं प्रति रोषितः।।६१।।

ततस्तं राघवो दृष्ट्वा लक्ष्मणं रक्तलोचनम्। वारयामास धर्मज्ञो धर्मवाग्भिर्महामतिः॥६२॥

ततस्तु तत्र ये वृद्धास्तान् प्रणम्य मुनींश्च सः। रामो रथं खिन्नसूतं प्रस्थानायारुरोह वै।।६३॥

Having listened to the command of his father, the lotuseyed Sri Rāma said, "Let it be so:" thus honouring the promise
made by his father, he bowed down to both of them (Daśaratha and Kaikeyi). Then having paid his obeisance to Kauśalyā and Sumitrā. he came out of the palace and was ready to
start for the forest with a bow in his hand. The citizens overtaken with grief and sorrow were deeply afflicted to hear the
news; in the meantime Lakṣmaṇa, (the son of Sumitrā) was
indignent with Kaikeyi. Then the high-minded righteous Śri
Rāma noticing Lakṣmaṇa very much enraged (whose eyes
looked reddish in anger) consoled him (restrained his anger)
with teachings on morality and righteousness. Then having
paid his obeisance to the old and aged and the ascetics, Śrī
Rāma, all prepared to start for the forest, got into the chariot
whose driver looked tired and exhausted. 59-63

आत्मीयं सकलं द्रव्यं ब्राह्मणेभ्यो नृपात्मजः । CC-0 श्रद्धयाः परया प्रदत्त्वा वस्त्राणि विविधानि च ॥६४॥ तिस्रः श्वश्रूः समामन्त्र्य श्वशुरं च विसंज्ञितम् । मुञ्चन्तमश्रुधाराणि नेत्रयोः शोकजानि च ॥६५॥

पश्यती सर्वेतः सीता चारुरोह तथा रथम्। रथमारुह्य गच्छन्तं सीतया सह राघवम्॥६६॥

दृष्ट्वा सुमित्रा वचनं लक्ष्मणं चाह दु:खिता। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् ॥६७॥

अयोध्यामटवीं विद्धि वज ताभ्यां गुणाकर।

Then with great faith and devotion the prince donated to the Brahmins everything that he had including varieties of clothes and garments. Sitā took leave of her three mothers-in-law and the father-in-law who had been lying senseless and from whose eyes streamed out tears in grief. Then having cast her glance all around, she got into the chariot. Noticing Śri Rāma seated on the chariot along with Sītā for departing to the forest Sumitrā very much grief-stricken advised Lakṣmaṇa: "O virtuous one, accompany them and be at their service. Take the forest to be the city of Ayodhyā regard Śrī Rāma as your father Daśaratha. Have the same "attachment for Sītā (the daughter of king Janaka) as you would have for me." 64-68° Hiða मुन्तो धर्मात्मा स्तनक्षीराइँदेह्या ॥६५॥

तां नत्वा चारुयानं तमारुरोह स लक्ष्मणः।
गच्छतो लक्ष्मणो भ्राता सीता चैव पितव्रता ॥६६॥
रामस्य पृष्ठितो यातौ पुराद्धोरौ महामते।
विधिच्छिन्नाभिषेकं तं रामं राजीवलोचनम्॥७०॥
अयोध्याया विनिष्कान्तमनुयाताः पुरोहिताः।
मन्त्रिणः पौरमुख्यारच दुःखेन महतान्विताः॥७१॥
तं च प्राप्य हि गच्छन्तं राममूचुरिदं वचः।
राम राम महाबाहो गन्तुं नाहंसि शोभन॥७२॥

राजन्तत्र निवर्तस्व विहायास्मान् क्व गुच्छसि । .CC-0. Proर्द्धानुनो rat Shashi Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA गच्छध्वं मन्त्रिणः पौरा गच्छध्वं च पुरोषसः। पित्रादेशं मया कार्यमभियास्यामि वे वनम्।।७४॥

द्वादशाब्दं व्रतं चैतन्नीत्वाहं दण्डके वने। बागच्छामि पितुः पादं मातृ णां द्रष्टुमञ्जसा ॥७५॥

Thus advised by his mother, all whose body had been drenched by the milk flowing out from her breasts, the righteous Lakşmana paid his obeisance to her and got into the beautiful chariot. O high-min. ed one, thus both his brother Laksmana and his devoted wife Sītā, wise and prudent in their dealings were seated in the chariot behind Śrī Rāma and departed from the city. The lotus eyed Srī Rāma whose coronation ceremony had unfortunately been set at naught, departed from the city of Ayodhyā. At this the priests, ministers and the leading citizens of Ayodhyā overtaken with terrible grief followed him and said: "O mighty-armed Srī Rāma, it does not behove you to depart (to the forest). Please return to the city; O gracious prince, where do you go leaving us all alone?" When requested by the people, Śri Rāma (the scion of Raghu race) of firm resolve consoled them: 'All of you should go back, O priests, ministers and my citizens, I must have to carry out the command of my father and naturally I am going to the forest. After the vow of my residence in the Dandaka forest for twelve years is complete, very soon I would be coming back to offer my obeisance at the feet of my parents.' 680-75

> इत्युक्त्वा ताञ्जगामाय रामः सत्यपरायणः। तं गच्छन्तं पुनर्याताः पृष्ठतो दुःखिता जनाः ॥७६॥

पुनः प्राह स. काकुत्स्थो गच्छव्वं नगरीमिमाम् । मातृ स्व पितरं चैव शत्रुष्नं नगरीमिमाम् ॥७७॥

प्रजाः समस्तास्तत्रस्या राज्यं भरतमेव च। पालयघ्वं महाभागास्तपसे याम्यहं वनम्॥७८॥

Thus Sri Rāma, the truthful consoled the citizens and went ahead. Still the grief-stricken people followed him sufficiency and them still behind him he again advised them: "Please go back

to the city and protect my parents, Bharata and Satrughna, the city itself and the kingdom with all its subjects. O distinguished citizens, with a view to practising penance I am proceeding to the forest." 76-78

लक्ष्मणमाहेदं वचनं राघवस्तदा। सीतामपैय राजानं जनकं मिथिलेश्वरम् ॥७६॥ पितृमात्वशे तिष्ठ गच्छ लक्ष्मण याम्यहम्। इत्यक्तः प्राह धर्मात्मा लक्ष्मणो भ्रातुवत्सलः ॥ ६०॥ मैवमाज्ञापय विभो मामद्य करुणाकर। गन्त्मिच्छसि यत्र त्वमवश्यं तत्र याम्यहम्।।५१॥ इत्युक्तो लक्ष्मणेनासौ सीतां तामाह राघवः। सीते गच्छ ममादेशात्पितरं प्रति शोभने ॥ ६२॥ सुमित्राया गृहे चापि कौशल्यायाः सुमध्यमे। निवर्तस्व हि तावत्त्वं यावदागमनं मम ॥५३॥ इत्युक्ता राघवेनापि सीता प्राह कृताञ्जलि:। यत्र गत्वा वने वासं त्वं करोषि महाभुज ॥ ५४॥ तत्र गत्वा त्वया साधं वसाम्यहमरिंदम। वियोगं नो सहे राजंस्त्वया सत्यवता क्वचित् ॥ ५५॥ अतस्त्वां प्रार्थियव्यामि दयां कुरु मम प्रभो। गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमवश्यं तत्र याम्यहम्।।द६॥

While proceeding on the chariot Śrī Rāma (the scion of the Raghu race) said to Lakṣmaṇa - "You leave Sītā in charge of Janaka, the lord of Mithilā. And you yourself remain at the service of my parents. O Lakṣmaṇa, I am going to the forest all alone." Thus advised by Śrī Rāma, righteous Lakṣmaṇa, devoted to his brother replied—"Please don't command me like that, O merciful lord, I have decided to follow you wherever you go." Thus retorted by Lakṣmaṇa, Śrī Rāma adwherever you go." Thus retorted by Lakṣmaṇa, Śrī Rāma adwherever you go." As per my command O gracious Sītā, either you cc-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

remain with your father or go back to live with my mothers—Kauśalyā and Sumitrā. O beautiful Sītā, you remain with them till I return from the forest.' Thus addressed by Śrī Rāma (the scion of the Raghu race), with her hands folded Sītā submitted, "O mighty-armed lord, I am definite to accompany you and I would reside in the very forest where you would put up. O vanquisher of enemies, really it would be impossible on my part to bear with separation from you, my lord, devoted to truth and justice. Therefore my lord, I pray, please be kind to me. I would definitely follow you wherever you go." 79-86

नानायार्नेरुपगताञ्जनान् वीक्ष्य स पृष्ठतः।
योषितां च गणान् रामो वारयामास धर्मवित् ॥ ५७॥
निवृत्त्य स्थीयतां स्वैरमहोध्यायां जनाः स्त्रियः।
गत्वाहं दण्डकारण्यं तपसे घृतमानसः॥ ६६॥
कतिपयाब्दादायास्ये नान्यथा सत्यमीरितम्।
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या च स्वभार्यया॥ ६६॥
जनान्निवर्त्यं रामोऽसौ जगाम च गुहाश्रमम्।
गुहस्तु रामभक्तोऽसौ स्वभावादेव वैष्णवः॥ ६०॥

In the meantime Srī Rāma noticed, behind him there followed multitudes of people—both men and women seated on all sorts of vehicles. While advising them not to follow him, the righteous prince said: "O men and women, I would like all of you to go back to Ayodhyā and lead there a life free from cares and anxieties. Bent upon practising penance I am going to the Daṇḍaka forest. After residing there for some years, with my brother Lakṣmaṇa and spouse Sītā, truly speaking, I would return to this very place. Please don't take otherwise." Thus having persuaded the people to return, Srī Rāma proceeded to the hermitage of his devotee Guha, a Vaiṣṇava by nature. 87-90

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा कि कर्तव्यमिति स्थितः।
महता तपसाऽऽनीता गुरुणा या हि वः पुरा ॥६१॥
भागीरथेन या भूमि सर्वपापहरा शुभा।
नानामुनिजनेर्जुंब्टा कुर्मा स्टब्समाकुला भूषि र्रो Foundation USA

गङ्गा तुङ्गोमिमालाढचा स्फटिकाभजलावहा। गुहोपनीतनावा तु तां गङ्गां स महाद्युतिः ॥६३॥

उत्तीर्यं भगवान् रामो भरद्वाजाश्रमं शुभम्। प्रयागे तु ततस्तस्मिन् स्नात्वा तीर्थे यथाविधि ॥१४॥

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा राघवः सीतया सह। भारद्वाजाश्रमे तत्र विश्रान्तस्तेन पूजितः ॥ ६५॥

Noticing Sri Rāma, with his hands folded Guha stood up before the lord and said, "How can I help you?" Srī Rāma along with Lakṣmaṇa and Sītā was duly entertained by Guha, all the three spent the night in his hermitage. In the morning with the return of the chariot and the charioteer Sumantra, Guha accompanied them to bank of the Ganges. When they were waiting to get into the boat for crossing over to the other side, Guha spoke as follows,

"O lord, it is the sacred river Ganges, a dip in this river removes all sins; through great austerities of your forefather Bhagīratha in days of yore it was brought down to the earth; many sages and ascetics resort to it; the water of the river abounds in fish and tortoise; with its water clear and transparent as crystal the river looks beautiful with cluster of its high waves." With the boat procured by Guba, lord Śrī Rāma of great effulgence crossed over the river and reached the holy hermitage of Bhiradvāja. All three of them—Rāma, Lakṣmaṇa and Sītā took a dip in the holy Prayāga in keeping with Sāstric injunctions (where lay the hermitage of Bharadvāja) and duly honoured and entertained by Bharadvāja they spent the night in his hermitage. 91-95

ततः प्रभाते विमले तमनुज्ञाप्य राघवः।
भरद्वाजोक्तमार्गेण चित्रक्टं शनैर्ययौ ॥६६॥
नानाद्रुमलताकीणं पुण्यतीर्थमनुत्तमम्।
तापसं वेषमास्थाय जह्नुकन्यामतीत्य वे ॥६७॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

Next day at dawn, Sri Rāma put on the garb of an ascetic, took leave of Bharadvāja and following his direction he crossed over the river Ganges (the daughter of the sage Jahnu) and slowly proceeded to Citrakūṭa, the foremost holy place, full of varieties of trees and creepers. 96-97

गते रामे सभार्ये तु सह भ्रात्रा ससारथौ। बयोध्यामवसन् भूप नष्टशोभां सुदुःखिताः॥६८॥

नष्टसंज्ञो दशरथः श्रुत्वा वचनमप्रियम्। रामप्रवासजननं कैकेय्या मुखनिस्सृतम्।।६६।।

लब्बसंज्ञः क्षणाद्राजा रामरामेति चुक्रुशे।

In the meantime with the departure of Srī Rāma along with Sītā, Lakṣmaṇa and the charioteer, people very much grief stricken continued to reside in Ayodhyā which looked desolate. And when Kaikeyī had conveyed to Daśaratha the unpleasant news of the departure of Srī Rāma for the woods, he had fallen into a swoon. In a moment when the king got back his senses, in great anguish he cried aloud—"O Śrī Rām, O Śrī Rāma." 98-100°

कैकेय्युवाच भूपालं भरतं चाभिषेचय।।१००॥ सीतालक्ष्मणसंयुक्तो रामचन्द्रो वनं गतः। पुत्रशोकाभिसंतप्तो राजा दशरथस्तदा।।१०१॥ विहाय देहं दुःखेन देवलोकं गतस्तदा।

When the king was dolefully sighing like that, Kaikeyī affirmed—"Accompanied by Sītā and Lakṣmaṇa Rāmachaadra has already gone to the forest; now you instal Bharata as the Prince Regent." Having listened to these words of Kaikeyī the king Daśaratha, was tormented with the grief of separation from his dear son; he forshook his mortal frame and left for the heavenly abode. 1005—102°

ततस्तस्य महापुर्व्यामयोध्यायामरिदम ॥१०२॥ रुखुर्दुःखशोकात्ता जनाः सर्वे च योषितः।

कोशल्या च सुमित्रा च केकेयी कुद्धकारियी blis क्या ation USA

परिवार्यं मृतं तत्र रुरुदुस्ताः पति ततः। ततः पुरोहितस्तत्र वसिष्ठः सर्ववमंतित्।।१०४।।

तैलद्रोण्यां विनिक्षिप्य मृतं राजकलेवरम्। दूतं वै प्रेषयामास सहमन्त्रिगणैः स्थितः॥१०४॥।

O vanquisher of enemies, (with the death of Dasaratha) all the residents of this great and famous city Ayodhyā, both men and women stricken with sorrow and grief lamented loudly. The wives of the king—Kausalyā, Sumitrā and Kaikeyī, the root cause of all mischief, standing all around the dead body of their husband wept bitterly. Then the family-priest Vasistha, proficient in religious practice and ordinance consigned the body of the deceased emperor to a trough filled with oil and after due consultation with the ministers he sent a messanger to get back Bharata and Satrughna. 1028-105

स गत्वा यत्र भरतः शत्रुघ्नेन सह स्थितः। तत्र प्राप्य तथा वार्ता संनिवर्त्य नृपारमजी।।१०६॥

तावानीय ततः शोघ्रमयोध्यां पुनरागतः।
कर्राणि दृष्ट्वा भरतो निमित्तानि च वै पथि ॥१०७॥

विपरीतं त्वयोध्यायामिति मेने स पार्थिवः। निक्शोभां निर्गतिश्रो हां दुःखशोकान्वितां पुरीम् ॥१००॥

कैकेय्याग्निविनिर्दग्धामयोध्यां प्रविवेश सः। दुःखान्विता जनाः सर्वे तौ दृष्ट्वा रुख्दुर्मृ शम् ॥१०६॥

हा तात राम हा सीते लक्ष्मणेति पुनः पुनः।
हरोद भरतस्तत्र शत्रुघ्तदच सुदुःखितः॥११०॥

The messanger went to the place (the house of the maternal uncle) where Bharata and Satrughna were putting up. He gave them the message (just as desired by Vasissha); He gave them the message both the princes returned to and very soon accompanied by both the princes returned to Ayodhyā. On his way to Ayodhyā Bharata witnessed many

ominous signs and apprehended that the situation in Ayodhyā must have been abnormal. At last he entered the city of Ayodhyā shorn of its beauty and glory wearing a dreary and deserted look full of sorrow and grief, which was as it were burnt by the fire (of malice and revenge) of Kaikeyī. At the sight of Bharata and Satrughna the citizens very much griefstricken again and again wept bitterly: "O my lord, O Srī Rāma, Alas? O Sītā, O Lakṣmaṇa." Having noticed the citizens lamenting thus Bharata and Satrughna too very much sorrow-stricken started weeping. 106-110

कैकेय्यास्तत्क्षणाच्छ्रुत्वा चुत्रोघ भरतस्तदा। दुष्टा त्वं दुष्टचित्ता च यया रामः प्रवासितः ॥१११॥

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा राघवः सीतया वनम् । साहसं कि कृतं दुष्टे त्वया सद्योऽल्पभाग्यया ।।११२॥

उद्वास्य सोतया रामं लक्ष्मणेन महात्मना। ममैव पुत्रं राजानं करोत्विति मतिस्तव।।११३॥

दुष्टाया नष्टभाग्यायाः पुत्रोऽहं भाग्यवर्जितः । भ्रात्रा रामेण रहितो नाहं राज्यं करोमि व ॥११४॥

यत्र रामो नरन्याघ्रः पद्मपत्रायतेक्षणः। धर्मज्ञ सर्वशास्त्रज्ञो मतिमान् बन्धुवत्सलः॥११४॥

सीता च यत्र वैदेही नियमवृतचारिणो। पतिवृता महाभागा सर्वेलक्षणसंयुता।।११६॥

लक्ष्मणक्च महावीर्यो गुणवान् भ्रातृवत्सलः। तत्र यास्यामि कैकेयि महत्यापं त्वया कृतम् ॥११७॥

राम एव मम भ्राता ज्येष्ठो मितमतां वरः। स एव राजा दुष्टात्मे मृत्योऽहं तस्य वै सदा ॥११८॥

In the meantime coming to know of everything (about his father and brothers), from Kaikeyl, Bharata was extremely enraged and reproached her in these words. "O vicious lady, O mischievous, only for you Srl Rāma has been sent into exile any only form tour idirty. Tricks Sire Rāma (the scion

of the Raghu race) has departed to the forest along with Sītā and Laksmana. What a great calamity you have brought to the Raghu race, you unfortunate lady: By manipulating the banishment of Śrī Rāma along with Sītā and the high-rouled Laksmana, my son would be installed on the throne, that is your intention. Fie upon you, O mother, I am so unfortunate that I happen to be your son, a woman who is so illfated and evil-minded. Take it from me, in absence of my brother Śrī Rāma I would never hold the reins of government. My brother Śrī Rāma with eyes as wide as the petals of the lotus is, in fact, a tiger among men, an expert in the code of conduct, the knower of all the scriptures, wise and intelligent Sri Rāma is devoted to his friends: the illustrious lady Sītā, the daughter of the king of Videha, solely devoted to her husband, endowed with all the auspicious signs leads a life of austerity delighting in religious observances. And what to speak of Laksmana: Valiant Laksmana, the abode of noble qualities is devoted to his brothers. O Kaikevī, I would definitely start for the place where these noble souls have gone. (By manipulating their banishment) you have committed the most heinous crime. The supremely wise person Śrī Rāma is my eldest brother. He is entitled to the throne, O wicked woman and for all the time I deserve to be his attendant." 111-118

इत्युक्त्वा मातरं तत्र रुरोद भृशदुःखितः। हा राजन् पृथिवीपाल मां विहाय सुदुःखितम्।।११६॥

क्व गतोऽस्यद्य वै तात कि करोमीह तद्वद । भ्राता पित्रा समः क्वास्ते ज्येष्ठो मे करुणाकरः ॥१२०॥

सीता च मातृतुल्या मे क्व गतो लक्ष्मणश्च ह । इत्येवं विलपन्तं तं भरतं मन्त्रिभिः सह ॥१२१॥

वसिष्ठो भगवानाह कालकर्मविभागवित्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्स त्वं न शोकं कर्तुमृहंसि ॥१२२॥

कर्मकालवशादेव पिता ते स्वर्गमास्थितः। तस्य संस्कारकार्याणि कर्माणि कुरु शोभन॥१२३॥ रामोऽपि दुष्टनाशाय शिष्टानां पालनाय च ।

अवतीणों जगत्स्वामी स्वांशेन भुवि माधवः ॥१२४॥

प्रायस्तत्रास्ति रामेण कर्तव्यं लक्ष्मणेन च ।

यत्रासौ भगवान् वीरः कर्मणा तेन चोदितः ॥१२४॥

तत्कृत्वा पुनरायाति रामः कमललोचनः ।

इत्युक्तो भरतस्तेन वसिष्ठेन महात्मना ॥१२६॥

संस्कारं लम्भयामास विधिदृष्टेन कर्मणा ।

अग्निहोत्राग्निना दण्वा पितुर्देहं विधानतः ॥१२७॥

स्नात्वा सर्य्वाः सलिले कृत्वा तस्योदकित्रयाम् ।

शत्रुष्नेन सह श्रीमान्मातृभिर्बान्धवैः सह ॥१२६॥

Having thus reproached his mother, Bharata tormented with grief began lamenting: "O king, O lord of the earth, where have you gone leaving me so much distressed? O my father, tell me what am I to do now! Where is my eldest brother Srī Rāma, so compassionate like my father? And Where is Sītā very much like my mother? And where did my dear brother Lakşmana go?" When Bharata was lamenting thus, revered Vasistha proficient in the knowledge of funeral rites came there in the company of ministers and spoke as follows: 'Arise, arise O boy away with grief'. As destined by time and past actions, your father has left for the heavenly abode. O noble prince, now perform his funeral rites. Lord Śrī Rāma is none other but Viṣṇu (the spouse of Laksmi Madhava) incarnate. For the destruction of the sinners and the protection of the virtuous the Lord of the universe has descended to the earth in His own form. in the forest there is a lot of work to be done by Srī Rāma and Laksmana. Urged on by the duties at hand, Lord Sri Rāma, the lotus-eyed valiant hero will continue to reside in the forest and with duties done, He will return." Thus admonished by the high-souled Vasistha, Bharata performed the funeral rites according to the scriptural injunctions. With the fire of the Agnihotra (maintained by the king in the firesanctuary) in the manner ordained by Sastras he set fire to A the body of his deceased father. Then he took a dip in the waters of river Sarayū; and in the company of his brother Satrughna, his mothers, friends and relatives he offered libation of water to the spirit of the deceased. 119-128

तस्यौध्वंदेहिकं कृत्वा मन्त्रिणा मन्त्रिनायकः। हस्त्यश्वरथपत्तीभिः सह प्रायान्महामतिः॥१२६॥ भरतो राममन्वेष्टुं राममार्गेण सत्तमः। तमायान्तं महासेनं रामस्यानुविरोधिनम्॥१३०॥

मत्वा तं भरतं शत्रुं रामभक्तो गुहस्तदा। स्वं सैन्यं वर्तुलं कृत्वा संनद्धः कवची रथी॥१३१॥

महाबलपरीवारो हरोघ भरतं पथि ॥१३२॥

Thus the high-minded Bharata, the best of the virtuous, performed all the obsequial rites relating to his deceased father: then in the company of his ministers, the army consisting of horses, elephants, chariots and foot-soldiers, Bharata, the guide and counsellor of the ministers proceeded to the forest in search of Sri Rāma and followed the same path by which they had departed. At the advent of Bharata marching with huge army, Guha, the devotee of Sri Rāma took him to be the enemy and rival of his lord and got prepared for a fight. Having collected his army in a circular form, Guha clad in armour mounted the chariot fully prepared for a fight: and surrounded by a huge army he prevented the onward march of Bharata and said: -129-132

सभ्रातृकं सभायं मे रामं स्वामिनमुत्तमम्।
प्रापयस्त्वं वनं दुष्ट साम्प्रतं हन्तुमिच्छिसि ॥१३३॥
गमिष्यसि दुरात्मंस्त्वं सेनया सह दुमंते।
इत्युक्तो भरतस्तत्र गुहेन नृपनन्दनः॥१३४॥
तमुवाच विनीतात्मा रामायाय कृताञ्जलिः।
यथात्वं रामभक्तोऽसि तथाहमपि भक्तिमान्॥१३५॥
प्रोषिते मयि कैकेय्या कृतमेतन्महामते।

रामस्यानयनार्थाय व्रजाम्यच महामते ॥१३६॥ • CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3. Foundation USA foot-soldiers some valiant king is advancing in this direction". Having heard these words from the high-souled Laksmana, brave and mighty Srī Rāma of unfailing prowess replied to valiant Laksmana—"It seems to me, O Laksmana that Bharata is coming to meet all of us." 143-148

इत्येवं वदतस्तस्य रामस्य विदितात्मनः। वारात्संस्थाप्य सेनां तां भरतो विनयान्वितः ॥१४६॥ ब्राह्मणेर्मेन्त्रिभः सार्धं रुदन्नागत्यपादयोः। रामस्य निपपाताथ वेदेह्या लक्ष्मणस्य च॥१५०॥ मन्त्रिणो मातृवर्गश्च स्निग्धबन्धु बुहुज्जनाः। परिवार्यं ततो रामं रुरुदुः शोककातराः॥१५१॥

Just by the time when Sri Rāma the knower of the Self conversed with Liksmana, there appeared humble and modest Bharata; having encamped the army nearby in company of ministers and Brahmins, he came forward wailing and fell at the feet of all three—Śri Rāma, Laksmana and Sītā. Moreover, ministers, mothers, loving friends and relatives surrounded Śri Rāma on all sides and overtaken with terrible grief continued to weep bitterly, 149-151

स्वर्यातं पितरं ज्ञात्वा ततो रामो महामितः।
लक्ष्मणेन सह आत्रा वैदेह्याय समन्वितः॥१५२॥
स्नात्वा मलापहे तीर्थं दस्ता च सिललाञ्जलिम्।
मात्रादीनिभवाद्याय रामो दुःखसमन्वितः॥१५२॥
उवाच भरतं राजन् दुःखेन महतान्वितम्।
अयोध्यां गच्छ भरत इतः शोध्रं महामते॥१५४॥
राज्ञा विहीनां नगरीं अनाथां परिपालय।
इत्युक्तो भरतः प्राह रामं राजीवलोचनम्॥१५४॥

Having heard of the death of his father the high-minded Sri Rāma along with Sitā, (the daughter of the king of Videha) and his absorbier in Laksmana Districted By Si Foundation USA (malāpahe = which washes off sins) river, and then and there

he offered libation of water in honour of his deceased father after which he paid obeisance to his mothers and other elderly people. Overwhelmed with sorrow, Srī Rāma spoke to Bharata who was equally grief-stricken:—"O high-minded Bharata, Ayodhyā is deserted and firlorn without a king. Very soon you return to the city and protect it." Thus advised, Bharata replied to lotus-eyed Srī Rāma—"It is my resolve, O tiger among men, I won't budge an inch, unless you accompany me, like Sītā (the daughter of the king of Videha) or Lakṣmaṇa I will follow you wherever you go." 152-156

त्वामृते पुरुषव्याघ्र न यास्येऽहमितो ध्रुवम् । यत्र त्वं तत्र यास्यामि वैदेही लक्ष्मणो यथा ॥१५६॥

इत्याकर्ण्यं पुनः प्राह भरतं पुरतः स्थितम् । नृणां पितृसमो ज्येष्ठः स्वधमंमनुवर्तिनाम् ।।१५७।।

यथा न लङ्घ्यं वचनं मया पितृमुखेरितम्। तथा त्वया न लङ्घ्यं स्याद्वचनं मम सत्तम् ॥१५८॥

मत्समीपादितो गत्वा प्रजास्त्वं परिपालय । द्वा ३ शाब्दिकमेतन्मे न्नतं पितृमुखेरितम् ॥१५६॥

तदरण्ये चरित्वा तु आगमिष्यामि तेऽन्तिकम्। गच्छ तिष्ठ ममादेशे न दुःखं कर्तुमहेसि।।१६०।।

Having listened to these words, Srī Rāma again told Bharata standing before him—"For people engaged in their religious duty, the eldest brother is an honourable as a father. I did not dishonour the words of my father likewise O best of the virtuous, you should not dishonour my advice. Right now you proceed and look after the subjects. After fulfilling the vow of residing in the forest for twelve years as ordained by our father, I will return to you. As per my command you go back; away with grief." 157-160

इत्युक्तो भरतः प्राह बाष्पपर्याकुलेक्षणः। यथा पिता तथा त्वं मे नात्र कार्या विचारणा ॥१६१॥ तवादेशान्मया कार्यं देहि त्वं पादुके मम।
निन्दग्रामे वसिष्येऽहं पादुके द्वादशाब्दिकम् ॥१६२॥
त्वद्वेषमेव मद्वेषं त्वद्वतं मे महाव्रतम्।
त्वं द्वादशाब्दिकादूध्वं यदि नायासि सत्तम।।१६३॥

ततो हिवर्यथा चाग्नी प्रवक्ष्यामि कलेवरम्। इत्येवं शपथं कृत्वा भरतो हि सुदुःखितः।।१६४॥

बहु प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्य च राषवम्। पादुके शिरसा स्थाप्य भरतः प्रस्थितः शनैः।।१६४।।

Thus admonished by Sri Rāma, with his eyes suffused with tears Bharata submitted-"O my esteemed brother, I do not dispute that you are as honourable as my father. Now I would do as per your command; pray, give me the pair of your wooden sandals. Having relegated the burden of rulership to the wooden sandals I would reside in Nandigrama (outside the city). For twelve years that you would be in the forest, I will put on the same dress (bark garments. matted locks etc.) like that of yours: I will lead an austere life (by living on fruits and roots) as you are leading. On the completion of the twelfth year (of your exile) in case you do not return, O best of the virtuous, like oblations offered in fire, I for my part would enter the fire once for all." Having made this resolve, Bharata extremely grief-stricken circumambulated SrI Rāma (the scion of the Raghu race) many a time and repeatedly bowed down to him. At last placing the pair of wooden sandals on his head Bharata slowly started for Ayodhyā. 161-165

स कुर्वन् भ्रातुरादेशं निन्दग्रामे स्थितो वश्री। तपस्वी नियताहारः शाकमूलफलाशनः ॥१६६॥

Bharata with his senses under restraint led the life of an ascetic subsisting on restricted food like fruits, roots and leaves: and as per the command of his brother he continued to reside in Nandigrāma. 166

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

जटाकलापं शिरसा च विश्रत् त्वचश्च वार्कीः किल वन्यभोजी। रामस्य वाक्यादरतो हृदि स्थितं बभार भूभारमनिन्दितात्मा॥१६७॥

With matted locks on his head he put on bark garments and used to subsist on the produce of the woods. With faith and devotion bearing in mind the words of Sri Rāma, Bharata of unsullied conduct took up the burden of governing the kingdom. 167

इति श्रीनरसिंहपुराणे श्रीरामप्रादुर्मावे अष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥४८॥

अस्तर करते । इस्तर करते । इस्तर करते । अस्तर करते के सक्तर करते । इस्तर करते ।

THE THE PROPERTY OF THE PARTY O

ava: Pisher rayas, bus a faction

L. Virginia annon empline Constantin

i prisologije produktera kaj seka

The first seeds of the edited to stop of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the

## एकोनपञ्चाशोऽध्यायः

MENT TOURING

## CHAPTER XLIX

## मार्कण्डेय उवाच

गते अथ भरते तस्मिन् रामः कमललोचनः। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा भार्यया सीतया सह।।१॥

शाकमूलफलाहारो विचचार महावते। कदाचिल्लक्ष्मणमृते रामदेवः प्रतापवान्।।२।।

चित्रक्टवनोहेशे वैदेह्युत्सङ्गमाश्रितः। सुष्वाप स मुहूर्तं तु ततः काको दुरात्मवान् ॥३॥

सीताभिमुखमभ्येत्य विददार स्तनान्तरम्। विदायं वक्षमारुह्य स्थितोऽसौ वायसाधमः॥४॥

ततः प्रबुद्धो रामोऽसौ दृष्ट्वा रक्तं स्तनान्तरे । शोकाविष्टां तु सीतां तामुवाच कमलेक्षणः ॥१॥

वद स्तनान्तरे भद्रे तव रक्तस्य कारणम्। इत्युक्ता सा च तं प्राह भर्तारं विनयान्विता।।६॥

पश्य राजेन्द्र वृक्षाग्रे वायसं दुष्टचेष्टितम् । अनेनैव कृतं कर्म सुप्ते त्वयि महामते ॥७॥

With the return of Bharata (to Ayodhyā), along with his wife Sītā and brother Laksmana the lotus-eyed Śrī Rāma continued to roam about in the dense forest with leaves, fruits and roots as the means of subsistence. Once when Laksmana was out, in some forest region of the mount Citrakūṭa, the valiant lord Śri Rāma had been taking a nap in the lap of sitā for a while, in the meantime a mischievous crow came flying towards Sītā and with its beak it scratched in between the breasts. Afterwards the wretched crow flew back to the

tree nearby. When the lotus-eyed Sri Rāma woke up, he noticed blood oozing out in between the breasts of Sītā and enquired of her who was tormented with pain: 'O blessed lady, how do you have blood there?' Thus asked by her lord she humbly replied "O king, please look at the mischievous crow seated on the tree, when you were asleep O high-minded lord, this crow has done this mischief." 1-7

रामोऽपि दृष्टवान् काकं तस्मिन् कोधमथाकरोत्। इषीकास्त्रं समाधाय ब्रह्मास्त्रेणाभिमन्त्रितम्।। ।।।।

काकमुद्दिश्य चिक्षेप सोंऽप्यघावद्भयान्वितः। स त्विन्द्रस्य सुतो राजन्निन्द्रलोकं विवेश ह॥६॥

रामास्त्रं प्रज्वलद्दीप्तं तस्यानु प्रविवेश वै। विदितार्थंश्च देवेन्द्रो देवैः सह समन्वितः॥१०॥

निष्कामयच्च तं दुष्टं राघवस्यापकारिणम्। ततोऽसौ सर्वदेवैस्तु देवलोकाद्बहिः कृतः॥११॥

पुनः सोऽप्यपतद्रामं राजानं शरणं गतः। पाहि राम महाबाहो अज्ञानादपकारिणम्॥१२॥

Noticing the crow Śrī Rāma was very much enraged; with the help of a reed he got an arrow ready and charged it with the potency of the mystic missile presided over by Brahmā. When he shot the arrow at the aforesaid cro v, the bird flew away in fear. The crow, O king, who was no other but Indra's son (Jayanta), when chased by the arrow entered into the world of Indra. The arrow of Śrī Rāma, splendorous with blazing fire followed the crow and entered the world of Indra too. Aware of it Indra, Lord of gods consulted with the divinities, and (as per their advice) he drove the mischievous bird out of his world because it had done wrong to Śrī Rāma, (the scion of the Raghu race). Thus driven out by the divinities from the celestial world, the crow took refuge with prince Śrī Rāma celestial world, the crow took refuge with prince Śrī Rāma

and submitted: "I have wronged you out of ignorance, O mighty-armed Srī Rāma, please save me." 8-12

इति ब्रुवन्तं तं प्राह रामः कमललोचनः। बमोघं च ममैवास्त्रमञ्जमेकं प्रयच्छ वै।।१३॥

ततो जीवसि दुष्ट त्वमपकारो महान् कृतः। इत्युक्तोऽसौ स्वकं नेत्रमेकमस्त्राय दत्तवान्।।१४॥

अस्त्रं तन्तेत्रमेकं तु भस्मीकृत्य समाययौ। ततः प्रभृति काकानां सर्वेषामेकनेत्रता।।१४॥ चक्षुषेकेत पश्यन्ति हेतुना तेन पार्थिव।

Then the lotus-eyed Srl Rāma said to the crow, "The arrow cannot be rendered ineffectual. Therefore you part with one of your limbs; then only O mischievous bird, you can survive; you have done a great wrong to me. Thus admonished by Srl Rāma the crow sacrificed one of its eyes for the sake of the arrow. The arrow destroyed one of its eyes and went back (to Srl Rāma). Since then O king, the crows have become one-eyed. Only because of the mischief done by a single crow, all the crows are blind of one eye.

13-16a

उषित्वा तत्र सुन्वरं चित्रक्टे स राघवः ॥१६॥
जगाम दण्डकारण्यं नानामुनिनिष्ठवितम् ।
सन्नातृकः सभायंश्च तापसं वेषमास्थितः ॥१७॥
धनुःपवंसुपाणिश्च सेषुघिश्च महाबलः ।
ततो ददशं तत्रस्थानम्बुभक्षान्महामुनीन् ॥१६॥
अश्मकुट्टाननेकांश्च दन्तीलूखलिनस्तथा ।
पञ्चाग्निम्ध्यगानन्यान्त्यानुग्रतपश्चरान् ॥१६॥

तान् दृष्ट्वा प्रणिपत्योच्चे रामस्तैश्चाभिनन्दितः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

Having dwelt for a long time in the mount Citrakûţa along with his wife and brother, Srī Rāma (the scion of the Raghu race) proceeded to the Dandaka forest inhabited by various sages and ascetics. Then the valiant lord Sri Rāma with the bow and arrows in his hands and the quiver on his back was dressed in the garb of an ascetic. Reaching the Dandaka forest he met many revered sages; some of them used to subsist on water alone, many of them were "Asmakuttas" a class of asceti; who subsist on food after it is granulated or powdered in a grinding stone; there were others like "Dantolūkhali s" who used their teeth as mortar; there were others who used to practise penance surrounded by five fires (four fires on four sides and the eyes fixed on the sun); and some others were busy in practising rigorous penance. On meeting these sages Srī Rāma reverentially fell prostrate at their feet; the sages loudly acclaimed him.

ततोऽखिलं वनं दृष्ट्वा रामः साक्षाण्जनार्दनः ॥२०॥
भ्रातृभायीसहायश्च सम्प्रतस्थे महामितः ।
दर्शयित्वा तु सीतायै वनं कुसुमितं शुभम् ॥२१॥
नाजाश्चर्यसमायुक्तं शनैगंच्छन् स दृष्टवान् ।
कृष्णाङ्गं रक्तनेत्रं तु स्थूलशैलसमानकम् ॥२२॥
शुभ्रदंष्ट्रं महाबाहुं संध्याघनशिरोष्ठहम् ।
मेघस्वनं सापराघं शरं संघाय राघवः ॥२३॥
विव्याघ राक्षसं कोघाल्लक्ष्मणेन सह प्रभुः ।
खन्येरवध्यं हत्वा तं गिरिगर्ते महातनुम् ॥२४॥
शिलाभिरछाद्य गतवाक्शरभङ्गाश्रमं ततः ।
शिलाभिरछाद्य गतवाक्शरभङ्गाश्रमं ततः ।
तं नत्वा तत्र विश्रम्य तत्कथातुष्टमानसः ॥२४॥

Then the high-minded Sri Rāma, Lord Janārdana-incarnate took a view of the entire forest and along with his wife and brother went ahead. I rocceding slowly, he pointed out to Sītā the lovely forest laden with flowers and abounding in many wonderous objects. In the meantime he noticeda

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

demon whose body was dark with eyes reddish in colour; appearing like a gigantic mountain with white teeth and long, huge arms, he looked terrible with the hairs pitch-dark as the evening cloud; producing a terrific voice like that of the cloud the demon wrought death and destruction in and around the forest. Just at his sight Lord Śrī Rāma was very much enraged and assisted by Lakşmana, he hit him with the arrow and killed the demon who could not have been killed by anybody else. In a mountain-cave he deposited the dead body of the demon and having covered it with rocks and stones, he proceeded to the hermitage of sage Śarabhanga. Śri Rāma paid his obeisance to him and rested for a while in the hermitage where he was extremely pleased to converse with the sage. 20b-25

तीक्ष्णाश्रममुपागम्य दृष्टवांस्तं महामुनिम्। तेनादिष्टेन मार्गेण गत्वागस्त्यं ददश ह।।२६॥ बङ्गं तु विमलं तस्मादवाप रघुनन्दनः। इषुषि चाक्षयशरं चापं चैव तु वैष्णवम् ॥२७॥ ततोऽगस्त्याश्रमाद्रामो भ्रातृभायसिमन्वितः । गोदावर्याः समीपे तु पञ्चवट्यामुवास सः ॥२८॥ ततो जटायुरभ्येत्य रामं कमललोचनम्। नत्वा स्वकुलमास्याय स्थितवान् गृघ्रनायकः ॥२६॥ रामोऽपि तत्र तं दृष्ट्वा आत्मवृत्तं विशेषतः। कथित्वा तु तं प्राह सीतां रक्ष महामते ॥३०॥ इत्युक्तो आ जटायुस्तु. राममालिङ्ग्य सादरम्। कार्यार्थं तु गते रामे भ्रात्रा सह वनान्तरम् ॥३१॥ अहं रक्ष्यामि ते भार्यां स्थीयतामत्र शोभन। इत्युक्त्वा गतवान्रामं गृधराजः स्वमाश्रमम् ॥३२॥

समीपे दक्षिणे भागे नानापृक्षि जिङ्गेनिते S3 Foundation USA

Reaching the hermitage of Sutiksna, he went to the presence of the revered sage. Following his direction Sri Rama went to the sage Agastya and paid him his obeisance. From the revered sage, Sri Rama. (the scion of the Raghu race) procured many foremost weapons like a bright and dazzling sword, the divine bow of Vişnu and inexhaustible quiver full of arrows. After his departure from Agastya's hermitage Sri Rāma along with Sītā and Lakşmaņa continued to dwell in Pancavați adjacent to the river Godavari. In the Pancavați forest before the lotus-eyed Sri Rāma there appeared Jatāvu. the lord of the vultures who greeted him and gave an account of his genealogy. After telling him all that had happened Sri Rāma requested him, "Please be on the guard, protect Sītā, O high-souled bird." Thus requested by Sri Rāma Jatāyu lovingly embraced him and said, "O gracious prince, you can put up here without any worry; whenever O SrI Rāma, for something or other you are out with your brother, I am ready to protect your spouse." Consoling Sri Rāma with these words, Jatayu, the lord of the vultures retired to his dwelling which was situated in the southern direction and which was resorted to by different birds. 26-33°

वसन्तं राघवं तत्र सीतया सह सुन्दरम् ॥३३॥

मन्मथाकारसदृशं कथयन्तं महाकथाः।

कृत्वा मायामयं रूपं लावण्यगुणसंयुतम् ॥३४॥

मदनाक्रान्तहृदया कदाचिद्रावणानुजा।

गायन्ती सुस्वरं गीतं शनैरागत्य राक्षसी॥३४॥

ददशं राममासीनं कानने सीतया सह।

अथ शूपंणखा घोरा मायारूपघरा शुमा॥३६॥

निश्चङ्का दुष्टिचित्ता सा राघवं प्रत्यभाषत।

भज मां कान्त कल्याणीं भजन्तीं कामिनीमिह ॥३७॥

भजमानां त्यजेद्यस्तु तस्य दोषो महान् भवेत्।

Discussing various topics with his wife Sītā, Śrī Rāma

Discussing various to live there in Pancavati.

Cas Phandsome as Cupid continued to live there in Pancavati.

Having heard of it, the demoness Sūrpaṇakhā, the younger sister of Rāvaṇa, infatuated with love, assumed a magical form endowed with beauty and lustre, and singing song in a melodious voice she approache! Srī Rāma in a leisurely fashion. Having noticed in the forest Srī Rāma seated comfortably in the company of Sitā, the fierce and evil minded demoness Sūrpaṇakhā with her beautiful body produced by magic, fearlessly spoke to Srī Rāma (the scion of the Raghu race), 'O my dear, please accept a gracious woman like me as your partner; a person deserting a woman resorting to of her own will is thought to be a great sinner."

इत्युक्तः शूर्पणखया रामस्तामाह पार्थिवः ॥३६॥ कलत्रवानहं बाले कनीयांसं भजस्व मे। इति श्रुत्वा ततः प्राह राक्षसी कामरूपिणी ॥३६॥ अतीव निपुणा चाहं रतिकर्मणि राघव। त्यक्तवैनामनभिज्ञां त्वं सीतां मां भज शोभनाम् ॥४०॥

Thus told by Sürparnakhā, Śrī Rāma replied, "I have my wife, O young lady, approach my younger brother." Having heard it, the demoness capable of assuming any form at will said, "I am quite expert in the art of sexual union; you part company with Sītā, the lady quite inexperienced (in the art of love); O Śrī Rāma (the scion of the Raghu race) accept me as your wife, I am so gracious and charming." 38b-40

इत्याकण्यं वचः प्राह रामस्तां धर्मतत्परः। परित्रयं न गच्छेऽहं त्विमितो गच्छ लक्ष्मणम् ॥४१॥ तस्य नात्र वने भार्या त्वामसौ संग्रहीष्यति। इत्युक्ता सा पुनः प्राह रामं राजीवलोचनम् ॥४२॥ यथा स्याल्लक्ष्मणो भर्ता तथा त्वं देहि पत्रकम्। तथेवमुक्त्वा मितमान् रामः कमललोचनः ॥४३॥

च्चिन्ध्यस्या नासिकामिति मोक्तव्या नात्र संशयः। इति रामो महाराष्ट्रीहर्दिकाल्य पृत्रं प्रितिवानं by \$3. Foundation USA CC-0. Prof. Satya Vrat Skill blec जिल्ला पृत्रं प्रितिवानं विश्विता Having heard these words of the demoness, righteous Srī Rāma replied, "I would not have any relation with other woman; you please go to Lakşmana; here in this forest he does not have his wife; I think, he will readily accept you." Even though the lotus-eyed Śrī Rāma convinced her, still Sūrpanakhā insisted, "You please write to Lakşmana so that he will be willing to be my husband." The lotus-eyed Śrī Rāma wise and intelligent, agreed to her suggestion; the lord wrote a letter and handed over to her. The letter contained these words, "Lop off her nose, never let her go." 41-44

सा गृहीत्वा तु तत्पत्रं गत्वा तस्मान्मुदान्विता ।
गत्वा दत्तवती तद्वल्लक्ष्मणाय महात्मने ॥४५॥
तां दृष्ट्वा लक्ष्मणः प्राह राक्षसीं कामरूपिणीम् ।
न लङ्घ्यं राघववचों मया तिष्ठात्मकश्मले ॥४६॥
तां प्रगृह्य ततः खङ्गमुद्यम्य विमलं सुघीः ।
तेन तत्कर्णनासां तु विच्छेद तिलकाण्डवत् ॥४७॥

With the letter in hand with great joy and delight Surpanakha went ahead and she handed over the letter to the high-souled Laksmans in exactly the same condition as it was handed over to her. On his meeting the demoness capable of assuming any form at will, Laksmana said, "Never I would transgress the command of my elder brother, wait for a while, O vile woman." Saying thus the wise and intelligent a while, O vile woman. Saying thus the wise and intelligent Laksmana caught hold of her and with his bright dazzling sword he lopped off her nose and ears like chopping off the stems of a sesamum plant. 45-47

छिन्तनासा ततः सा तु ररोद भृशदुःखिता।
हा दशास्य मम भ्रातः सर्वदेवविमदेक॥४८॥
हा कष्टं कुम्भकणीद्यायाता मे चापदा परा।
हा हा कष्टं गुणनिवे विभोषण महामते॥४९॥

With her nose severed, excessively aggrieved Surpanakhā

CC loudly Satlamented in these, words this Digitized by S3 Foundation USA

(the ten-headed monster), the vanquisher of all divinities; Alas; my brother Kumbhakarņa; a great calamity has befallen on me today, woe me, high-minded Vibhīşaņa, a repository of virtues! 48-49

इत्येवमार्ता रुदती सा गत्वा खरदूषणी। त्रिशिरसं च सा दृष्ट्वा निवेद्यात्मपराभवम् ॥५०॥

राममाह जनस्थाने भ्रात्रा सह महाबलम्। ज्ञात्वा ते राघवं ऋद्धाः प्रेषयामासुर्ङ्गितान्।।५१॥

चतुर्दशसहस्राणि राक्षसानां बलोयसाम्। अग्रे निजग्मुस्तेनैव रक्षसां नायकास्त्रयः॥४२॥

राव गेन नियुक्तास्ते पुरैव तु महाबलाः। महाबलपरीवारा जनस्थानमुपागताः॥ ५३॥

क्रोघेन महताऽऽविष्टा दृष्ट्वा तां छिन्ननासिकाम् । रुदतीमश्रुदिग्वाङ्गीं भगिनीं रावणस्य तु ॥५४॥

Thus distressed and weeping she approached Khara, Dūṣaṇa and Triśiras and reported the whole story of her humiliation; "Valiant Śrī Rāma had been dwelling in Janasthāna along with his brother." Informed of the whereabouts of Śrī Rāma (the scion of the Raghu race) the three brothers were very much infuriated; they sent an army of fourteen thousand demons, mighty and valorous to fight with him. And these three chiefs (Khara, Dūṣaṇa and Triśiras) led the army of the demons. These mighty demons had previously been appointed by Rāvaṇa for guarding the region; now with a huge army they marched to Janasthāna. Rāvaṇa's sister Sūrpaṇakhā, with her nose lopped off had been weeping bitterly, and was as if bathed in tears; all the three brothers (Khara, Dūṣaṇa and Triśiras) were inflamed with anger when they saw Rāvaṇa's sister in such a wretched-condition. 50-54

रामोऽपि तद्बलं दृष्ट्वा राक्षसानां बलीयसाम् । संस्थाप्य लक्ष्मणं hasत्र ासीलायाः रक्षणं Displation USA गत्वा तु प्रहितैस्तत्र राक्षसैर्बलदर्पितैः। चतुर्देशसहस्रं तु राक्षसानां महाबलम्।।४६।।

क्षणेन निहतं तेन शरैरिनिशिखोपमैः। खररुच निहतस्तेन दूषणरुच महाबलः॥५७॥

त्रिशिराश्च महारोषाद् रणे रामेण पातितः। हत्वा तान् राक्षसान्दुष्टान् रामश्चाश्रममाविशत्।।५८।।

At the sight of the army of the mighty demons, SrI Rāma entrusted Sītā to Lakṣmaṇa, and began fighting with strong and valorous demons who had been sent there earlier; and in a moment with arrows resembling flames of fire he exterminated the huge army of fourteen thousand demons: along with them Khara and valiant Dūṣaṇa were killed. In the same manner Śrī Rāma, very much infuriated, rooted out Triśiras. Thus having killed all those notorious demons Śrī Rāma returned to his hermitage. 55-58

शूर्पणला च रुदती रावणान्तिकमागता।
छिन्ननासां च तां दृष्ट्वा रावणो भगिनीं तदा ॥४६॥
मारीचं प्राह दुर्बृद्धिः सोताहरणकर्मण ।
पुष्पकेण विमानेन गत्वाहं त्वं च मातुल ॥६०॥
जनस्थानसमोपे तु स्थित्वा तत्र ममाज्ञया ।
सौवर्णमृगरूपं त्वमास्थाय तु शनैः शनैः ॥६१॥
गच्छ त्वं तत्र कार्यार्थं यत्र सीता व्यवस्थिता ।
दृष्ट्वा सा मृगपोतं त्वां सौवर्णं त्विय मातुल ॥६२॥
स्पृहां करिष्यते रामं प्रेषियष्यति बन्धने ।
तद्वाक्यात्तत्र गच्छन्तं घावस्व गहने वने ॥६३॥
लक्ष्मणस्यापकर्षार्थं वक्तव्यं वागुदीरणम् ।
ततः पुष्पकमारुह्य मायारूपेण चाप्यहम् ॥६४॥
तां सीतामहमानेष्ये तस्यामासक्तमानसः ।
तां सीतामहमानेष्ये तस्यामासक्तमानसः ।

ता सातामहमात्रज्य । पश्चादागिमध्यसि शोभन ॥६४॥ त्वमपि : स्वेच्छ्याः पश्चादागिमध्यसि शोभन ॥६४॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

Then Sürpaņakhā wailing bitterly came to Rāvaņa : at the notice of the severed nose of his sister, with a view to abducting Sītā the evil-minded Rāvaņa addressed Mārīca in these words, "Well, dear uncle, both of us would travel by the Puspaka chariot and remain waiting somewhere in the vicinity of Janasthana: then as per my command assuming the form of a golden deer slowly you would roam about the place where dwells Sītā. Then only my purpose will be served. Beholding you in the form of a golden young deer Sītā would be enamoured of you; and she would depute Srī Rāma to capture the deer. When as per her request, Srī Rāma would be pursuing you to capture, you would run away to the dense forest. And in order to divert the attention of Laksmana (put in charge of Sītā) pretentiously you would utter something (Ah Laksmana etc.) in agony. In the meantime mounted on the Puspaka chariot by assuming the magical form I would abduct Sītā. I am interested in her. Later on O revered one, you would be back at your own will." 59.65

इत्युक्ते रावणेनाथ मारीचो वाक्यमब्रवीत्। त्वमेव गच्छ पापिष्ठ नाहं गच्छामि तत्र वै।।६६॥

पुरैवानेन रामेण व्यथितोऽहं मुनेमंखे। इत्युक्तविति मारीचे रावणः क्रोधमूच्छितः ॥६७॥ मारीचं हन्तुमारेभे मारीचोऽप्याह रावणम्। तव हस्तवधाद्वोर रामेण मरणं वरम्॥६॥॥

अहं गमिष्यामि तत्र यत्र त्वं नेतुमिच्छसि ।

Thus commanded by Rāvaṇa, Mārīca said, "O sinner, you go as you desire, I would never go there. Previously when Viśvāmitra performed a sacrifice, it is this Śri Rāma who had given me a lot of trouble." When Mārīca uttered these words, Rāvaṇa, blind in anger was ready to take his life, then Mārīca retorted, "Better to die in the hands of Śrī Rāma than meet death in your hands; now I am ready to go wherever you lead me." 66-69°

मारीचस्तत्र सौवणं मृगमास्थाय चाप्रतः। जगाम यत्र सा सीता वर्तते जनकात्मजा॥७०॥

सौवणं मृगपोतं तु दृष्ट्वा सोता यशस्विनी । भाविकमंवशाद्राममुवाच पतिमात्मनः ॥७१॥

गृहीत्वा देहि सौवणं मृगपोतं नृपात्मज। अयोध्यायां तु मद्गेहे क्रीडनार्थमिदं मम ॥७२॥

Then Rāvaņa mounted the Puşpaka chariot and along with Mārica came to the vicinity of Janasthāna; after reaching there Mārica assumed the form of a golden deer and roamed about the place where dwelt Sītā, the daughter of Janaka Having sighted the young golden deer, the illustirous lady Sītā, as pre-ordained by fate requested her lord, "Please fetch me the young golden deer O prince; in my palace in Ayodhyā it will serve me as a means of diversion." 698-72

त्यैवमुक्तो रामस्तु लक्ष्मणं स्थाप्य तत्र वै। रक्षणार्थं तु सीताया गतोऽसौ मृगपृष्ठतः॥७३॥

रामेण चानुयातोऽसौ अभ्यघावद्वने मृगः । ततः शरेण विव्याघ रामस्तं मृगपोतकम् ॥७४॥

हा लक्ष्मणेति चोक्त्वासो निपपात महीतले। मारीचः पर्वताकारस्तेन नष्टो बभूव सः॥७५॥

आकर्ण्यं रुदतः शब्दं सीता लक्ष्मणमन्नवीत्। गच्छ लक्ष्मण पुत्र त्वं यत्रायं शब्द उत्थितः।।७६॥

भ्रातुर्ज्येष्ठस्य तत्त्वं वे रुदतः श्रूयते ध्वनिः। प्रायो रामस्य संदेहं लक्षयेऽहं महारमनः।।७७॥

Thus requested by her, Sri Rāma posted there Lakşmana for the protection of Sitā and he himself followed the deer.

Pursued by Srity Rāmansthe deer fied away to the forest and Pursued by Srity Rāmansthe deer with an arrow. An Lakşmana

0

so saying the young deer who immediately assumed the form of a huge mountain, fell down dead on the ground. Having listened to the piteous cry (as akin to the voice of her lord) Sītā spoke to Lakṣmaṇa, "O dear Lakṣmaṇa, rush to the place wherefrom comes this sound. Me seems, it is the piteous cry of your elder brother. I apprehend, the highsouled Śrī Rāma is in danger." 73 77

इत्युक्तः स तथा प्राह लक्ष्मणस्तामनिन्दिताम् । न हि रामस्य संदेहो न भयं विद्यते क्वचित् ॥७८॥ इति ब्रुवाणं तं सीता भाविकमंबलाद्भृतम् । लक्ष्मणं प्राह वैदेहो विरुद्धवचनं तदा ॥७९॥

मृते रामे तु मामिच्छन्ततस्त्वं न गमिष्यसि । इत्युक्तः स विनीतात्मा असहन्नप्रियं वचः ॥८०॥

जगाम राममन्वेष्टुं तदा पाथिवनन्दनः।

Thus requested Laksmana told her of unblemished conduct, "There is nothing to worry about Śri Rāma, there is none to be afraid of." Thus re-assured by Laksmana, Sitā as preordained by fate, reproached him in the following unpleasant words, "I know, you would not move; with the death of Śri Rāma you would take me as your wife." Spoken to in these harsh words, prince Laksmana, modest and humble by nature, could not tolerate any more and at once he started in search of Śri Rāma. 78-81°

संन्यासवेषमास्थाय रावणोऽिप दुरात्मवान् ॥६१॥ स सीतापार्श्वमासाद्य वचनं चेदमुक्तवान् । आगतो भरतः श्रीमानयोध्याया महामितः ॥६२॥ रामेण सह सम्माष्य स्थितवांस्तत्र कानने । मां च प्रेषितवान् रामो विमानमिदमारुह ॥६३॥

अयोध्यां याति रामस्तु भरतेन प्रसादितः। CC-0: Prof. Sa**मृगवालं**ha**तु**i C**वैदेहि**n, P**क्रीडिथि** ते गृहीतवान् ॥ s४॥ क्लेशितासि महारण्ये बहुकालं त्वमीदृशम्। सम्प्राप्तराज्यस्ते भर्ता रामः स रुचिराननः॥५५॥

लक्ष्मणक्च विनीतात्मा विमानमिदमारुह।

In the meantime in the guise of an ascetic the evilminded Rāvaṇa approached Sītā and addressed her, "The high-minded illustrious Bharata is back from Ayodhyā. And there in the forest he is busy in conversing with Śrī Rāma. I have been deputed by Śrī Rāma to lead you there, please get into this chariot. Pleased with Bharata, Śrī Rāma is ready to start for Ayodhyā and for your diversion he has captured a young deer. Residence in this dense forest for so long a period has brought you great suffering. Now along with humble and modest Lakṣmaṇa your lord Śrī Rāma of lovely countenance has taken charge of the kingdom. Please get into this chariot," 815-86°

इत्युक्ता सा तथा गत्वा नीता तेन महात्मना ॥६६॥
थाररोह विमानं तु छद्मना प्रेरिता सती।
तज्जगाम ततः शीघ्रं विमानं दक्षिणां दिशम् ॥६७॥
ततः सीता सुदुःखार्ता विललाप सुदुःखिता।
विमाने खेऽपि रोदन्त्याश्चके स्पर्शं न राक्षसः॥६६॥

राव्णः स्वेन रूपेण बभूवाथ महातनुः।
दशग्रीवं महाकायं दृष्ट्वा सीता सुदुः खिता ॥ दशा
हा राम विञ्चताद्याहं केनापिच्छद्यरूपिणा।
रक्षसा घोररूपेण त्रायस्वेति भयादिता॥ ६०॥
हे लक्ष्मण महाबाहो मां हि दुष्टेन रक्षसा।
दृतमागत्य रक्षस्व नीयमानामथाकुलाम्॥ ६१॥

Thus duped by the deceitful words, chaste and devout Sitā mounted the chariot along with the so called high souled ascetic. Then the chariot speedily moved in the southern direction. And Sitā very much tormented with grief began to wail loudly. While being borne away through the air, to wail loudly. While being borne away through the air,

Rāvaṇa even refrained from touching Sītā lamenting loudly. Now Rāvaṇa revealed his own form and appeared with a huge gigantic body with ten heads; Sītā very much grief-stricken lamented in these words—"Alas! O Śri Rāma, some terrible demon in disguise has duped me today, I am terribly afraid, O Lord, protect me; O mighty-armed Lakṣmaṇa; a wicked demon is carrying me away. I am overtaken with fear; please come soon and protect me."

एवं प्रलपमानायाः सीतायास्तन्महत्स्वनम् । आकर्ण्यं गृध्रराजस्तु जटायुस्तत्र चागतः ॥६२॥

तिष्ठ रावण दुष्टात्मन्मुञ्च मुञ्चात्र मैथिलीस्। इत्युक्त्वा युयुघे तेन जटायुस्तत्र वीर्यवान्।।६३॥

पक्षाभ्यां ताडयामास जटायुस्तस्य वक्षसि। ताडयन्तं तु तं मत्वा बलवानिति रावणः।।१४॥

In the meantime Jatāyu, the king of vultures, could listen to the loud lamentation of Sītā and came there right away. "Wait, wait for a minute, O Rāvaṇa; release, release at once the daughter of the king of Mithilā, O evil-minded demon," having challenged like this the valiant Jatāyu started fighting with him and with his wings he struck him in his chest. Hit by the strokes of Jatāyu Rāvaṇa took him to be strong and valorous. 92-94

तुण्डचकचुप्रहारैस्तु भृशं तेन प्रपीडितः। तत उत्थाप्य देगेन जन्द्रहासमसि महत्।। १४॥

जघान तेन दुष्टात्मा जटायुं घर्मचारिणम् । निपपात महीप्ष्ठे जटायुः क्षीणचेतनः ॥१६॥

Very much tormented by the strokes of his bill, the evilminded demon at once raised his great sword called 'Candrahāsa' and gave a fatal blow to righteous Jatāyu whereupon the vulture fell down unconscious to the ground. 95-96 उवाच च दशग्रीवं दुष्टात्मन्न त्वया हतः। चन्द्रहासस्य वीर्येण हतोऽहं राक्षसाघम ॥६७॥ निरायुधं को हनेन्मूढ सायुधस्त्वामृते जनः। सीतापहरणं विद्धि मृत्युस्ते दुष्ट राक्षस ॥६८॥ दुष्ट रावण रामस्त्वां विधिष्यति न संशयः।

Then Jaṭāyu addressed the ten-headed Rāvaṇa in these words, "O vicious demon, you remember, you have not wounded me; but it is the strong and mighty sword 'Candrahāsa' which has mortally wounded me. O fool, no warrior but you equipped with arms would ever inflict wounds on an unarmed person. Know for certain, O wicked demon, abduction of Sītā will be the cause of your death; O vicious Rāvaṇa, there is no doubt that Śrī Rāma will put an end to your life." 97-99<sup>a</sup>

कदती दुःखशोकार्ता जटायुं प्राह मैथिली ॥ १ ॥ मत्कृते मरणं यस्मात्त्वया प्राप्तं द्विजोत्तम । तस्माद्रामप्रसादेन विष्णुलोकमवाप्स्यसि ॥ १००॥ यावद्रामेण सङ्गस्ते भविष्यति महाद्विज । तावत्तिष्ठन्तु ते प्राणा इत्युक्त्वा तु खगोत्तमम् ॥ १०१॥ ततस्तान्यपितान्यङ्गाद्भू षणानि विमुच्य सा । शीघ्रं निबध्य वस्त्रेण रामहस्तं गमिष्यय ॥ १०२॥ इत्युक्त्वा पात्यामास भूमौ सीता सुदुः खिता ।

Sore distressed to perceive Jatāyu (mortally wounded by Rāvaṇa) Sītā, the daughter of the king of Mithilā wailed as follows—"O foremost of the birds, it is only for me that you have invited death, that is why with the grace of Śrī you have invited death, that is why with the grace of Śrī Rāma you will attain the abode of Lord Viṣṇu. O best of the winged creatures, I bless you, your life would never leave the mortal frame so long as you have not met Śrī Rāma." the mortal frame so long as you have not met Śrī Rāma." Having thus blessed the bird, Sītā very much aggrieved took off all the ornaments from her body, have immediately wrap-off all the ornaments from her body, have gimzed by \$5 Foundation USA

ped them in a piece of cloth and threw them down to the ground with these words—"May these ornaments reach Srī Rāma." 995-103°

एवं हत्वा स सीतां तु जटायुं पात्य भूतले ॥१०३॥

पुष्पकेण गतः शीघ्रं लच्चां दुष्टिनशाचरः। अशोकविनकामध्ये स्थापियत्वा स मैथिलीम् ॥१०४॥ इमामत्रैव रक्षध्वं राक्षस्यो विकृताननाः। इत्यादिश्य गृहं यातो रावणो राक्षसेश्वरः॥१०५॥

With Jaṭāyu fallen to the ground, in the chariot Puṣpaka the wicked demon carried off Sitā to Laṅkā where he lodged her in the Aśoka grove. "Take care of the woman in this grove." with this order given to the demonesses of ugly appearance Rāvaṇa, the lord of demons, went to his palace. 1038-105

लङ्कानिवासिनश्चोचुरेकान्तं च परस्परम्। अस्याः पुर्या विनाशार्थं स्थापितेयं दुरात्मना ॥१०६॥ राक्षसीभिविरूपाभी रक्ष्यमाणा समन्ततः। सोता च दुःखिता तत्र स्मरन्ती राममेव सा॥१०७॥ उवास सा सुदुःखार्ता दुःखिता रुदती भृशम्। यथा ज्ञानखले देवी हंसयाना सरस्वती॥१०६॥

"The demon Rāvaṇa has lodged Sītā in this city and it will go to ruins" this is what the citizens of Lankā whispered to one another. Guarded all around by demonesses of virulent form, sorrow-stricken Sītā continued to live the re with all her thoughts centred on Śri Rāma. Very much tormented with grief, weeping bitterly many a time Sītā resided there under the clutches of Rāvaṇa as Goddess Sarasvatī who has the swan as her vehicle, remains morose with a person who, though, wise and learned never imparts his learning to anybody else (jīāna khala). 106-108

<sup>1:</sup> Sarasvati, the patron of learning would like knowledge and learning to spread all through. A person, who, though very wise and learned does not help in spreading or diseminating his or her knowledge to others and keeps it confined to himself or herself this lighted by \$3 Foundation of Prof. Satya var shasin colleges the state of the prof. Satya var shasin colleges the state of the satya var shasin colleges the state of the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges the satya var shasin colleges

सुग्रीवभृत्या हरयश्चतुरश्च यदृच्छया। वस्त्रबद्धं तयोत्सृष्टं गृहीत्वा भूषणं द्रुतम् ॥१०६॥

स्वभर्त्रे विनिवेद्योचुः सुग्रीवाय महात्मने। अरण्येऽभून्महायुद्धं जटायो रावणस्य च॥११०॥

अथ रामश्च तं हत्वा मारीचं माययाऽऽगतम्। निवृत्तो लक्ष्मणं दृष्ट्वा तेन गत्वा स्वमाश्रमम्॥१११॥

सीतामपश्यन्दुःखातः प्रकरोद स राघवः। लक्ष्मणश्च महातेजा करोद भृशदुःखितः॥११२॥

बहुप्रकारमस्वस्थं रुदन्तं राघवं तदा। भूतले पतितं घीमानुत्थाप्याश्वास्य लक्ष्मणः ॥११३॥

Sītā had dropped down her ornaments wrapped in cloth. Four of the monkeys, attendants of Sugrīva in course of their rambling came across this bundle of ornaments. The moment they got this bundle of ornaments, they ran to the high-souled Sugrīva. In handing over this bundle to their lord, they reported: "Between Jaṭāyu and Rāvaṇa there has been a great fight in the forest." After slaying the demon Mārica who had assumed a magical form, Šrī Rāma returned; on the way he met Lakṣmaṇa and both of them proceeded to the hermitage. Without finding Sītā, Śrī Rāma stricken with agony began to weep bitterly; Lakṣmaṇa too of great strength and energy, very much tormented with grief, started wailing. Noticing the pitiable condition of Śrī Rāma, very much afflicted and rolling on the ground weeping, wise and intelligent Lakṣmaṇa raised him up and consoled. 109-113

This "jñānakhala" spoken of here does not fall in line with the function of the Goddess of Learning. Naturally Goddess is not happy with such a person. Likewise Sitā, a righteous lady endowed with grace and beauty did not like to live with the demon Rāvaņa of ignoble conduct. The relation between Sarasvatī and jñānakhala of Prof. Satva Vrat Shasti College with that between Sitā and Rāvaṇa is very well compared with that between Sitā and Rāvaṇa is very well compared with that between Sitā and Rāvaṇa.

उवाच वचनं प्राप्तं तदा यत्तच्छृणुष्व मे। अतिवेलं महाराज न शोकं कर्तुमहंसि ॥११४॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शीघ्रं त्वं सीतां मृगियतुं प्रभो। इत्येवं वदता तेन लक्ष्मणेन महात्मना॥११४॥ उत्यापितो नरपितर्दु:खितो दु:खितेन तु। भ्रात्रा सह जगामाथ सीतां मृगियतुं वनम्॥११६॥

Mārkaņdeya said

O king (Sahasrānīka); Please listen to me as to how Laksmana consoled his brother. Laksmana said, "O great prince, it does not behove you to grieve so much. O Lord, arise, arise, make haste for searching out Sītā." Thus saying the high-souled Laksmana overtaken with grief raised up the prince Sri Rāma who was equally afflicted with agony and both of them went out to the forest in search of Sitā. 114-116

वनानि सर्वाणि विशोध्य राघवो गिरीन् समस्तान् गिरिसानुगोचरान् । तथा मुनीनामपि चाश्रमान् बहूं-स्तृणादिवल्लीगहनेषु भूमिषु ॥११७॥

नदीतटे भूविवरे गुहायां निरीक्षमाणोऽपि महानुभावः। प्रियामपश्यन् मृशदुःखितस्तदा जटायुषं वीक्ष्य च घातितं नृपः॥११८॥

बहो भवान् केन हतस्त्वमीदृशीं दशामवाण्तोऽसि मृतोऽसि जीवसि । ममाद्य सर्वं समदुःखितस्य भोः पत्नीवियोगादिह चागतस्य वै ॥११६॥

Looking about for Sitā, Śrī Rāma (the scion of the Raghu race) explored all the forests, all the mountains and the pasturage on the table lands of the mountains. Even he ransacked a number of the mountains of the forest regions, dense with grass, reeds, creepers and etc. Even after thorou-

ghly searching on the banks of the rivers, caves and cavities, the illustrious prince failed to find his beloved and was overwhelmed with grief. In the meantime he came across Jatāyu mortally wounded (by Rāvaṇa), and enquired of him—'Ah! who has wounded you? Alas! you have been put to this wretched miserable state! I do not know whether you are dead or alive! Due to loss of my wife I am equally aggrieved: and for me who has come here all the way (in search of my wife), you were the only support." 117-119

इत्युक्तमात्रे विहगोऽथ कृच्छा-दुवाच वाचं मधुरां तदानीम्। श्रुणुष्व राजन् मम वृत्तमत्र वदामि दृष्टं च कृतं च सद्यः॥१२०॥

दशाननस्तामपनीय मायया सीतां समारोप्य विमानमुत्तमम्। जगाम खे दक्षिणदिङ्मुखोऽसौ सीता च माता विललाप दु:खिता॥१२१॥

आकर्णं सीतास्वनमागतोऽह्ं सीता विमुक्तुं स्वबलेन राघव। युद्धं च तेनाहमतीव कृत्वा हतः पुनः खङ्गबलेन रक्षसा। ११२२॥

वैदेहिवाक्यादिह जीवता मया दृष्टो भवान् स्वगंमितो गमिष्ये। मा राम शोकं कुरु भूमिपाल जह्मद्य दुष्टं सगणं तु नैऋंतम्। १२३॥

Immediately after listening to SrI Rāma, the vulture painfully uttered these soothing words—"Listen to the whole series of events, O prince, as I have observed and experienced just now. The ten-headed demon assumed a magical form, he abducted Sītā in a beautiful chariot and flew into the air in the southern direction, mother Sītā in distress lamented loudly. On hearing her piteous cry with all my army I flew into the succour of Sītā. And in course of my army I flew into the succour of Sītā. And in course of my long fight that I had with Rāvaṇa, O scion of the Raghu

race, the demon wounded me with his sword. Only due to the blessings of Sītā I have survived uptilnow; I have beheld you, now I proceed to heaven. O Śrī Rāma, away with grief. O king, now finish with the wicked demon along with all his followers." 120-123

रामो जटायुषेत्युक्तः पुनस्तं चाह शोकतः। स्वस्त्यस्तु ते द्विजवर गतिस्तु परमास्तु ते ॥१२४॥

ततो जटायुः स्वं देहं विहाय गतवान्दिवम्। विमानेन तु रम्येण सेव्यमानोऽप्सरोगणैः॥१२५॥

Thus told by Jatāyu, Śrī Rāma, distressed though he was, blessed him in these words—"O best of the winged creatures, may all be well with you, may you attain the highest abode." Then Jatāyu gave up his mortal frame and seated on a beautiful chariot with heavenly damsels attending upon him, he ascended to the heaven. 124-125

रामोऽपि दग्ध्वा तद्दे हं स्नातो दत्त्वा जलाञ्जलिम्। भ्रात्रा स गच्छन् दुःखार्तो राक्षसीं पथि दृष्टवान् ॥१२६॥

उद्दमन्तीं महोल्काभां विवृतास्यां भयक्करीम्। क्षयं नयन्तीं जन्तून् वे पातियत्वा गतो रुषा ॥१२७॥

गच्छन् वनान्तरं रामः स कबन्धं ददर्शह । विरूपं जठरमुखं दीर्घबाहुँ घनस्तनम् ॥१२८॥

रुषानं राममार्गं तु दृष्ट्वा तं दग्धवाञ्यानः। दग्धोऽसौ दिव्यरूपो तु सस्थो राममभाषत ।।१२६।।

राम राम महाबाहो त्वया मम महामते। विरूपं नाशितं वीर मुनिशापाण्चिरागतम्॥१३०॥

त्रिदिवं यामि घन्योऽस्मि त्वत्प्रसादान्न संशयः। त्वं सीताप्राप्तये सस्यं कुरु सूर्यसुतेन भोः।।१३१॥

Then after cremating him, SrI Rāma took his bath and offered handful of water to the spirit of the dead vulture. (With the funeral rites of Jatayu over), Śrī Rāma, overwhelmed with grief, in course of proceeding with his brother, came across a demoness on the way. She used to vomit balls of fire looking like great meteors; with her mouth wide open she looked terrible: the demoness was given to devouring multitudes of creatures who came her way. After killing the demoness in a fit of rage while proceeding to another forest Srī Rāma noticed the demon Kabandha. With his long and extensive arms, plump breasts and with his mouth located in the belly the demon presented a loathsome appearance. Noticing the demon blocking his way Sri Rāma slowly burnt him down. The demon after he was burnt up appeared in a divine form; and taking his position in the air he spoke to Śrī Rāma as follows - "O mighty armed Sri Rāma! because of the curse of a sage (Sthulasiras) I had the loathsome appearance. Now it is for you, that appearance is gone. I am really fortunate. Through your blessings now I proceed to the heaven. O high-minded Srī Rāma, I would like, for the recovery of Sītā, you please make an alliance with Sugrīva, the son of the sun-god and the chief of the monkeys. You approach Sugriva and present before him all the facts. And you will attain success. O the foremost prince, right now you proceed to the mount Ksyamūka." 120-132

> इत्युक्त्वा तु गते तिस्मन् रामो लक्ष्मणसंयुतः । सिद्धैस्तु मुनिभिः शून्यमाश्रमं प्रविवेश ह ॥१३३॥ तत्रस्थां तापसीं दृष्ट्वा तया संलाप्य संस्थितः । शबरीं मुनिमुख्यानां सपर्याहतकस्मषाम् ॥१३४॥ तया सम्पूजितो रामो बदरादिभिरीश्वरः । साप्येनं पूजियत्वा तु स्वामवस्थां निवेद्य वै ॥१३५॥

With this parting advice Kabandha ascended to the heaven, and along with Laksmana Srī Rāma enteren a hermitage where neither Siddhas nor sages were present, but there he met the female ascetic-Sabarī and conversed with hermatic the female ascetic-Sabarī and conversed with hermatic of the foremost sages Sabarī had been conversed by Sa Foundation USA

cleansed of all her sins. With fruits of the forest like jujube etc., Sabari hospitably treated Lord Sri Rāma and after his due adoration, she related her own affairs. 133-135

सीतां त्वं प्राप्त्यसीत्युक्त्वा प्रविष्याग्नि दिवंगता। दिवं प्रस्थाप्य तां चापि जगामान्यत्र राघवः॥१३६॥

"Be sure, you will recover Sītā," with these words Sabarī entered fire and ascended to the heaven. Like Jaṭāyu and Kabandha Srī Rāma (the scion of the Raghu race) sent Sabarī too to the heaven and proceeded to some other region.

ततो विनीतेन गुणान्वितेन भात्रा समेतो जगदेकनाथः। प्रियावियोगेन सुदुःखितात्मा जगाम याभ्यां स तु समदेवः॥१३७॥

Accompanied by his brother Laksmana, humble, modest and virtuous Sri Rama, the sole Lord of the universe, very much afflicted due to the separation from her beloved, proceeded in the southern direction. 137

इति श्रीनरसिंहपुराणे रामप्रादुर्भावे एकोन-पञ्चाशोऽध्यायः ॥४१॥

## पञ्चाशोऽध्यायः

## CHAPTER L

मार्कण्डेय उवाच

वालिना कृतवैरोऽय दुर्गवर्ती हरीश्वरः। सुग्रीवो दृष्टवान् दूराददृष्ट्वाऽऽह पवनात्मजम्॥१॥

कस्येमौ सुघनुःपाणी चीरवल्कलघारिणौ। पश्यन्तौ सरसीं दिव्यां पद्मोत्पलसमावृताम्।।२।।

नानारूपघरावेतौ तापसं वेषमास्थितौ। वालिदुताविह प्राप्ताविति निश्चित्य सूर्येजः॥३॥

उत्पपात भयत्रस्तः ऋष्यमूकाद्वनान्तरम्। वानरैः सहितः सर्वेरगस्त्याश्रममुत्तमम्।।४॥

Mārkaņdeya said

Because of his enmity with Vāli, Sugrīva, the overlord of the monkeys used to reside in a difficult and inaccessible place (round about the mount Rṣyamūka). Having espied the two princes (Śrī Rāma and Lakṣmaṇa) from a distance, he enquired of Hanumat, the son of the wing-god:— "Who are these people dressed in bark garments? They have excellent bows in their hands, they seem to enjoy the beauty of the lake abounding in lotus-flowers and lilies. I think both of them to be spies of Vāli, habituated to assume any form at will, now they come here in the garb of ascetics. With this idea in his mind Sugrīva, the son of the sun-god, got extremely frightened and in the company of all other monkeys he jumped out of the mount Rṣyamūka and repaired to Agastya's hermitage situated in another forest. 1-4

तत्र स्थित्वा स सुग्रीवः प्राह वायुसुतं पुनः। हनूमन् पुच्छ शीघ्रं त्वं गच्छ तापसवेषघृक् ॥४॥

CC-ते निहिंड क्रस्या सुती जाती कि मर्थं तत्र संस्थिती । शाल्वा सत्यं मम ब्रूहि वायुपुत्र महामते ॥६॥ इत्युक्तो हनुमान् गत्वा पम्पातटमनुत्तमम्। भिक्षुरूपी स तं प्राह रामं भ्रात्रा समन्वितम्।।७।।

को भवानिहं सम्प्राप्तस्तथ्यं ब्रूहि महामते। अरण्ये निर्जने घोरे कुतस्त्वं कि प्रयोजनम्।।।।।

In the hermitage of Agastya, Sugrīva, again advised Hanumat, the son of the wind-god: "Put on the garb of an ascetic: You immediately proceed and enquire of them—"Who are they? Who is their father? What for they have come here? O high-minded Hanumat, the son of the wind-god, ascertain the truth and report to me."

Thus instructed by Sugrīva, Hanumat in the guise of an ascetic proceeded to the lovely bank of the lake Pampā and enquired of Śrī Rāma who was in the company of his younger brother Lakṣmaṇa—"Who are you? How have you come here? O high-mided ascetic! Where from did you come to this desolate and dreadful forest? What makes you come here? Please let me know the truth." 5-8

एवं वदन्तं तं प्राह लक्ष्मणो भ्रातुराज्ञया। प्रवक्ष्यामि निबोध त्वं रामवृत्तान्तमादितः।।१॥

राजा दशरथो नाम बभूव भुवि विश्वतः। तब्य पुत्रो महाबुद्धे रामो ज्येष्ठो ममाग्रजः॥१०॥

अस्याभिषेक आरब्धः कैकेय्या तु निवारितः। पितुराज्ञामयं कुर्वेन् रामो भ्राता ममाग्रजः ॥११॥

मया सह विनिष्कम्य सीतया सह भार्यया। प्रविष्टो दण्डकारण्यं नानामुनिसमाकुलम् ॥१२॥

जनस्थाने निवसतो रामस्यास्य महात्मनः। भार्या सीता तत्र वने केनापि पाष्मना हृता।।१३॥ सीतामन्वेषयन् वीरो रामः कमललोचनः। इहायातस्त्वया दृष्ट इति वृत्तान्तमीरितम्।।१४॥

When Hanumat made such enquiries, by Laksmana as directed by his brother replied, Please listen to me. I narrate

to you the whole account of \$\sigma^{\text{T}}\$ Rāma from the beginning. There was the famous emperor Daśaratha by name. O highly intelligent (ascetic), his eldest son \$\sigma^{\text{T}}\$ Rāma happens to be my elder brother. He was on the verge of being coronated as the Prince Regent but Kaikeyī (by her machinations) deprived him of the throne. Then at the command of our father, along with his wife \$\sigma^{\text{T}}\$ and myself, my elder brother \$\sigma^{\text{T}}\$ Rāma came out of the kingdom and resorted to the Daṇḍaka forest inhabited by various sages and ascetics. While living here in Janasthāna some villain has abducted the wife of highsouled brother present here. In course of wandering about in search of \$\sigma^{\text{T}}\$ tā, valiant lotus-eyed \$\sigma^{\text{T}}\$ Rāma has come over here: and you have just met him. All this has been narrated to you as you enquired about it." 9-14

श्रुत्वा ततो वचस्तस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः। अव्यञ्जितात्मा विश्वाद्धनूमान् मास्तात्मजः॥१४॥

त्वं मे स्वामी इति वदन् रामं रघुपति तदा। आश्वास्यानीय सुग्रीवं तयो: सख्यमकारयत्॥१६॥

शिरस्यारोप्य पादाब्जं रामस्य विदितात्मनः।
सुग्रीवो वानरेन्द्रस्तु उवाच मधुराक्षरम्॥१७॥

Having listened to these words of the high-souled Lakṣmaṇa, Hanumat, the son of the wind-god was quite convinced of the sincerity (of his statement). Without giving his indentity with confidence he submitted to Śrī Rāma the lord of the Raghu race—"Thou art my Master." With these consoling words to him, Hanumat guided both Śrī Rāma and Lakṣmaṇa to Sugrīva and established their friendship with him. Congizant of the identity of Śrī Rāma, Sugrīva, the overlord of monkeys placed his lotus-feet on his head; thus after paying homage to the Lord he said these sweet and pleasant words. 15-17

अद्यप्रभृति राजेन्द्र त्वं मे स्वामी न संशयः। अहं तु तव भृत्यश्च वानरैः सहितः प्रभो॥१८॥

त्वच्छत्रुमम शत्रुः स्यादद्यप्रभृति राघत । मित्रं ते मम सन्मित्रं त्वह्ुःसं तन्ममापि च ॥१६॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

त्वत्प्रीतिरेवं मत्प्रीतिरित्युक्त्वा पुनराह तम् । वाली नाम मम ज्येष्ठो महाबलपराक्रमः ॥२०॥ भार्यापहारीं दुष्टात्मा मदनासक्तंमानसः । त्वामृते पुष्ठषच्याघ्र नास्ति हन्ताद्य वालिनम् ॥२१॥

युगपत्संप्ततालांस्तु तरून् यो वे विषयित । सं ते विषयितीत्युक्तं पुराणज्ञेन् पातमण ॥२२॥

"From now on, O glorious prince, I take you as my lord. There is no doubt in it. Along with me all the mon-keys are your servants. And you take it, from today onwards your friend is my friend; and your foe is my foe. O scion of the Raghu race, I think our friendship is more than that. I would take your adversity as my own and your prosperity as my prosperity." Having thus affirmed his friendship with Sri Rāma, Sugrīva further continued:

"My elder brother Väli is very strong and valorous. Vicious nature as he is, indulgent in sexual pleasure he has wrested my spouse from me. O tiger among men, nobody other than you is worthy of killing Väli. And O prince, please take note, only a person who can at a time pierce the seven palmyra trees with his arrow, is capable of taking the life of Väli. This is the prediction of the scers of old." 18-22

तिर्त्रयार्थं हि रामोऽपि श्रीमांश्छित्त्वा महातरून् । अर्घाकुष्टेन बाणेन युगपद्रघुनन्दनः ॥२३॥

विद्ध्वा महातरून् रामः सुग्रीवं प्राह पार्थिवम् । वालिना गच्छ युष्ट्यस्व कृतिचह्नो रवेः सुत ॥२४॥

<sup>1.</sup> In between verse Nos. 21 and 22 the N.S.P. edition inserts the following lines:—

Tam vadha tvam mahābāho Rāmadeva Raghuttam
Ityuktastam vadhisyāmi Rāma āha kapisvaram
Tam hatvā tava dāsyāmi patnīm rājyam ca Vālinah
Sugrīvas tam uvācātha pratyayārtham athātmanah
CC-0. PKsamāpayan Raghupatim Pālivalavidasyam S3 Foundation USA

Then for his pleasure without even bending the bow to the full, with just a single arrow illustrious Srī Rāma simultaneously pierced the seven huge trees. (Thus making a show of his valour) Srī Rāma (the scion of the Raghu race) addressed the monkey-king Sugrīva: "O son of the sun-god, proceed at once, put some distinctive marks on your person and challenge Vālī to a duel." 23-24

इत्युक्तः कृतचिह्नोऽयं युद्धं चक्रेऽथ वालिना। रामोऽपि तत्र गत्वाथ शरेणैकेन वालिनम् ।।२४।। विव्याध वीर्यवान् वाली पपात च ममार च। वित्रस्तं वालिपुत्रं तु अङ्गदं विनयान्वितम् ॥२६॥ रणशौण्डं यौवराज्ये नियुक्तवा राघवस्तदा । तांच तारां तथा दत्त्वा रामश्च रविसूनवे ॥२७॥ सुग्रीवं प्राह धर्मात्मा रामः कमललोचनः। राज्यमन्वेषय स्वं त्वं कपीनां पुनराव्रज ॥२८॥ त्वं सीतान्वेषणे यत्नं कुरु शीघ्रं हरीश्वर। इत्युक्तः प्राह सुग्रीवो रामं लक्ष्मणसंयुतम् ॥२६॥ प्रावृट्कालो महान् प्राप्तः साम्प्रतं रघनन्दन । वानराणां गतिनीस्ति वने वर्षति वासवे ॥३०॥ गते तरिंमस्तु राजेन्द्र प्राप्ते शरदि निर्मेले। चारान् सम्प्रेषयिष्यामि वानरान्दिक्षु राघव ॥३१॥ इत्युक्तवा रामचन्द्रं स तं प्रणम्य कपोश्वरः। पम्पापुरं प्रविश्याथ रेमे तारासमन्वितः ॥३२॥

Thus advised by Śrī Rāma, Sugrīva put on a distinctive mark on his bedy and engaged in a duel with Vālī. Śrī Rāma too present there hit Vālī with a single arrow. Struck by the arrow valiant Vālī fell to the ground dead. Aṅgada, the son of Vālī valorous in war and modest in his dealings was very much frightened. With the death of Vālī Śrī Rāma, the scion of the Raghu race installed him (Aṅgada) as the Prince Regent. After restoring Tārā to Sugrīva, the son of the sungod, the lotus-eyed righteous Śrī Rāma instructed him—

"Now you look after the kingdom of the monkeys and meet me again. O lord of monkeys, without delay put all your efforts for searching out Sītā."

Thus directed by Śrī Rāma, Sugrīva replied to him who was in the company of Laksmana-"O Srī Rāma, the scion of the Raghu race ! the rains have set in. When Indra is pouring down showers after showers, it would be impossible for the monkeys to move about in the forests. With the rainy season passing out, when it is clear autumn, O Lord, I will depute my monkeys—the secret emissaries to different quarters for searching out Sītā." With these words Sugrīva, the overlord of monkeys bowed down to Srī Rāma and entered the town situated by the side of the lake Pampa, there in the company of Tārā he spent his time in amorous dalliance. 25-32

रामोऽपि विधिवद्भात्रा शैलसानौ महावने। निवासं कृतवान् शैले नीलकण्ठे महामतिः ॥३३॥

प्रावृट्काले गते कृच्छात् प्राप्ते शरदि राघवः। सीतावियोगाद्वधियतः सौमित्रि प्राह लक्ष्मणम् ॥३४॥

उल्लाङ्कितस्तु समयः सुग्रीवेण ततो रुषा। लक्ष्मणं प्राह काकुत्स्थो भातरं भ्रातृवत्सलः ॥३५॥

गच्छ लक्ष्मण दुष्टोऽसी नागतः कपिनायकः। गते तु वर्षाकालेंऽहमागमिष्यामि तेऽन्तिकम् ॥३६॥

अनेकैर्वानरैः सार्घमित्युक्त्वासौ तदा गतः। तत्र गच्छ त्वरायुक्तो यत्रास्ते किपनायकः ॥३७॥

तं दुष्टमग्रतः कृत्वा हरिसेनासमन्वितम्। रमन्तं तारया सार्घं शीघ्रमानय मां प्रति ॥३८॥

नात्रागच्छति सुग्रीवो यद्यसौ प्राप्तभूतिकः। तदा त्वयेवं वक्तव्यः सुग्रीवोऽनृतभाषकः ॥३१॥

वालिहन्ता शरो दुष्ट करे मेऽद्यापि तिष्ठति। स्मृत्वतदाचर कपे रामवाक्यं हितं CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi, Digitized by S3 Foundation USA

As usual in the company of his brother the high-souled SII Rāma took up his abcde on the table land of mount Nilakantha. (Due to the agony of separation from Sītā) Śrī Rāma, the scion of the Raghu race passed the rainy season with difficulty. Sugriva had failed to keep his appointment (of deputing his monkeys in scarch of Sītā). When the autumn set in, Śrī Rāma, the scion of Kakutstha affectionate to his brother got enraged (with Sugrīva) and told Lakşmana "Proceed at once to Pampāpura (the town situated by the side of lake Pampā). That devil Sugrīva, the overlord of monkeys has not yet turned up. "When the rainy season would pass away, I would be coming to you with all the hordes of monkeys," with this assurance he had departed. Now be quick, proceed to his residence: that devil Sugriva revels with Tārā, lead him here along with all his troops of monkeys. Sugrīva is now at the height of his prosperity: in case he fails to come, in my name admonish the treacherous monkey-chief as follows-"The same arrow which took the life of Vālī is still ready with me; O monkey keep it in mind and implement the pledge given to Srī Rāma it would be beneficial to you." 33-40

इत्युक्तस्तु तथेत्युक्त्वा रामं नत्वा च लक्ष्मणः।
पम्पापुरं जगामाथ सुग्नीवो यत्र तिष्ठति।
दृष्ट्वा स तत्र सुग्नीवं किपराजं बभाष वं।।४१।।
ताराभोगिवषक्तस्त्वं रामकार्यपराङ्मुखः।
किं स्वया विस्मृतं सर्वं रामाग्ने समयं कृतम्।।४२॥
सीतामित्वष्य दास्यामि यत्र क्वापीति दुमैते।
हत्वा तु वालिनं राज्यं येन दत्तं पुरा तव।।४३॥
त्वामृते कोऽवमन्येत कपीन्द्र पापचेतस।
प्रतिश्रत्य च रामस्य भार्याहीनस्य भूपते॥४४॥
साहाय्यं ते करोमीति देवाग्निजलसंनिधौ।
ये ये च शत्रवो राजंस्ते ते च मम शत्रवः॥४४॥

मित्राणि यानि ते देव तानि मित्राणि मे सदा।

CC-0. Proसीतामन्विषितुं tri Colशांजन् New वानरेवंहुभिवृंजः 11४६। lation USA

सत्यं यास्यामि ते पाइवंमित्युक्तवा कोऽन्यथाकरोत । पापिनं दृष्टं रामदेवस्य संनिधी ॥४७॥ कारियत्वा तु तेनैवं स्वकार्यं दुष्टवानर। ऋषीणां सत्यवद्वाक्यं त्विय दृष्टं मयाधुना ॥४८॥ सर्वस्य हि कृतार्थस्य मतिरन्या अवर्तते। वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजित मातरम् ॥४६॥ जनवृत्तविदां लोके सर्वज्ञानां महात्मनाम्। न तं पश्यामि लोकेऽस्मिन् कृतं प्रतिकरोति यः।।५०।। शास्त्रेषु निष्कृतिद् ष्टा महापातिकनामपि। कृतष्नस्य कपे दुष्ट न दृष्टा निष्कृतिः पुरा ॥५१॥ कृतघ्नता न कार्या ते त्वत्कृतं समयं स्मर। एह्योद्यागच्छ शरणं काकुत्स्थं हितपालकम् ॥४२॥ यदि नायासि च कपे रामवाक्यमिदं शृणु। नियष्ये मृत्युसदनं सुग्रोवं वालिनं यथा।।५३।। स शरो विद्यतेऽस्माकं येन वाली हतः कपिः।

Thus instructed by Srī Rāma, Lakşmaņa bowed down to him and departed to Pampā pura, the residence of Sugrīva. On meeting Sugrīva in his residence, he said to the overlord of monkeys, "Indulging in amorous sports with Tārā, you have been averse to the mission of Srī Rāma which you had 'I would trace out Sītā wherever she may be undertaken. and restore her to you'-did you forget this promise that you made before Śrī Rāma? By killing Vālī he restored the kingdom to you, O evil-minded montey-chief, none but you would ever hold him in contempt. In presence of divinities like Fire and Water you made this promise to Sri Rāma who had lost his wife-"I would definite y help you, O king, your friends are my friends and your foes are my foes for all time to come. Forsooth accompanied by hordes of monkeys I would meet you to chalk out plan for searching our Site. SA

After having made this promise in presence of Lord Sri Rāma none but a sinful devil like you would go back on his word. O mischievous monkey, you accomplished your purpose through his good offices, but now you are not requitting the services of Srī Rāma. In case of one and all it so happens that one's temperament is changed the moment one's purpose is achieved. A calf feeding on the milk of the mothercow deserts the mother once her flow of nilk is exhausted. Now I see, this statement of the sages of old has come to be true in your case. In this world among the noble high-minded souls, among people proficient in scriptural texts or even among those familiar with the customs and practices of the people, there is not a soul to be seen who fails to repay for the good done to him. Scriptures prescribe some expiatory rite for the great sinners, but O mischievous monkey, I don't know of any such rite for the ungrateful. Remember the promise you male before him; you should not be ungrateful; you come over to Śrī Rāma, the scion of Kakutstha and take refuge in him for your well-being. In case you fail to come over to him, O monkey, please take note of these words of Śrī Rāma—"I would send Sugrīva to the abode of death as did in case of Vali. The same arrow which killed the monkey-chief Vālī, is still ready with me." 41-54°

लक्ष्मणेनैवमुक्तोऽसौ सुग्रीवः किपनायकः ॥५४॥
निर्गत्य तु नमञ्चके लक्ष्मणं मिन्त्रणोदितः ।
उवाच च महात्मानं लक्ष्मणं वानराविपः ॥५४॥
ग्रज्ञानकृतपापानामस्माकं क्षन्तुमहंसि ।
समयः कृतो मया राज्ञा रामेणामिततेजसा ॥५६॥
यस्तदानीं महाभाग तमद्यापि न लङ्घये ।
यास्यामि निखिलैरद्य किपिभनृ पनन्दन ॥५७॥
त्वया सह महावीर रामपाद्यं न संशयः ।
मां दृष्ट्वा तत्र काकुत्स्थो यद्वस्यित च मां प्रति ॥५६॥
सत्ति से हरयः श्रूराः सीतात्वेषणकमंणि ॥५६॥
सत्ति से हरयः श्रूराः सीतात्वेषणकमंणि ॥५६॥

तात्यहं प्रेषियष्यामि दिक्षु सर्वासु पार्थिव।
इत्युक्तः किपराजेन सुग्रीवेण स लक्ष्मणः।।६०॥
एहि शीघ्रं गिमष्यामो रामापार्श्वमितोऽघुना।
सेना चाहूयतां वीर ऋक्षाणां हिरिणामिप।।६१॥
यां दृष्ट्वा प्रीतिमभ्येति राघवस्ते महामते।
इत्युक्तो लक्ष्मणेनाथ सुग्रीवः स तु वीर्यवान्।।६२॥
पार्श्वस्थं युवराजानमङ्गदं संज्ञयात्रवीत्।
सोऽपि निर्गत्य सेनानीमाह सेनापित तदा॥६३॥
तेनाहूताः समागत्य ऋक्षवानरकोटयः।
गुहास्थाश्च गिरिस्थाश्च वृक्षस्थाश्चैव वानराः॥६४॥
तैः सार्धं पर्वताकारैविनरैर्भीमिविक्रमैः।
सुग्रीवः शीघ्रमागत्य ववन्दे राघवं तदा॥६४॥
लक्ष्मणोऽपि नमस्कृत्य रामं भ्रातरमत्रवीत्।
प्रसादं कुरु सुग्रीवे विनीते चाघुना नृप॥६६॥

Whed Laksmana had said thus, as per the advice of his minister, Sugrīva, the overlord of monkeys, at once came out and bowed down to him. Addressing the high souled Laksmana the monkey-chief said—'You please forgive us for the wrongs that we committed unknowingly. O illustrious prince, I have not yet transgressed the agreement that I make with prince Srī Rāma of unsurpassed valour. O prince, O great warrior, right now surrounded by all the monkeys, I would go to Srī Rāma along with you. And I would be pleased to do as he commands. There are valorous monkeys at my disposal. O prince, for searching out Sītā I would depute all of them to the different quarters,

Thus replied by Sugrīva, the overlord of monkeys, Lakşmana said, "Let us proceed right now to Śrī Rāma. O gallant king summon the troops of bears and monkeys. O high-minded monkey, Śrī Rāma (the scion of the Raghu race) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitize of the Raghu race)

will be delighted to see all of them." Thus advised by Lakşmaņa, through gestures valiant Sugrīva gave the signal to prince Aṅgada standing nearby. And Aṅgada too came out and ordered the commander to lead the troops to the presence of Śrī Rāma. As directed by the commander millions of bears and monkeys dwelling in caves, mountains and trees gathered there. In the company of those monkeys of frightful prowess and as huge as the mountains, Sugrīva without delay hastened to Śrī Rāma and paid him his obeisance. Lakṣmaṇa too greeted his brother and said, "O prince, be propitious to Sugrīva, so humble and modest." 548-66

इत्युक्तो राघवस्तेन भ्राता सुग्नीवमन्नवीत्। आगच्छात्र महावीर सुग्नीव कुशलं तव।।६७।।

श्रुत्वेत्थं रामवचनं प्रसन्नं च नराघिपम्। शिरस्यञ्जलिमाधाय सुग्रीवो राममन्रवीत्।।६८॥

तदा मे कुशलं राजन् सीतादेवी तव प्रभो। अन्विष्य तु यदा दत्ता मया भवति नान्यया।।६१।।

इत्युक्ते वचने तेन हन्मान्मारुतात्मजः। नत्वा रामं बभाषेनं सुग्रीवं कपिनायकम्।।७०॥

श्रृणु सुग्नीव मे वाक्यं राजायं दुःखितो मृशम्। सीतावियोगेन च सदा नाश्नाति च फलादिकम्।।७१।।

अस्य दुःखेन सततं लक्ष्मणोऽयं सुदुःखितः। एतयोरत्र यावस्था तां श्रुत्वा भरतोऽनुजः॥७२॥

दुःखी भवति तद्दुःखाद्दुःखं प्राप्नोति तज्जनः । यत एवमतो राजन् सीतान्वेषणमाचरः ॥७३॥

Thus said by his brother, Śrī Rāma (the scion of the Raghu race) welcomed Sugrīva in these words—"Come in O valiant hero, is it all right with you, O Sugrīva?" On hearing these words of Śrī Rāma and finding him pleased, Sugrīva placed his folded hands on the forehead and submitted—

"I would be happy and contented only when I would trace out Sitā and hand her over to you. O prince, otherwise not. When Sugrīva had said these words, Hanumat, the son of the wind-god bowed down to Srī Rāma and submitted to the former—"Please listen to my words, O Sugrīva. Due to the separation of Sītā, the prince overwhelmed with grief has given up taking fruits, etc. At this suffering of Srī Rāma, Lakṣmaṇa too is very much distressed. Aware of the wretched condition of both these brother their younger brother Bharata is naturally aggrieved. And at the sight of Bharata so much aggrieved his subjects too are in grief. When this is the state of affairs, O king, you immediately exert yourself for searching out Sītā." 67-73

इत्युक्ते वचने तत्र वायुपुत्रेण घीमता। जाम्बवानिततेजस्वी नत्वा रामं पुरःस्थितः॥७४॥

स प्राह कपिराजं तं नीतिमान्नीतिमद्भचः। यदुक्तं वायुपुत्रेण तत्तथेत्यवगच्छ भोः॥७५॥

यत्र क्वापि स्थिता सीता रामभाग्नी यशस्त्रिनी । मतिव्रता महाभागा वैदेही जनकात्मजा ॥७६॥

अद्यापि वृत्तसम्पत्ना इति मे मन्सि स्थितस् । त हि कल्याणचित्तायाः सीतायाः केनचिद्भः वि ॥७७॥

पराभवोऽस्ति सुग्रीव प्रेषयाद्येव वानरान्। इत्युक्तस्तेन सुग्रीवः प्रीतात्मा कपिनायकः॥७६॥

पश्चिमायां दिशि तदा प्रेषयामास तान् कपीन्। अन्वेष्टुं रामभार्यां तां महाबलपराऋमः।।७६।।

उत्तरस्यां दिशि तदा नियुतान् वानरानसौ। प्रेषयामास धर्मात्मा सीतान्त्रेषणकर्मंणि॥८०॥

पूर्जास्यां दिशि कपींरज कपिराजः प्रतापवान् । श्रेषयामास रामस्य सुभार्यान्वेषणाय है । 5,84 Foundation USA इति तान् प्रेषयामास वानरान् वानराधिपः।
सुग्रीवो वालिपुत्रं तमञ्जदं प्राह बुद्धिमान्।।६२।।
त्वं गच्छ दक्षिणं देशं सीतान्वेषणकर्मणि।
जाम्बवांश्च हनूमांश्च मैन्दो द्विविद एव च।।६३।।
नीलाद्याश्चैव हरयो महावलपराक्रमाः।
अनुयास्यन्ति गच्छन्तं त्वामद्य मम शासनात्।।६४।।
अचिरादेव यूयं तां दृष्ट्वा सीतां यशस्विनीम्।
स्थानतो रूपतश्चैव शीलतश्च विशेषतः।।६४।।

केन नीता च कुत्रास्ते ज्ञात्वात्रागच्छ पुत्रक।

When the wise and intelligent Hanumat, the son of the wind-god thus suggested, Jāmbavat of great prowess bowed down to Śrī Rāma and came to his presence. King Jāmbavat, endowed with righteousness spoke to Sugrīva these words of ethics and morality—"Hanumat has hit upon the right point, O Sugrīva. Sītā, the spouse of Śrī Rāma is the daughter of Janaka, the king of Videha. The worthy and illustrious queen is devoted to her husband. It is my firm conviction that till now she maintains her chastity and dignity, wherever she may exist. I am sure, O Sugrīva, nobody here on earth would ever be able to commit any wrong to Sītā who has her mind centred on blessed and virtuous Śrī Rāma. Right now you depute monkeys to search her out."

Ouite pleased to listen to these words, Sugrīva the overlord monkeys, possessed of great might and strength set his mind on searching out the spouse of Śrī Rāma and deputed hordes of monkeys in the western direction; and in the northern direction the righteous Sugrīva sent millions of monkeys. Likewise countless monkeys were deputed in the eastern direction. Having thus despatched the monkeys in different directions, wise, intelligent Sugrīva advised Vālī's son Angada - "For tracing out Sītā, you proceed to the south, O Angada. As per my command, mighty and valorous

monkey-chiefs like Jāmbavat, Hanumat, Mainda, Dvivida and Nīla will follow you. All of you should start without delay, and trace out Sītā the best of the ladies—where and how does she live? And what is more, how does she conduct herself? Who has wrested her away? O my boy! Please get definite information on these points and return soon." 74-86°

इत्युक्तः किपराजेन पितृक्येण महात्मना ॥६६॥ अञ्जदस्तूणंमुत्थाय तस्याज्ञां शिरसा दधे। इत्युक्ते दूरतः स्थाप्य वानरानश्च जाम्बवान् ॥६७॥ रामं च लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं मारुतात्मजम्। एकतः स्थाप्य तानाह नीतिमान्नीतिमद्वचः॥६॥

Thus advised by his uncle, the high-souled overlord of monkeys, Angada suddenly rose up and accepted his command with all humility. As per the order of Sugrīva, the righteous Jāmbavat, stationed all the monkeys at a distance. Then in an assembly of Śrī Rāma, Lakṣmaṇa, Sugrīva, and Hanumat (the son of the wind-god) Jāmbavat addressed them the following words emphasizing the course of action to be followed. 868-88

श्रूयतां वचनं मेऽद्य सीतान्वेषणकर्मणि।
श्रुत्वा च तद्गृहाण त्वं रोचते यन्नृपात्मज ॥६६॥
रावणेन जनस्थानान्नीयमाना तपस्विनी।
जटायुषा तु सा दृष्ट्वा शक्त्या युद्धं प्रकुर्वता ॥६०॥
श्रूषणानि च दृष्टानि तया क्षिप्तानि तेन वै।
तान्यस्माभिः प्रदृष्टानि सुग्रीवायापितानि च ॥६१॥
जटायुवाक्याद्राजेन्द्र सत्यमित्यवधारय।
एतस्मात्कारणात्सीता नीता तेनेव रक्षसा॥६२॥
रावणेन महाबाहो लङ्कायां वतंते तु सा।
त्वां स्मरन्ती तु तत्रस्था त्वह : वेन सुद्धः विद्वार भिक्ष विभावाण ।

रक्षन्ती यत्नतो वृत्तं तत्रापि जनकात्मजा। त्वद्वचानेनेव स्वान् प्राणान्धारयन्ती शुभानना ॥१४॥

स्थिता प्रायेण ते देवी सीता दुःखपरायणा। हितमेव च ते राजन्नुदघेर्लङ्किने क्षमम्॥ १५॥

वायुपुत्रं हनूमन्तं त्वमत्रादेष्टुमहंसि। त्वं चाप्यहंसि सुग्रीव प्रेषितुं मास्तातमजम् ॥१६॥

तमृते सागरं गन्तुं वानराणां न विद्यते। बलं कस्यापि वा वीर इति मे मनसि स्थितम्।।१७॥

क्रियतां मद्वचः क्षिप्रं हितं पथ्यं च नः सदा।

"O prince Srī Rāma, herewith I offer you some suggestions which would be helpful for searching out Sītā. You may accept my suggestions if you so like. When Ravana abducted Sītā from Janasthāna, Jaṭāyu caught sight of the poor and helpless lady and fought with Rāvaņa with all his might. In the meantime Sītā dropped her jewels which all of us including Jatayu had noticed. We have handed over the jewels to Sugriva, therefore, O mighty-armed prince, as per the statement of Jațāyu, you take it as a fact that the demon Rāvaņa has abducted Sītā and has lodged her in the city of Lankā. Very much aggrieved in sympathy with your woe, Sita, even though lodged in Lanka has her mind centred on you Even though living there (in the midst of demons and demonesses) the daughter of king Janaka maint tins her chastity and dignity with care. The lady with lovely countenance plunged in excessive grief and sorrow continues to survive only because she is mentally absorbed in you. Therefore O prince, I am speaking something which is beneficial to you. It behoves you to command Hanumat, the son of wind-god for searching out Sītā. It is because he is the only monkey capable of leaping across the sea. It equally behaves you, O Sugrīva, to depute Hanumat on that assignment. There is none else among the monkeys who can leap across the sea. And O

valiant Sugrīva, nobody else is as mighty as Hanumat. I have expressed my viewpoint on the matter. I would like that as per my plan things should be worked out immediately as it is proper and beneficial." 89-98<sup>a</sup>

उक्ते जाम्बवतैवं तु नीतिस्वल्पाक्षरान्विते।।६८॥
वाक्ये वानरराजोऽसौ शोघ्रमुत्थाय चासनात्।
वायुपुत्रसमीपं तु तं गत्वा वाक्यमत्रवीत्।।६६॥
त्रृणु मद्वनं वीर हनुमन्मारुतात्मज।
वयमिक्वाकुतिलको राजा रामः प्रतापवान्।।१००॥
पितुरादेशमादाय भ्रातृभार्यासमित्वतः।
प्रविष्टो दण्डकारण्यं साक्षाद्धमंपरायणः॥१०१॥
सर्वातमा सर्वलोकेशो विष्णुर्मानुषरूपवान्।
वस्य भार्या ह्रता तेन दुष्टेनापि दुरात्मना।।१०२॥
तद्वियोगजदुःखार्तो विचिन्वंस्तां वने वने।
त्वया दृष्टो नृपः पूर्वंमयं वीरः प्रतापवान्।।१०३॥
एतेन सह संगम्य समयं चापि कारितम्।
अनेन निहतः शत्रुमंम वालिमंहाबलः॥१०४॥

When Jāmbavat had uttered these measured words emphasizing the course of action, Sugrīva the overlord of monkeys at once got up from his seat and approached Hanumat (the son of the wind-god) whom he addressed as follows:-"Please listen to my words, O valiant Hanumat, the son of the windgod. This valorous Srī Rāma is the preeminent prince of the Iksvāku race. In carrying out the command of his father, the prince, righteousness incarnate, had come to the Dandaka forest along with his brother and spouse. The Universal Self, the Lord of all the worlds, He is God Vispu in human form. The evil-minded mischievous demon has abducted his wife. Overwhelmed with grief due to her separation, in course of searching her out from forest to forest, he has reached here. Already you have met this prince, a valiant hero. And you know, both of us have come to an understanding. It is he who has finished with Vali-my enemy of great strength and might, 99-104b CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सस्य प्रसादेन कपे राज्यं प्राप्तं मयाघुना।
मया च तत्प्रतिज्ञातमस्य साहाय्यकर्मण ॥१०६॥
तत्सत्यं कर्तुमिच्छामि त्वद्बलान्माक्तात्मज।
उत्तीयं सागरं वीर दृष्ट्वा सीतामनिन्दिताम् ॥१०६॥
भूयस्ततुँ बलं नास्ति वानराणां त्वया विना।
अतस्त्वमेव जानासि स्वामिकायं महामते॥१०७॥
बलवान्नोतिमांक्चैव दक्षस्त्वं दौत्यकर्मणि।
तेनैवमुक्तो हनुमान् सुग्रोवेण महात्मना॥१०६॥
स्वामिनोऽर्थं न किं कुर्यामीदृशं किं नु भाषसे।
इत्युक्तो वायुपुत्रेण रामस्तं पुरतः स्थितम् ॥१०६॥
प्राह वाक्यं महाबाहुर्वाष्पसम्पूर्णलोचनः।
सीतां स्मृत्वा सुदुःखातः कालयुक्तमित्रजित्॥११०॥

त्विय भारं समारोप्य समुद्रतरणादिकम् । सुग्रीवः स्थाप्यते ह्यत्र मया साधं महामते ॥११६॥ हनू मंस्तत्र गच्छ त्वं मत्प्रीत्ये कृतिनश्चयः। ज्ञातीनां च तथा प्रीत्ये सुग्रीवस्य विशेषतः॥११२॥

प्रायेण रक्षसा नीता भार्या मे जनकात्मजा। तत्र गच्छ महावीर यत्र सीता व्यवस्थिता ॥११३॥ यदि पृच्छति सादृश्यं मदाकारमशेषतः। अतो निरीक्ष्य मां भूयो लक्ष्मणं च ममानुजम् ॥११४॥

ज्ञात्वा सर्वाङ्गगं लक्ष्म सकलं चावयोरिह। नान्यथा विश्वसेत्सीता इति मे मनसि स्थितम् ॥११५॥

Through his grace I have regained the kingdom and I have promised to help him in his undertaking. O valiant here, the son of the wind-god, only by virtue of your strength I would like to fulfil my promise. No other monkey but you have got the strength to cross over the ocean. Only but you have got there, trace out Sitā of unblemished conduct you can go there, trace out Sitā of unblemished conduct and leaping across the ocean you can come back. O high-

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

minded monkey, you are fully competent to execute the work of my lord as endowed with a sense of propriety and decorum. You are strong and mighty and you are quite experienced in the duty of an emissary."

Thus addressed by the high-souled Sugriva, Hanumat said, "What do you talk? Do I hesitate to carry out the undertaking of Lord Sri Rāma?" The mighty-armed Sri Rāma who had vanquished a lot of his foes was encouraged with this prompt reply of Hanumat. Even though deeply aggrieved in remembering Sitä, with tears streaming forth from his eyes he gave this timely advice to the monkey seated before him-"I have entrusted to you the burden of all this work like leaping across the ocean etc , O high-minded monkey; Sugriva keeps on waiting with me. For my pleasure and the pleasure of all these monkeys—your friends and relatives and specially for Sugriva, with strong determination you please proceed to Lanka. O valiant hero, me seems, the demon Rāvaņa has abducted Sītā. You go to the particular place where Sitā is lodged. It may be, Sītā would like to enquire in detail about our physical shape and other bodily features. In order to give her a fitting reply, you please take note of all the distinctive marks on the person of myself and my brother Laksmaņa. Otherwise Sītā would not confide in you. is my considered opinion on the matter." 105-115

इत्युक्तो रामदेवेन प्रभञ्जनसुतो बली। उत्थाय तत्पुर: स्थित्वा कृताञ्जलिख्वाच तम् ॥११६॥

जानामि लक्षणं सर्वं युवयोस्तु विशेषतः। गच्छामि कपिमिः सार्घं त्वं शोकं मां कुरुष्व वै ॥११७॥

अन्यच्च देह्यभिज्ञानं विश्वासो येन मे भवेत्। सीतायास्तव देव्यास्तु राजन् राजीवलोचन ॥११८॥

Thus advised by Lord Sri Rāma, valiant Hanumat (the son of the wind-god) rose up and standing before him with his hands folded he submitted—"I am well conversant with all the distinctive marks on the person of both of you. Along with the monkeys I am starting on my mission, a waydwith USA

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by Sa Waydwith USA

grief, O lotus-eyed prince. Further I would pray, please hand over some token of recognition to me so that your spouse Sitā would take me to her confidence." 116-118

इत्युक्तो वायुपुत्रेण रामः कमललोचनः। अङ्गुलीयकमुन्मुच्य दत्तवान् रामचिह्नितम्।।११९॥

तद्गृहीत्वा तदा सोऽपि हनूमान्मारुतात्मजः। रामं प्रदक्षिणोक्तत्य लक्ष्मणं च कपीश्वरम्॥१२०॥

नत्वा ततो जगामाशु हन्मानञ्जनीसुतः। सुग्रीवोऽपि च ताञ्छु,त्वा वानरान् गन्तुमुद्यतान् ॥१२१॥

आज्ञेयानाज्ञापयित वानरान् बलदिपतान्। प्रुण्वन्तु वानराः सर्वे शासनं मम भाषितम् ॥१२२॥

विलम्बनं न कर्तव्यं युष्माभिः पर्वतादिषु। द्रुतं गत्वा तु तां वोक्ष्य आगन्तव्यमनिन्दिताम् ॥१२३॥

रामपत्नीं महाभागां स्थास्येऽहं रामसंनिघौ। कर्तनं वा करिष्यामि अन्यथा कर्णनासयोः॥१२४॥

Thus implored by Hanumat, lotus-eyed Śrī Rāma handed over to him the ring which he took off (from his finger) and which had the name Śrī Rāma inscribed on it. Having accepted the ring Hanumat, the son of the wind-god circumambulated Śrī Rāma, Lakṣmaṇa and Sugrīva, the overlord of monkeys. Then after paying obeisance to each of them, Hanumat, the son of Añjanī soon left the place. Aware of the fact that his attendants—the valiant monkeys were all ready to start, Sugrīva commanded them in the following words—

"O ye monkeys, listen to my command. You should not tarry long in the mountains. Sītā, the spouse of Śrī Rāma tarry long in the mountains. Sītā, the spouse of Śrī Rāma is the illustrious lady of unblemished conduct. Start immediately and come back after the success of your mission. With ately and come back after the success of your return. In case Śrī Rāma I keep on waiting here for your return. In case Śrī Rāma I keep on waiting here for your nose and you transgress my command, I would lop off your nose and you transgress my command, I would lop off your nose and you transgress my command, I would lop off your nose and

एवं तान् प्रेषियत्वा तु आज्ञापूर्वं कपीश्वर:। वय ते वानरा याताः पश्चिमादिषु दिक्षु वै।।१२५॥

ते सानुषु समस्तेषु गिरीणामपि मूर्वसु। नदीतीरेषु सर्वेषु मुनोनामाश्रमेषु च ॥१२६॥

कन्दरेषु च सर्वेषु वनेपूपवनेषु च। वृक्षेषु वृक्षगुलमेषु गुहासु च शिलासु च ॥१२७॥

सह्मपर्वतपादर्वेषु विन्ध्यसागरपादर्वयोः। हिसवत्यपि शैले च तथा किम्पुरुषादिषु ॥१२८॥

मनुदेशेषु सर्वेषु सप्तपातालकेषु च। मध्यदेशेषु सर्वेषु कश्मीरेषु महाबलाः ॥१२६॥

पूर्वदेशेषु सर्वेषु कामरूपेषु कोशले। तीर्थस्यानेषु सर्वेषु सप्तकोङ्कणकेषु च ॥१३०॥

यत्र तत्रैव ते सीतामदृष्ट्वा पुनरागताः। आगत्य ते नमस्कृत्य रामलक्ष्मणपादयोः ॥१३१॥

सुग्रीवं च विशेषेण नास्माभिः कमलेक्षणा। दृष्टा सीता महाभागेत्युक्तवा तांस्तत्र तस्थिरे ।।१३२॥

With this command of Sugriva, (the overlord of monkeys) all those monkeys set off in the western direction. The peaks and the table lands of the mountains, river banks and all the hermitages: everywhere they searched for Sītā. They searched for her in the mountain-caves and fastnesses, in forests and parks, among rocks, trees and bushes. keys scanned the neighbourhood of the mountain-range called Sahya, the vicinity of the Vindhya range and the ocean. The mighty and valorous monkeys continued their search in the land of Kimpurşas on the Himālayas, in human habitations, in seven nether regions, in middle regions and in Kāśmīra too. In all the countries of the eastern region like Kāmarūpa and Kośala, in all the seven regions of the Końkana and in all the holy places the search for Sita continued cc-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by Sita continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the con

but without getting any trace of Sītā, all of these monkeys returned. After paying obeisance to Śrī Rāma, Lakşmaņa and specially to Sugrīva they reported, 'There is no trace of the illustrious lotus-eyed lady Sītā." With these words, they remained there standing. 125-132

ततस्तं दुःखितं प्राह रामदेवं कपीश्वरः। सीता दक्षिणदिग्भागे स्थिता द्रष्टुं वने नृप ॥१३३॥ शक्या वानर्सिहेन वायुपुत्रेण घीमता।

दृष्ट्वा सोतामिहायाति हनूमान्नात्र संशयः॥१३४॥ स्थिरो भव महाबाहो राम सत्यमिदं वचः।

स्थिरा भव महाबाहा राम सत्यमिदं वचः । लक्ष्मणोऽप्याह शकुनं तत्र वाक्यमिदं तदा॥१३४॥

सर्वथा दृष्टसीतस्तु हनुमानागमिष्यति । इत्याश्वास्य स्थितौ तत्र रामं सुग्रीवलक्ष्मणौ ॥१३६॥

Then Sugrīva, the overlord of monkeys said to the grief-stricken lord Śrī Rāma—"O prince, Sītā is lodged in some forest in the south. Only the intelligent Hanumat, (the son of the wind-god) the most powerful among the monkeys (lit. the lion among monkeys) is capable of tracing her out. I am quite sure, he would trace out Sītā and be back to this place. O mighty-armed Śrī Rāma, rest assured, this is the fact." In the meantime Lakşmana noticed some auspicious omens, and joined with Sugrīva: "Hanumat has definitely met Sitā and he will be back." Having thus consoled Śrī Rāma, Sugrīva and Lakṣmaṇa remained by his side. 133-136

अथाङ्गदं पुरस्कृत्य ये गता वानरोत्तमाः।
यत्नादन्वेषणार्थाय रामपत्नीं यशस्वनोम् ॥१३७॥
अदृष्ट्वा श्रममापन्नाः कृच्छ्रभूतास्तदा वने।
भक्षणेन विहोनास्ते क्षुधया च प्रपीडिताः॥१३८॥
अमद्भिगृहनेऽरण्ये क्वापि दृष्टा च सुप्रमा।
गुहानिवासिनी सिद्धा ऋषिपत्नी ह्यनिन्दिता ॥१३६॥
सा च तानागतान्दृष्ट्वा स्वाश्रमं प्रति वानरान्।

भागताः कस्य युपं तु कुतः कि नु प्रयोजनम् ॥१४०॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA Under the leadership of Angada, the valiant monkeys sincerely searched for the illustrious spouse of Sri Rāma, but they failed to get any clue. In the woods tired and exhausted they were very much troubled. Without any food tormented with hunger while wandering about in the forest they came across an ascetic woman. Possessed of grace and charm, the ascetic woman of unblemished conduct who had attained perfection through penance used to reside in a cave. Noticing the monkeys proceeding to her hermitage, she enquired of them: Who has deputed you? Where from do you come? And what makes you come here?" 137-140

इत्युक्ते जाम्बवानाह तां सिद्धां सुमहामितः।
सुप्रीवस्य वयं मृत्या आगता ह्यत्र शोभने।।१४१॥
रामभार्यार्थमनघे सीतन्वेषणकर्मणि।
कांदिग्भूता निराहारा अदृष्ट्वा जनकात्मजाम्।।१४२॥

Thus questioned Jāmbavat, very wise and intelligent, replied to the ascetic woman who had attained perfection through penance—"We are all attendants of Sugrīva, O blessed woman; and in course of searching out Sitā, the spouse of Śrī Rāma, we have come here. We have been very much frightened and perplexed, not knowing where to go. O sinless woman: desperate in our failure to find out Sītā, the daughter of the king Janaka we have been going without food so long." 141-142

इत्युक्तेजाम्बवत्यत्र पुनस्तानाह सा शुभा।
जानामि रामं सीतां च लक्ष्मणं च कपीश्वरम् ॥१४३॥
भुञ्जीध्वमत्र मे दत्तमाहारं च कपीश्वराः।
रामकार्यागतास्त्वत्र यूयं रामसमा मम॥१४४॥

इत्युक्त्वा ंचामृतं तेषां योगाद्द्त्वा तपस्विनी । भोजयित्वा यथाकामं भूयस्तानाह तापसी ॥१४५॥

सीतास्थानं तु जानाति सम्पातिनीम पक्षिराट् । आस्थितो वै वने सोऽपि महेन्द्रे पूर्वते CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi ते igi कि आहे अहि dation USA मार्गेणानेन हरयस्तत्र यूयं गमिष्यथ। स विक्त सीतां सम्पातिदूँ रदर्शी तु यः खगः॥१४७॥

तेनादिष्टं तु पन्थानं पुनरासाद्य गच्छथ। अवश्यं जानकीं सीतां द्रक्यते पवनात्मजः ॥१४८॥

Thus replied by Jāmbavat, the blessed ascetic woman said-"I am acquainted with all of them-Śrī Rāma, Sītā, Laksmana and Sugriva, the overlord of monkeys. O valiant monkeys! now please partake of the food I offer to you. In the interest of Srī Rāma all of you have come here and naturally like Śrī Rāma you are dear to me." Having said thus, with the nectar procured through her yogic power and with many different types of food as they desired, the ascetic woman treated them and said-

"Sampāti, the king of winged creatures, knows the place where Sita, is lodged. The bird lives here in this forest on the summit of the Mahendra mountain. O monkeys, go by this way and you will easily reach him. Sampāti gifted as he is with an inordinately long vision, will tell you the whereabouts of Sītā and as directed by him, you will proceed ahead. I am sure, Hanumat, the son of the wind-god will trace her out." 143-148

तयैवमुक्ताः कपयः परां प्रीतिमुपागताः। हृष्टास्तेजनमापन्नास्तां प्रणम्य प्रतस्थिरे ॥१४६॥

महेन्द्राद्रि गता वीरा वानरास्तद्दिदृक्षया। तत्र सम्पातिमासीनं दृष्टवन्तः कपीश्वराः ॥१५०॥

सम्पातिवीनरानागतान्द्रिजः। के यूयमिति सम्प्राप्ताः कस्य वा ब्रूत मा चिरम् ॥१५१॥

Encouraged with these words of the ascetic woman, the monkeys greatly rejoiced; they paid their obeisance to her and departed thence. With a view to meeting Sampāti they started for the Mahendra mountain and the monkey-chiefs found him seated there. Noticing the monkeys approaching him, the bird Sampāti said: "First answer my questions-who are you? Who has deputed you?" 149-151

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

इत्युक्ते वानरा ऊचुर्यथावृत्तमनुक्रमात्। रामदूता वयं सर्वे सीतान्वेषणकर्मणि ॥१५२॥ प्रेषिताः कपिराजेन सुग्रीवेण महात्मना। त्वां द्रष्ट्मिह सम्प्राप्ताः सिद्धाया वचनाद्द्विज ॥१५३॥

सीतास्थानं महाभाग त्वं नो वद महामते। इत्युक्तो वानरैः श्येनो वीक्षांचक्रे सुदक्षिणाम् ॥१५४॥

सीतां दृष्ट्वा स लङ्कायामशोकास्ये महावने। स्थितेति कथितं तेन जटायुस्तु मृतस्तव।।१५५॥

भ्रातेति चोचुः स स्नात्वा दत्त्वा तस्योदकाञ्जलिम्। योगमास्थाय स्वं देहं विससर्जं महामतिः।।१४६॥

Thus questioned by Sampāti, the hosts of monkeys gave him an account of the course of events: -"O king of winged creatures, we are all emissaries of Srī Rāma. The highsouled Sugrīva, the overlord of monkeys has deputed us to search out Sītā. On the advice of an ascetic woman, sanctified through her penance we have come here to ray you a visit. O illustrious bird, O high-souled vulture! it behoves you to tell us the place where Sitā is lodged " Thus implored by the monkeys, the vulture directed his attention to the extreme south and through his intuitive vision he could behold Sītā. Then he announced—"SItā is languishing in the great Aśoka grove in Lankā. At this the monkeys added-"(In his attempt to rescue Sītā) your brother Jaţāyu too has sacrificed his life." Informed of it, the high-souled Sampāti took a dip, he offered handful of water in honour of (his deceased brother) Jajāyu and through his yogic powers he gave up his mortal frame. 152-156

ततस्तं वानरा दग्ध्वा दत्त्वा तस्योदकाञ्जलिम् । गत्वा महेन्द्रश्रुङ्गं ते तमारुह्य क्षणं स्थिताः ॥१५७॥

सागरं वीक्ष्य ते सर्वे प्रस्परमथानुवन्। रावणेनेव आर्थि सा नीत्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, राज्यसम्बद्धाः निक्षित्रम् निष्ट्रम् सम्पातिवचनादद्य संज्ञातं सकलं हि तत्। वानराणां तु कश्चात्र उत्तीयं लवणोदिधम् ॥१५६॥ लङ्कां प्रविष्य दृष्ट्वा तां रामपत्नीं यशस्विनीम्। पुनश्चोदिधतरणे शिंक्त बूत हि शोभनाः॥१६०॥

Then the monkeys cremated Sampāti and offered handful of water in honour of his departed soul. Afterwards they climbed up the Mahendra mountain where they waited for a while. From the summit of the mountain they had a clear view of the ocean, when they conversed among themselves—"It is definite that it is Rāvaņa who has abducted the spouse of Śrī Rāma. Now everything is clear from the statement of Sampāti. O illustrious monkeys; who is there among us capable of leaping across the ocean and tracing out the illustrious spouse of Śrī Rāma in Lankā? And, at the sametime he should have the strength and power to leap back the ocean to this side." 157-160

इत्युक्तो जाम्बवान् प्राह सर्वे शक्तास्तु वानराः । सागरोत्तरणे किंतु कार्यमन्यस्य सम्भवेत् ॥१६१॥ तत्र दक्षोऽयमेवात्र हन् मानिति मे मितः । कालक्षेपो न कर्तव्यो मासार्वमिवकं गतम् ॥१६२॥ यद्यदृष्ट्वा तु गच्छामो वैदेहीं वानर्षभाः । कर्णनासादि नः स्वाङ्गं निकृन्तित कपीश्वरः ॥१६३॥ तस्मात् प्रार्थ्यः स वास्माभिवायुपुत्रस्तु मे मितः ।

Listening to this conversation of the monkeys, Jāmbavat said, "All the monkeys have strength and power to leap across the ocean, but only a particular monkey would be able to execute the work. To my mind it appears, it is only Hanumat who is competent for the task. So let us not delay any more; (from the date of return fixed by Sugriva) a fortnight more has passed. O lordly monkeys, Sugriva, the overlord of monkeys is sure to lop off our nose and ears in

case we return without tracing out Sitā. Therefore in my opinion let us all request Hanumat (the son of wind-god) to execute this work." 161-164°

इत्युक्तास्ते तथेत्यूचुर्वानरा वृद्धवानरम् ॥१६४॥ ततस्ते प्रार्थयामासुर्वानराः पवनात्मजन् । हनूमन्तं महाप्राज्ञं दक्षं कार्येषु चाधिकम् ॥१६४॥ गच्छ त्वं रामभृत्यस्त्वं रावणस्य भयाय च । रक्षस्व वानरकुलमस्माकमञ्जनीसुत । इत्युक्तस्तांस्तथेत्याह वानरान् पवनात्मजः ॥१६६॥

Thus suggested, all the monkeys assented to the old and intelligent Jāmbavat. Then all those monkeys requested Hanumat (the son of wind-god) who was very wise and quite competent to execute the work—"You are the servant of Śrī Rāma, O son of Añjanī! You can create terror in the mind of Rāvaṇa so you please proceed to Laṅkā and save the race of monkeys from extinction. Thus appealed by the monkeys, Hanumat, (the son of wind-god) replied—"Let it be so." 164b-166

रामप्रयुक्तश्च पुनः स्वभर्तृ णा पुनर्महेन्द्रं कापिभश्च नोदितः। गन्तुं प्रचक्षे मतिमञ्जनीसुतः समुद्रमुत्तीर्यं निशाचरालयम्।।१६७॥

First it was Śrī Rāma who urged Hanumat to search out Sītā, then there was the command of his master Sugrīva, and finally on the Mahendra mountain the monkeys impelled him. Therefore, Anjani's son Hanumat took the decision of leaping across the ocean and reaching Lankā, the abode of demons. 167

इति श्रीनरसिंहपुराणे रामप्रादुभवि पञ्चाशोऽध्यायः ॥५०॥

## एकपञ्चाशोऽध्याय:

### CHAPTER LI

## मार्कण्डेय उवाच

स तु रावणनीतायाः सीतायाः परिमार्गणम् । इयेष पदमन्वेष्ट्वं चारणाचिरते पिथ ॥१॥ अञ्जलि प्राङ्मुखं कृत्वा सगणायात्मयोनये । मनसाऽऽवन्द्य रामं च लक्ष्मणं च महारथम् ॥२॥ सागरं सिरतश्चैव प्रणम्य शिरसा किपः । ज्ञातींश्चैव परिष्वज्य कृत्वा चैव प्रदक्षिणाम् ॥३॥ अरिष्टं गच्छ पन्थानं पुण्यवायुनिषेवितम् । पुनरागमनायेति वानरैरिभपूजितः ॥४॥ अञ्जसा स्वं तथा वीर्यमाविवेशाथ वीर्यवान् । मार्गमालोकयन् दूरादृष्वं प्रणिहितेक्षणः ॥४॥ सम्पूर्णमिव चात्मानं भावियत्वा महाबलः ।

उत्पपात गिरेः शृङ्गान्निष्पीडच गिरिमम्बरम् ॥६॥

With a view to searching out Sītā and locating the place where she is lodged, Hanumat wished to course through the heavens (the path of the cāraṇas or celestial bards). Facing the east, with his hands folded mentally he paid his obeisance to the self-born Brahmā along with other divinities. Further he paid his mental obeisance to Śrī Rāma and Lakṣmaṇa, the great warrior. Likewise the monkey bowed down to the ocean and the rivers. And having embraced his friends and relatives he circumambulated them. Then all the monkeys present there blessed him in these words—'May you proceed in the region of the air unhurt and unimpeded. And let us meet you again.' With these words the monkeys paid

their homage to Hanumat. Then the valiant Hanumat all on a sudden came to be possessed of his innate strength and valour. Afterwards from a distance in course of finding out the route attentively he looked above. Hanumat of great strength and prowess could feel that he was endowed with all the divine faculties (like animā, laghimā etc.). Then he took a leap into the air from the peak of the mountain Mahendra hard-pressed by him. 1-6

पितुमिर्गिण यातस्य वायुपुत्रस्य घीमतः।
रामकार्यपरस्यास्य सागरेण प्रचीदितः॥७॥
विश्रामार्थं समुत्तस्थी मैनाको लवणीदघेः।
तं निरीक्ष्य निपीड्याथ रयात्सम्भाष्य सादरम्॥६॥
उत्पतंश्च वने वीरः सिहिकास्यं महाकपिः।
आस्यप्रान्तं प्रविश्याथ वेगेनान्तविनिस्सृतः॥६॥
निस्सृत्य गतवाञ्शीघ्रं वायुपुत्रः प्रतापवान्।
लङ्कायित्वा तु तं देशं सागरं पवनात्मजः॥१०॥
तिक्रूटशिखरे रम्ये वृक्षाग्रे निपपात हु।
तस्मिन् स पर्वतश्रेष्ठे दिनं नीत्वा दिनक्षये॥११॥
संघ्यामुपास्य हनुमान् रात्री लङ्कां शनैनिशि।
लङ्काभिष्ठां विनिजित्य देवतां प्रविवेश ह ॥१२॥
लङ्काभिष्ठां विनिजित्य देवतां प्रविवेश ह ॥१२॥

While wise and intelligent Hanumat (the son of the wind-god) bent on fulfilling or executing the mission of Srī Rāma, proceeded through the air (the path of his father, the wind-god), and further when the presiding deity of the ocean urged him for the purpose, for giving rest to the monkey-chief, there appeared the mountain Maināka from the ocean. On his meeting the Maināka mountain Hanumat embraced him and out of great esteem and regard exchanged pleasing and sweet words with him. Then the valiant monkey-chief

hastily took a leap into the sky and sped on. In course of his journey Hanumat had his encounter with the demoness Simhikā in the waters; the monkey chief entered into her mouth and came out of it forthwith. Released from the clutches of Simhikā the gallant Hanumat (the son of the wind god) soon crossed over the ocean and perched on a tree standing on the summit of the beautiful mount Trikuta. There in the glorious mount Trikūţa Hanumat spent the whole day; at the end of the day he offered his eveningprayers, and at night slowly he proceeded to Lanka. After subduing 'Lanka'- the presiding deity of the city whom he met on his way, Hanumat entered the city abounding in countless jewels and distinguished by many wonderful objects. 7-13ª

> राक्षसेषु प्रसुप्तेषु नीतिमान् पवनात्मजः॥१३॥ रावणस्य ततो वेश्म प्रविवेशाय ऋदिमत्। शयानं रावणं दृष्ट्वा तल्पे महति वानरः ॥१४॥ नासाप्टैर्घोरकारैविशिद्धिर्वायुमोचकैः दशभिवंक्त्रैदंष्ट्रोपेतेस्त संयुतम् ॥१५॥ स्त्रीसहस्थेस्तु दृष्ट्वा तं नानाभरणभूषितम्। तस्मिन् सीतामदृष्ट्वा तु रावणस्य गृहे शुभे ॥१६॥ तथा शनानं स्वगृहे राक्षसानां च नायकम्। दु:खितो वायुपुत्रस्तु सम्पातेर्वचनं स्मरन्।।१७॥ अशोकवितकां प्राप्तो नानापुष्पसमन्विताम्। जुष्टां मलयजातेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥१८॥

When the demons were all asleep, Hanumat well-conversant with the policy and expedients entered the splendorous gynaeceum of Rāvaņa and found him sleeping on a magnificent couch. Endowed with ten heads and ugly cadavorous teeth Răvana used to snore vigorously with his fierce-looking nostrils; and hosts of women lay with the demon bedecked with different jewels and ornaments. Hanumat (the son of the wind-god) was disappointed not to find Sita in the lovely gynacceum where Rāyaṇa, the lord of demons was asleep;
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

but suddenly he could recollect Sampāti's advice and at once hastened to the Aśoka grove. With different varieties of flowers the grove looked beautiful: and the breeze from the Malaya mountain with its forest of sandal trees made the grove fragrant. 136-18

प्रविश्य शिशपावृक्षमाश्रितौ जनकात्मजाम्। रामपत्नी समद्राक्षीद् राक्षसीभिः सुरक्षिताम्।।१९।।

अशोकवृक्षमारुह्य पुष्पितं मघुपल्लवम्। आसांचके हरिस्तत्र सेयं सीतेति संस्मरन्॥२०॥

सीतां निरीक्ष्य वृक्षाग्रे यावदास्तेऽनिलात्मजः। स्त्रीभिः परिवृतस्तत्र रावणस्तावदागतः॥२१॥

आगंत्य सीतां प्राहाय प्रिये मां भज कामुकम्। भूषिता भव वैदेहि त्यज रामागतं मनः॥२२॥

इत्येवं भाषमाणं तमन्तर्घाय तृणं ततः। प्राह वाक्यं शनैः सीता कम्पमानाथ रावणम् ॥२३॥

गच्छ रावण दुष्ट त्वं परदारपरायण। अचिराद्रामबाणास्ते पिवन्तु रुघिरं रणे॥२४॥

On his entrance to the Aśoka grove Hanumat could notice Sītā (the daughter of Janaka and the spouse of Śrī Rāma) resting under the Aśoka tree with demonesses guarding her al around. The monkey climbed up the Aśoka tree laden with tender delicate leaves and flowers and perched himself there. After noticing a woman from his position he said to himself, "O here is that Sītā." When Hanumat (the son of the wind-god) seated on the top of the Aśoka tree, found her out, he could notice Rāvaṇa approaching her in the company of hundreds of women. He advanced towards Sītā and said—"O my dear, I am passionate; be pleased to accept me (as your lover); please put on all sorts of ornaments, O Sītā the question of Śrī Rāma."

Sītā who shivered at these words of Rāvaņa, placed a straw in between the demon and herself (in order to avoid direct contact with him) and gently replied—'Be off, O Rāvaṇa, you devil, a debauchee. Very soon the arrows of Srī Rāma would drink your blood in the battle to be ensued shortly. 19-24

तथेत्युक्तो भर्तिसतश्च राक्षसीराह राक्षसः। द्विमासाभ्यन्तरे चैनां वशीकुरुत मानुषीम॥२४॥

यदि नैच्छिति मां सीता ततः खादत मानुषीम् । इत्युक्तवा गतवान् दुष्टो रावणः स्वं निकेतनम् ॥२६॥

ततो भयेन तां प्राहू राक्षस्यो जनकात्मजाम्। रावणं भज कल्याणि सवनं सुखिनी भव॥२७॥

इत्युक्ता प्राह ताः सीता राघवोऽलघुविक्रमः। निहत्य रावणं युद्धे सगणं मां नियष्यति॥२न॥

नाहमन्यस्य भार्या स्यामृते रामं रघूत्तमम्। स ह्यागत्य दशग्रीवं हत्वा मां पालियष्यित ॥२६॥

Thus replied and rebuffed, the demon commanded the demonesses: "By all means within a period of two months make her submit to my will. In case she does not condescend, devour her up." With these words the villain Rāvaņa left for his gynaeceum. And afraid of Rāvaņa, the demonesses began coaxing Sītā (the daughter of Janaka)—"Rāvaņa is quite rich; O blessed lady, accept him as your husband and be happy." Thus advised Sītā replied to them: "Śrī Rāma of great strength and might would very soon kill Rāvaņa along with his followers and would rescue me. I would never accept the wisehood of anybody else except Šī Rāma, the scion of the Raghu race. After his arrival here he would kill Rāvaṇa (the ten-headed demon) and protect me." 25-29

इत्याकर्ण्यं वचस्तस्या राक्षस्यो ददृशुर्भयम्। हन्यतां हन्यतामेषा भक्ष्यतां भक्ष्यतामियम्।।३०॥ तत्स्तास्त्रिज्ञटा प्राह स्वप्ने दृष्टमनिन्दिता। श्रुणुध्वं दुष्टराक्षस्यो रावणस्य विनाशनः॥३१॥

रक्षोभिः सह सर्वेस्तु रावणस्य मृतिप्रदः। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामस्य विजयप्रदः॥३२॥

स्वप्नः शुभो मया दृष्टः सीतायाञ्च पतिप्रदः। त्रिजटावाक्यमाकण्यं सीतापाठवं विसृज्य ताः॥३३॥

राक्षस्यस्ता ययुः सर्वाः सीतामाहाञ्जनीसुतः । कीर्तयन् रामवृत्तान्तं सकलं पवनात्मजः ॥३४॥

तस्यां विश्वासमानीय दत्त्वा रामाङ्गः लीयकम् । सम्भाष्य लक्षणं सर्वं रामलक्ष्मणयोस्ततः ॥३५॥

महत्या सेनया युक्तः सुग्रीवः किपनायकः। तेन सार्वमिहागत्य रामस्तव पतिः प्रभुः॥३६॥

लक्ष्मणश्च महावीरो देवरस्ते शुभानने । रावणं सगणं हत्वा त्वामितोऽऽदाय गच्छति ॥३७॥

Having listened to this firm resolve, the demonesses threatened her in these words—'Finish with her, finish with her, devour her up, devour her up,' Among all these demonesses there was one called Trijatā of unblemished conduct. To the demonesses present there, she narrated a dream which she had seen. She said-'O demonesses, O devils! listen to the propitious dream which I have seen, the dream which forebodes death of Ravana: "Ravana with all the demons would meet his death; Srī Rāma along with his brother Laksmana will come out victorious and it will lead to Sita's re-union with her consort:" At these words of Trijata all the demonesses deserted Sita and fled away. In the meantime Hanumat, the son of Anjani went to the presence of Sitā and narrated before her the entire story relating to Sri Rāma (commercing from the birth of Sri Rāma and ending with Hanumat's searching for Sita). Thus having inspired confidence in her, he handed over the ring (on which the name 'Sri Rāma' was inscribed) of Sri Rāma. Further having apprised her of all the distinctive marks of both Sri Rāma and Lakṣmaṇa, the monkey-chief said—"O lady of lovely countenance, Sugrīva the overlord of monkeys, is the master of a huge and mighty army. In the company of Sugrīva and his mighty army there would arrive here your husband lord Srī Rāma and his brother Lakṣmaṇa, the valiant hero. Rāvaṇa and his followers would be put to death: and with you released from the clutches of the demon, they would return." 30-37

इत्युक्ते सा तु विश्वस्ता वायुपुत्रमथात्रवीत्। कथमत्रागतो वीर त्वमुत्तीर्यं महोदिधम्॥३८॥

इत्याकर्ण्य वचस्तस्याः प्नस्तामाह वानरः। गोष्पदवन्मयोत्तीर्णः समुद्रोध्यं वरानने ॥३९॥

जपतो रामरामेति सागरो गोष्पदायते। दुःखमग्नासि वैदेहि स्थिरा भव शुभानने॥४०॥

क्षिप्रं पश्यिह रामं त्वं सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। इत्याश्वास्य सतीं सीतां दुःखितां जनकात्मजाम् ॥४१॥

ततश्चूडामणि प्राप्य श्रुत्वा काकपराभवम्। नत्वा तां प्रस्थितो वीरो गन्तुं कृतमतिः कपिः॥४२॥

Thus informed by Hanumat (the son of the wind-god), Sītā confided in him—'How could you leap across this vast ocean and come here?'

In reply to this question of Sītā, the monkey said—"O lady of lovely countenance, to me this ocean appeared like a small puddle. Naturally I leaped over it so easily. For a person reciting the name of Śrī Rāma the ocean turns out to be a small puddle. I find, you are plunged in grief, O charming and gracious lady! please take heart. I assure you, very soon you would meet Śrī Rāma."

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

The monkey-chief listened to the disaster brought upon the crow; and intent to leave for Srī Rāma he bowed down to her and departed with the crest-jewel received from her. 38-42

ततो विमृश्य तद्भा इस्क्त्वा क्रीडावनमशेषतः।
तोरणस्थो ननादोच्चे रामो जयति वीर्यवान्।।४३॥

अनेकान् राक्षसान् हत्वा सेनाः सेनापतींश्च सः। तदा त्वक्षकुमारं तु हत्वा रावणसैनिकम्॥४४॥

साक्वं ससार्थि हत्वा इन्द्रजित्तं गृहीतवान्। रावणस्य पुरः स्थित्वा रामं संकीत्यं लक्ष्मणम्।।४५॥

सुग्रीवं च महावीयं दग्ध्वा लङ्कामशेषतः। निर्मत्स्यं रावणं दुष्टं पुनः सम्भाष्य जानकीम् ॥४६॥

भूयः सागरमुत्तीर्यं ज्ञातीनासाद्य वीर्यवान्। सीतादर्शनमावेद्य हनूमांश्चेव पूजितः॥४७॥

Then the monkey-chief thought over the matter and devastated the entire pleasure-grove of Ravana. Perched at the entrance of the grove, in a thunder-like voice the monkey shouted-"Victory for valiant Sri Rāma." With the death of innumerable demons the army along with the commanders was completely rooted out by him. Prince Akşa, the excellent fighter of Rāvaņa was killed and his chariot with the horses was destroyed. Then Indrajit (the eldest son of Rāvaņa.) took the monkey captive and led him to the presence of Rāvaņa. There in his presence Hanumat threatened him with dire consequences and at the same time sang aloud the glories of Sri Rāma, Lakşmaņa and the valiant Sugrīva. (With his tail wrapped up in rags and lighted up by the demons) he burnt down the entire city of Lanka. Then again having conversed with Sītā, the valiant Hanumat leaped over to the otherside of the ocean: his friends and relatives greeted him when he reported to them his meeting, with Site S3 43247 on USA वानरै: सार्धमागत्य हनुमान्मधुवनं महत्। निहत्य रक्षपालांस्तु पायित्वा च तन्मधु॥४६॥ सर्वे दिघमुखं पात्य हिंषतो हिरिभिः सह। खमुत्पत्य च सम्प्राप्य रामलक्ष्मणपादयोः॥४६॥ नत्वा तु हनुमांस्तत्र सुग्रीवं च विशेषतः। आदितः सर्वमावेद्य समुद्रतरणादिकम्॥५०॥

कथयामास रामाय सीता दृष्टा मयेति वै। अशोकविनकामध्ये सीता देवी सुदुःखिता।।५१।।

राक्षसीभिः परिवृता त्वां स्मरन्ती च सर्वदा। अश्रुपूर्णमुखी दोना तव पत्नी वरानना॥४२॥

शीलवृत्तसमायुक्ता तत्रापि जनकात्मजा। सर्वत्रान्वेषमाणेन मया दृष्टा पतिव्रता।।५३॥

मया सम्भाषिता सीता विश्वस्ता रघुनन्दन। अलङ्कारश्च सुमणिस्तया ते प्रेषितः प्रभो॥५४॥

Then in the company of hordes of monkeys Hanumat came to the extensive grove 'Madhuvana'. After exterminating the guards of the grove Hanumat partook of the honey of those trees; and on his advice monkeys too enjoyed the drink. The monkey named Dadhimukha (who prevented the monkeys from ransacking the Madhuvana) was dragged to the ground. Now along with all the monkeys, Hanumat extremely delighted rose up to the sky and came to Sri Rāma and Laksmana; having bowed down to both of them and specially having paid his obeisance to his master Sugrīva (who had been waiting in their company) Hanumat narrated the whole series of events from the beginning like leaping across the sea etc. After describing the course of events Hanumat submitted to Sri Rāma-"I have met your spouse Sītā, the divine lady very much stricken with grief is languishing in the Aśoka grove. Surrounded on all sides by the female demons she constantly remembers you. Even though she maintains the purity of her conduct, your spouse, the lady of lovely countenance with her eyes overflowing with tears leads a wretched life. After searching her out in every nook and corner (of the Aśoka grove), I could trace out Sītā (the daughter of king Janaka) the chaste and devout lady. I conversed with her; O Śrī Rāma (the scion of the Raghu race), she too confided in me. And O Lord, she has handed over her crest-jewel to me for presenting to you." 48-54

इत्युक्तवा दत्तवांस्तस्मे चूडामणिमनुत्तमम् । इदं च वचनं तुम्यं पत्न्या सम्प्रेषितं श्रुणु ॥५५॥

चित्रक्टे मदक्के तु सुप्ते त्विय महाव्रत । वायसाभिभवं राजस्तत्किल स्मर्तुमहंसि ॥५६॥

बल्पापराघे राजेन्द्र त्वया बलिभुजि प्रभी। यत्कृतं तन्न कर्तं च शक्यं देवासुरैरिप।।५७॥

बह्मास्त्रं तु तदोत्सृष्टं रावणं कि न जेष्यसि । इत्येवमादि बहुशः :प्रोक्तवा सीता हरोद ह । एवं तु दु:खिता सीता तां मोक्तुं यत्नमाचर ॥५८॥

With these words the precious crest-jewel was handed over to Srī Rāma. Then the monkey-chief continued—"This is the message which your wife has conveyed to you. O prince of firm resolve, please recollect the disaster brought upon the crow, when on the mount Citrakūṭa you rested in my lap. For the slight mistake of the crow you tock very serious action; even gods and demons would not go to that extent-Do, you remember (the Brahmāstra) (the missile presided over by Brahmā) you hurled at the crow! Is the demon Rāvaņa so invincible?"

Having recounted many such incidents, Sitā wept bitterly. Now for the release of poor Sītā it behoves you to put out all your strength. 55-58 इत्येवमुक्ते

पवनात्मजेन

सीतावचस्तच्छुभभूषणं

च।

श्रुत्वा च दृष्ट्वा च हरोद रामः

कपि समालिङ्गघ शनैः प्रतस्थे ॥५६॥

When Hanumat had finished, the message of Sitā and the sight of the lovely ornament she sent, touched the heart of Srī Rāma: with the monkey-chief in his clasp he continued to weep bitterly and slowly departed thence. 59

इति श्रीनरसिंहपुराणे रामप्रादुर्भावे एकपञ्चासोऽध्यायः ॥४१॥

## द्विपञ्चाशोऽध्यायः

#### CHAPTER LII

## मार्कण्डेय उवाच

इति श्रुत्वा प्रियावार्ता वायुपुत्रेण कीर्तिताम्। रामो गत्वा समुद्रान्तं वानरैः सह विस्तृतैः।।१।।

सागरस्य तटे रम्ये तालीवनिवराजिते। सुप्रीवो जाम्बवांश्चाय वानरैरतिहर्षितै:।।२॥

संख्यातीतैवृतः श्रीमान्तक्षत्रैरिव चन्द्रमाः। अनुजेन च घीरेण वीक्ष्य तस्थौ सरित्पतिम्।।३।।

रावणेनाथ लङ्कायां स सूक्तौ भरिसतोऽनुजः। विभोषणो महाबुद्धिः शास्त्रज्ञमंन्त्रिभः सह॥४॥

नर्रांसहे महादेवे श्रीघरे भक्तवत्सले। एवं रामेऽचलां मक्तिमागत्य विनयात्तदा ॥५॥

कृताञ्जलिख्वाचेदं राममिल्लिष्टकारिणम्। राम राम महाबाहो देवदेव जनार्देन।।६॥

विभीषणोऽस्मि मां रक्ष अहं ते शरणं गतः। इत्युक्त्वा निपपाताथ प्राञ्जली रामपादयोः॥७॥

विदितार्थोऽय रामस्तु तमुत्याप्य महामतिम्। सनुद्रतोर्यस्तं वीरमभिषिच्य विभीषणम्।।दाः

लङ्काराज्यं तवैवेति प्रोक्तः सम्भाष्य तस्थिवान्।

Having listened to the message of his beloved as reported by Hanumat (the son of the wind-god) Srī Rāma in company of hosts of monkeys started for the sea-shore. Both Sugrīva and Jāmbavat too reached the sea shore which looked lovely with the forests of Tāli trees. I ike the moon shining among the stars illustrious Śri Rāma shone among the monkeys who very much rejoiced. In the company of his younger brother, wise and intelligent Lakṣmaṇa, Śri Rāma stood gazing at the limitless ocean. In the meantime in Laṅkā Rāvaṇa rebuked his younger brother Vibhīṣaṇa who gave him wholesome advice. Out of disgust the highly intelligent Vibhīṣaṇa deserted Rāvaṇa. Śrī Rāma the spouse of Lakṣmī, the highest divinity, the manifestation of Viṣṇu was dear to the devout. Vibhīṣaṇa had unswerving faith and devotion in this most eminent and glorious person. After due consultation with his ministers well-versed in statecraft, Vibhīṣaṇa approached Śrī Rāma, the hero of miraculous exploits. With his hands folded he submitted to him in these words—

"O mighty armed Srī Rāma, please protect me, I take refuge in you O Janārdana, God of gods. I happen to be Vibhīṣaṇa (the youngest half-brother of Rāvaṇa)." Having uttered these words, with his hands folded he lay prostrate at the feet of Śrī Rāma. Śrī Rāma who was well aware of his intentions raised up Vibhīṣaṇa, the highly sagacious hero. With the waters of the ocean he got him consecrated as the king and said—"You would be the ruler of the kingdom of Lankā." Thus assured Vibhīṣaṇa conversed for a while with Śrī Rāma and remained with him. 1-9a

ततो विभीषणेनोक्तं त्यं विष्णुर्भुवनेश्वरः ॥ १॥ अब्धिदंदातु मागं ते देव तं याचयामहे। इत्युक्तो वानरैः सार्धं शिश्ये तत्र स राघवः ॥ १०॥ सुप्ते रामे गतं तत्र त्रिरात्रममितद्युतौ। ततः क्रुद्धो जगन्नाथो रामो राजीवलोचनः ॥ ११॥ संशोषणमपां कर्त्युमस्त्रमाग्नेयमाददे। तदोत्थाय वचः प्राहः लक्ष्मणश्च रुषान्वितम् ॥ १२॥

Addressing Śrī Rāma he said, —"O Lord, you are Viṣṇu, the Lord of the universe. O God, let us all try so that the ocean would allow you a passage; let us all pray to the CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ocean" Thus advised by Vibhişana Śrī Rāma along with the monkeys lay down in the sea-shore. Three nights rolled by as Śrī Rāma of unbounded lustre lay by the sea-shore. (Though honoured and adored by Śrī Rāma, the ocean did not manifest his personal form). Naturally the lotus-eyed Śrī Rāma, the Lord of the universe was enraged against the Ocean and with a view to drying up his waters he was ready to hit the Ocean with missiles emitting flames of fire (Āgneyāstra –a missile presided over by Agni). At this Laksmana at once rushed towards Śrī Rāma who had been provoked to anger and spoke to him as follows- 90-12

क्रोष्ट्रस्ते लयकर्ता हि एनं जहि महामते। भूतानां रक्षणार्थाय अवतारस्त्वया कृतः॥१३॥

क्षन्तव्यं देवदेवेश इत्युक्त्वा घृतवान् शरम्। ततो रात्रित्रये याते ऋद्धं राममवेश्य सः॥१४॥

आग्नेयास्त्राच्च संत्रस्तः सागरोऽभ्येत्य मूर्तिमान् । आह् रामं महादेवं रक्ष मामपकारिणम् ॥१४॥

मार्गो दत्तो मया तेऽद्य कुशलः सेतुकर्मणि। नलक्च कथितो वीरस्तेन कारय राघव॥१६॥

यावदिष्टं तु विस्तीणं सेतुबन्धनमुत्तमम्।

"Your anger, O sagacious brother, would destroy the whole universe. So please restrain yourself. For the protection of the creatures of the world you have incarnated (here on the earth). Therefore O Lord, O God of gods, please forgive the Ocean." Having said so he caught hold of the bow.

Noticing Sri Rāma very much enraged after the lapse of three nights and terrified at the missile emitting flames of fire (Ağneyāstra-the missile presided over by Agni) the Ocean appeared in person before Sri Rāma, the highest divinity and

submitted to him in the following words, "Please protect me: I am guilty, I have wronged you. Now I allow a passage to you. Nala, the valiant hero in your army is said to be expert in constructing bridges. Now, O Srī Rāma (the scion of the Raghu race) you please direct him to construct an excellent bridge as long and extensive as you desire." 13-17a

ततो नलमुखेरन्यैर्वानरैरिमतीजसेः ॥१७॥ बन्धियत्वा महासेतुं तेन गत्वा स राघवः । सुवेलाख्यं गिरि प्राप्तः स्थितोऽसौ वानरैर्वृतः ॥१८॥ हर्म्यस्थलस्थितं दुष्टं रावणं वीक्ष्य चाङ्गदः । रामादेशादथोत्प्लुत्य दूतकर्मसु तत्परः ॥१६॥ प्रादात्पादप्रहारं तु रोषाद्रावणमूर्धनि । विस्मितं तः सुरगणैर्वीक्षितः सोऽतिवीर्यवान् ॥२०॥ साधियत्वा प्रतिज्ञां तां सुवेलं पुनरागतः । ततो वानरसेनाभिः संख्यातीताभिरच्युतः ॥२१॥ हरोध रावणपुरीं लङ्कां तत्र प्रतापवान् । रामः समन्तादालोक्य प्राह लक्ष्मणमन्तिके ॥२२॥

Then under the leadership of Nala with help of other monkeys of immeasurable prowess Sri Rama (the scion of the Raghu race) got a long and extensive bridge constructed. Sri Rāma proceeded on the bridge, went to the other side of the ocean and reached the 'Suvela' mountain where he took up his position in the company of a host of monkeys. From the top of the 'Suvela' mountain Angada could notice" the vicious Rāvaņa seated on the terrace of his palace. As soon as he caught sight of Ravana, as per the command of Srl Rāma Angada, an expert emissary, sprang up all on a sudden; and seized with wrath he gave a kick at the head of Rāvaņa. The hosts of divinities were surprised to look at the exploit of extremely valiant Angada. Having fulfilled his promise (of kicking at the head of Ravana) Angada returned to the 'Suvela' mountain. Then with the help of millions of divisions of (the army of) monkeys valiant lord Srī Rāma seiged the city of Lanka all around. In the meantime Sri

Rāma looked around and told Laksmana whom he called to his presence—17b22

तीर्णोऽर्णवः कबलितेव कपीश्वरस्य सेनाभटेर्फेटिति राक्षसराजधानी। यत्पौरुषोचितमिहाङ्कु रितं मया तद् देवस्य वश्यमपरं धनुषोऽथ वास्य ॥२३॥

"We have crossed over the ocean, O my dear brother, the combatants of the army of Sugriva have laid seige to the canital of the demon. I woul say, now my physical prowess has put forth sprouts. And it is the Providence of (the twang of) this bow which would decide the future course of events." 23

लक्ष्मणः प्राह —कातरजनमनोऽवलम्बिना कि दैवेन।
यावल्ललाटशिखरं भ्रुकुटिनं याति
यावन्न कार्मुकशिखामधिरोहति ज्या।
तावन्निशाचरपतेः पटिमानमेतु
त्रेलोक्यमूलविभुजेषु मुजेषु दर्पः ॥२४॥

Laksmana replied-"O my brother, why do you think of providence which is the resort of the timid? As long as we have, not show our frowning face resulting in contraction stretching up to the tip of the forehead, so long as the string has not been entwined to the tip of the bow, the pride of arms of the demon king used to destrey the three worlds would go on increasing.'s 24

तदा लक्ष्मणः रामस्य कर्णे लगित्वा पितृवधवैरस्मरणे अथ तद्भित्वीर्यपरोक्षणाय लक्षणविज्ञानायादिश्यतामञ्जदाय दूत्यम्। रामः साधु इति भणित्वा अञ्जदं सबहुमानमवलोक्य आदिशति॥२५॥ अञ्जदं!

पता ते यद्वाली बलिनि दशकण्ठे कलितवा-न्न शक्तास्तद्वक्तुं वयमिप मुदा तेन पुलकः। सं एव त्वं व्यावर्त्तयसि तनुजत्वेन पितृतां CC-0. Pr. तत्वः कि न्वक्तद्वसं जिल्लाकस्यिक कृष्टा भैपरवीम् १३२ Foundation USA Then Lakşmana whispered to Śrī Rāma: "Angada is well aware of the harm you have done to him by killing his father. Still you command him to go as your emissary; then only we can have a test of his devotion and valour; we will see how he conducts himself."

"That's nice", saying so \$\( \text{SrI} \) R\( \text{ama} \) reverentially looked at A\( \text{hgada} \) and gave the order: "O A\( \text{hgada} \), I am thrilled to remember the extraordinary help that V\( \text{ali} \) rendered for the cause of the mighty ten-headed demon; really it is difficult to express in words. You are the son of that V\( \text{ali} \), you have surpassed your father in your achievements. What more is there for me to say? You are the one worthy of being designated as 'putra'." 25-26

अङ्गदो मौलिमण्डलिमलत्करयुगलेन प्रणम्य यदाज्ञापयिति देवः । अवधार्यताम् ॥२७॥

कि प्राकारिवहारतोरणवतीं लङ्कामिहैवानये कि वा सैन्यमहं द्रुतं रघुपते तत्रैव सम्पादये। अत्यल्पं कुलपर्वतैरिवरलैबंघ्नामि वा सागरं देवादेशय कि करोमि सकलं दोईण्डसाध्यं मम।।२८।।

With folded hands touching his forehead Angada paid his obeisance and said: "O my lord, I am ready to carry out your command. Be pleased to listen to me. Do you want me, O lord of the Raghu race, to carry over here the entire city of Lanka along with its surrounding walls, pleasure-gardens and gate-ways? Or would you like me to carry there (the city of Lanka) the host of your army? Or if you command, with the huge and gigantic principal mountains, I am ready to construct a dam over this small stretch of the ocean. O lord, command me, what shall I do? With the valour of my strong and mighty arms I can accomplish everything." 27-28

श्रीरामस्तद्वचनमात्रेणैव तद्भिवित सामर्थं चावेश्य वदित ॥२६॥

CC-0. Prof. Satya Vral Shastri Collection, New Delhr. Digitized है 53 Foundation USA सीतेयं प्रविमुच्यतामिति वची गत्वा दशास्य वद।

नो चेल्लक्ष्मणभुक्तमार्गणगणच्छेदोच्छलच्छोणित-च्छत्रच्छन्नदिगन्तमन्तकपुरीं पुत्रवृतो यास्यसि ॥३०॥

अङ्गदः ॥३१॥ देव !

Aware of his strength and devotion from the very ntterance of his words lord Sri Rama said, "Through sheer ignorance or through the pride of his suzereignty Ravana has secretly abducted Sitā. "Proceed to the ten-headed demon and tell him in these words: "Release Sītā otherwise pierced by countless arrows of Laksmana, with the stream of blood pervading the quarters like an umbrella all stretched out, along with your progeny you would be sent to the abode of Death." 29-31

संबी वा विग्रहे वापि मिय दूते दशाननी। असता वाक्षता वापि क्षितिपीठे लुठिष्यति ॥३२॥

Angada said: "O lord, if I act as your emissary whether there is war or peace, the ten heads of Ravana would roll on the ground. In case he enters into a truce, he will fall prostrate at your feet, then his ten heads will touch the ground. Otherwise if he continues to fight, his heads cut off from his person will fall to the ground." 32

श्रीरामचन्द्रेण प्रशस्य प्रहितोऽङ्गदः। तदा उक्तिप्रत्युक्तिचातुर्यः पराजित्यागतो रिपुम् ॥३३॥

Then lord Śrī Rāma patted Angada and sent him as the emissary. By force of his witty arguments and counterarguments Angada defeated the enemy and came back. 33

रांघवस्य बलं ज्ञात्वा चारैस्तदन्जस्य च। बानराणां च भीतोऽपि निर्भीरिव दशाननः ॥३४॥

लक्कापुरस्य रक्षार्थमादिदेश स राक्षसान्। अर्विष्य सर्वतो दिक्षु पुत्रानाह दशाननः ॥३४॥

मूम्राक्षं घूम्रपानं च राक्षसा यात मे पुरीम्। पाशैबंध्नीत तो मत्यों अमित्रान्तकवीयवान्। कुम्भकणोऽपि मद्भाता तुर्यनादेश प्रतिविद्या है। हिन्दि (CC-0: Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. अहारिया है। हिन्दिया है।

Through his spies Rāvaņa, the ten-headed demon came to realise the strength and might of Śrī Rāma, Lakṣmaṇa (his younger brother) and the hosts of monkeys. Even though afraid of their might, he behaved as if he was secure and undaunted and commanded the demons to protect the city of Lankā. After commanding the demons to march in all different directions, Rāvaṇa (the ten-headed demon) asked his sons along with Dhūmrākṣa and Dhūmrapāna—"March on to my city, O demons, and bind the two brothers (mortals) with noose. In the meantime disturbed by the sound of the trumpets, my borther Kumbhakarṇa, the valiant destroyer of foes has woke up. 34-36

राक्षसारचैव संदिष्टा रावणेन महाबलाः। तस्याज्ञां शिरसाऽऽदाय युयुषुर्वानरैः सह ॥३७॥

युष्यमाना यथाशक्त्या कोटिसंख्यास्तु राक्षसाः। वान्रैनिघनं प्राप्ताः पुनरन्यान् यथाऽऽदिशत्।।३८।।

पूर्वद्वारे दशग्रीवो राक्षसानमितौजसः।
ते चापि युष्य हरिभिनीलाद्येनियनं गताः।।३६॥

अथ दक्षिणदिग्भागे रावणेन नियोजिताः। ते सर्वे वानरवरैर्दारितास्तु यमं गृताः॥४०॥

पश्चिमेऽङ्गदमुख्यैश्च वानरैरतिगर्वितैः।
राक्षसाः पर्वताकाराः प्रापिता यमसादनम् ॥४१॥

तदुत्तरे तु दिग्भागे रावणेन निवेशिताः। पेतुस्ते राक्षसाः कूरा मैन्दाबैर्वानरहेताः॥४२॥

ततो वानरसंघास्तु लङ्काप्राकारमुच्छ्रितम् । उस्प्लुत्याभ्यन्तरस्थांश्च राक्षसान् बलदर्पितान् ॥४३॥

हत्वा शीघ्रं पुनः प्राप्ताः स्वसेनामेव वानराः।

Commanded by Rāvaṇa demons of great strength and prowess began fighting with the monkeys. In spite of fighting to the best wof their might on millions and millions of demons to the best wof their might on millions and millions of demons

lay slain by the monkeys. Other demons too of immeasurable prowess who were posted at the eastern gate to resist the invading army, were killed in course of their encounter with monkeys like Nila and others. Likewise all the demons guarding the southern quarter, with their limbs split open by the monkey-chief met their end (went to the abode of Death). In the western quarter monkeys under the leadership of Angada, very much conceited (because of their strength and might) put to death the demons as huge and gigantic as mountains. The ferocious demons posted by Ravana in the northern quarter struck by the monkeys like Mainda and others fell down dead to the ground. Then the hosts of monkeys leaped over the high and lofty protecting walls of Lanka and entered inside. Having exterminated all the demons, who, conceited with strength and might were lying in wait inside, the monkeys were soon united again with their army. 37-440

एवं हतेषु सर्वेषु राक्षसेषु दशाननः ॥४४॥
रोदमानासु तत्स्त्रीषु निर्गतः क्रोधमूच्छितः।
द्वारे स पश्चिमे वीरो राक्षसेबंहुमिवृंतः ॥४५॥
क्वासौ रामेति च वदन् घनुष्पाणिः प्रतापवान् ।
रथस्थः शरवषं च विसृजन् वानरेषु सः ॥४६॥
ततस्तद्बाणछिन्नाङ्गा वानरा दुद्रवुस्तदा।
पलायमानांस्तान् दृष्ट्वा वानरान् राघवस्तदा ॥४७॥
कस्मान्तु वानरा भग्नाः किमेषां भयमागतम् ।
इति रामवचः श्रुत्वा प्राह वाक्यं विभीषणः ॥४८॥
श्रुणु राजन्महाबाहो रावणो निर्गतोऽधुना।
तद्बाणछिन्ना हरयः पलायन्ते महामते ॥४६॥

With the death of all the demons, consorts of Rāvaņa began to weep bitterly; and the mighty and valiant Rāvaņa was very much infuriated. Surrounded by a large number of demons, with bow in his hand he marched to the western gate. "Where is that Srī Rāma"—with these inwords the demon seated in his chariot heaped showers of arrows upon the

monkeys. With their limbs chopped off by arrows let loose by Rāvaṇa, the monkeys field away helter-skelter. Having noticed the monkeys fleeing away (in distress) Srī Rāma enquired—"What makes the monkeys run away? Is there anything to be afraid of?" Having listened to these words of Śrī Rāma Vibhīṣaṇa replied—"O mighty-armed prince, now Rāvaṇa is out in the field; struck with his arrows O high-minded prince, the monkeys flee away in different directions." 448-49

इत्युक्तो राघवस्तेन घनुरुद्यम्य रोषितः। ज्याघोषतलघोषाभ्यां पूरयामास खंदिशः॥४०॥

युप्घे रावणेनाथ रामः कमललोचनः। सुग्रीवो जाम्बवांश्चैव हनूमानङ्गदस्तथा।।४१॥

विभीषणो वानराश्च लक्ष्मणश्चापि वीर्यवान् । उपेत्य रावणीं सेनां वर्षन्तीं सर्वसायकान् ॥५२॥

हस्त्यदवस्थसंयुक्तां ते निजध्नुर्महाबलाः। रामरावणयोर्युद्धमभूत् तत्रापि भीषणम्।।५३।।

रावणेन विसृष्टानि शस्त्रास्त्राणि च यानि वै। तानि छित्त्वाथ शस्त्रैस्तु राघवश्च महाबलः ॥५४॥

शरेण सार्राथ हत्वा दशिभश्च महाहयान्। रावणस्य धनुश्छित्त्वा भल्लेनैकेन राघवः।।५५॥

मुकुटं पञ्चदशभिश्छित्वा तन्मस्तकं पुनः। सुवर्णपुङ्कदेशभिः शरैविव्याघ वीर्यवान्।।४६॥

तदा दशास्यो व्यथितो रामबाणैर्भृशं तदा। विवेश मन्त्रिभर्नीतः स्वपुरीं देवमर्दकः॥४७॥

Thus replied by Vibhīṣaṇa, sized with anger Śrī Rāma took up his bow. The sky and the quarters resounded with the sound produced from the string of his bow. Then the lotus-eyed Śrī Rāma entered into a straight fight with Rāvaṇa. Sugrīva, Jāmbavat, Hanumat, Aṅgada, Vibhiṣaṇa, valiant Laksmana and the very mighty monkeys reached the spot and Laksmana and the very mighty monkeys reached the spot and

exterminated the four-fold army of Rayana consisting of horses, elephants and chariots just when it was engaged in showering heaps of arrows (upon Sri Rāma). Even then fierce fighting continued between Srī Rāma and Rāvaņa. Srī Rama who was endowed with extraordinary valour, by the strength of his arrows set at naught all the arms and missiles directed against him by Rāvaņa. Just with one shaft he killed the charioteer; and the sturdy horses (yoked to the chariot of Rāvaņa) lay dead when struck with the ten shafts released by Śrī Rāma. The bow of Rāvaņa too gave way when hit by a solitary "Bhalla" (a kind of crescent-shaped missile or arrow) of Śrī Rāma. (With Rāvaņa's bow, his charioteer and horses gone), now Sri Rāma with his shafts fifteen in number struck Rāvaņa in his diadem, which was torn apart. And at last with ten shafts endowed with golden feathers, valiant Šrī Rāma pierced the (ten) heads of the demon. Then Rāvana (the ten-headed demon), the tormentor of divinities very much anguished by the shafts of Sri Rāma, was carried to the city by his councellors. 50-57

बोघितस्तूर्यनादैस्तु गजयूथक्रमैः शनैः। पुनः प्राकारमुल्लङ्घय कुम्भकर्णी विनिर्गतः।।१६॥

उत्तुङ्गस्यूलदेहोऽसीं भीमदृष्टिमेहाबल:। वानरान् भक्षयन् दुष्टो विचचार क्षुषान्वित:।।५६॥

तं दृष्ट्वोत्पत्य सुग्रीवः शूलेनोरस्यताडयत्। कर्णद्वयं कराभ्यां तुच्छित्त्वा वक्त्रण नासिकाम् ॥६०॥

Roused by the sound of trumpets, Kumbhakarna again leaped over the rampart and majestically marched out of the city imitating the gait of a herd of elephants. The demon of great strength and might, with fierce looking eyes had a tall figure and was endowed with a bulky body. While wandering about, the demon seized with hunger went on devouring the monkeys. Having noticed Kumbhakarna (busy in death and destruction of monkeys) Sugriva sprang up and with a pike struck him in the chest. With his nails Sugriva toreloff usa the ears and bit off the association. his teeth. 58-60

सर्वतो युध्यमानांश्च रक्षोनाथान् रणेऽघिकान् ।
राघवो घातयित्वा तु वानरेन्द्रैः समन्ततः ॥६१॥
चकतं विशिक्षेस्तीक्ष्णैः कुम्भकणंस्य कन्धराम् ।
विजित्येन्द्रजितं साक्षाद्गरुडेनागतेन सः॥६२॥
रामो लक्ष्मणसंयुक्तः शुशुभे वानरैवृंतः ।
व्यथं गते | चेन्द्रजिति कुम्भकणें निपातिते ॥६३॥
लङ्कानाथस्ततः कुद्धः पुत्रं त्रिशिरसं पुनः ।
अतिकायमहाकायौ देवान्तकनरान्तकौ ॥६४॥
य्यं हत्वा तु पुत्राद्या तौ नरौ युधि निघ्नत ।
तान्नियुज्य दशग्रीवः पुत्रानेवं पुनर्ववीत् ॥६४॥
महोदरमहापाश्वौ सार्धमेतैमंहावलैः ।
संग्रामेऽस्मिन् रिपून् हन्तुं युवां व्रजतमुद्यतौ ॥६६॥

Through the help of his monkey-chiefs fighting on all fronts : n exceedingly large number of leading demons fighting all around in the battle-field were exterminated by SrI Rāma (the scion of the Raghu race). Afterwards with his sharpened arrows Sri Rama tore off the neck of Kumbhakarna. At the same time with the help, of Garuda who had appeared in person (and released the two brothers from the clutches of Indrajīt), he vanquished Indrajīt and shone in all splendour in the company of Laksmana and the monkeys. When Indrajīt's attempts were foiled and Kumbhakarņa lay dead, the demons like Triśiras, Atiāya, Mahākāya, Devāntaka and Narāntaka were called to his presence by Rāvaņa (lord of Lanka) who was seized with anger. Addressing his sons he said - "O my valiant sons, in the fight that is going on, please finish off these two mortal heroes-Rāma and Lakşmana." Having thus commanded his sons, he further ordered the demons-Mahodara and Mahāpārśva: "Lead this huge army immediately to the battle-field and finish off the enemies." 61-66

दृष्ट्वा तानागतांश्चैव युध्यमानान् रणे रिपून् । CC-0. श्विम्यास्लाहेमणीः अप्तिक्षां विद्यास्ति स्थापे स्थापित USA वानराणां समूहरुच शिष्टांरुच रजनीचरान्। सुग्रीवेण हतः कुम्मो राक्षसो बलंदर्पितः॥६८॥

निकुम्भो वायुपुत्रेण निहतो देवकण्टकः। विरूपाक्षं युध्यमानं गदया तु विभीषणः॥६९॥

भीममैन्दौ च श्वपति वानरेन्द्रौ निजध्नतुः। अङ्गदो जाम्बवांश्चाथ हरयोऽन्यान्निशाच्रान्।।७०।।

युष्यमानस्तु समरे महालक्षं महाचलम्। जघान रामोऽय रणे बाणवृष्टिकरं नृप ॥७१॥

When Lakṣmaṇa witnessed the aforesaid enemies fighting in the battle-field, he hit them with six of his sharpened arrows and sent them to the abode of Death. The rest of demons were killed by the monteys Sugrīva finished off the demon Kumbha, puffed up for his strength: likewise Nikumbha, the thorn of the gods was killed by Hanumat (the son of the wind-god); and in course of his fight Virūpākṣa too was killed by Vibhīṣaṇa with a club. Švapatī was killed by the two monkey-chiefs—Bhīma and Mainda. And all the rest of the demons were finished off by Aṅgada, Jāmbavat, and other monkeys. And at last in course of his fight O king-Śrī Rāma killed the demons—Mahālakṣa and Mahācala who used to shower heaps of arrows. 67-71

इन्द्रजिन्मन्त्रलब्धं तु रथमारुह्य वै पुनः। वानरेषु च सर्वेषु शरवर्षं ववर्षं सः॥७२॥

रात्रौ तद्बाणिमन्नं तु बलं सर्वं च राघवम्। निश्चेष्टमिखलं दृष्ट्वा जाम्बवतप्ररितस्तदा ॥७३॥

वीर्यादौषधमानीय हन्मान् मारुतात्मजः। भूम्यां शयानमुत्थाप्य रामं हरिगणांस्तथा॥७४॥

तैरेव वानरै: सार्वं ज्वलितोल्काकरैर्निशि। दाह्यामास लच्चां तां हस्त्यश्वरथरक्षसाम्।।७४॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

# वर्षन्तं शरजालानि सर्वदिक्षु घनो यथा। स भ्रात्रा मेघनादं तं घातयामास राघवः॥७६॥

Indrajit got into the chariot which he had procured through magic spells; and seated there he covered all the monkeys with hails of arrows. At night when Jāmbavat noticed the whole army of monkeys including Sri Rāma lying motionless (in the battle-field), he deputed Hanumat (the son of the wind-god) to procure the medicine. Hanumat was strong enough to fetch the medicine, and by inhaling medicine Sri Rāma and the hosts of mokeys lying senseless in the battlefield were brought back to life. Then at night in the company of those hosts of monkeys (who were healed of their wounds by the medicine procured by Hanumat), fire-brands in hand, Hanumat marched to Lanka and set fire to the city with its demons, horses, elephants and chariots. Like a cloud pouring down rains, all the quarters were covered with hails of arrows of Indrajīt; and Śrī Rāma got him killed through his brother Laksmana. 72-76

घातितेष्वय रक्षस्सु पृत्रमित्रादिबन्धुषु । कारितेष्वय विघ्नेषु होमजप्यादिकमंणाम् ॥७७॥

ततः ऋद्धो दशग्रीवो लङ्काद्वारे विनिगंतः। क्वासी राम इति ब्रूते मानुषस्तापसाकृतिः॥७८॥

योद्धा कपिबलीत्युच्चैर्व्याहरद्राक्षसाधिपः। वेगवद्भिविनीतैश्च अश्वैदिचत्ररथे स्थितः॥७१॥

अथायान्तं तु तं दृष्ट्वा रामः प्राह दशाननम्। रामोऽहमत्र दुष्टात्मन्नेहि रावण मां प्रति॥द०॥

All the demons, along with their sons, friends and relatives were killed in the battle. Because of the obstruction of the monkeys the sacrifice came to a standstill; no more there was the chanting of the mantras. Rāvaṇa (the tenheaded demon) took his seat in a wonderful chariot with tamed and swift-moving horses voked to it; seized with anger tamed and swift-moving horses voked to it; seized with anger

he came out to the entrance of the city and shouted-"Where is that Sri Rāma, a man in the garb of an ascetic? With the strength and support of these mere monkeys you pose yourself as a her)!" Having heard of this challenge of Rāvaņa advancing towards him, Šrī Rāma retorted -"I am that Srī Rāma waiting here. O evil-minded Rāvaņa, come on and let us have a fight." 77-80

इत्युक्ते लक्ष्मणः प्राह रामं राजीवलोचनम्। अनेन राक्षसा योत्स्ये त्वं तिष्ठेति महाबनः।। ५१।।

ततस्तु लक्ष्मणो गत्वा रुरोध शरवृष्टिभि:। विशद्बाहुविसृष्टेस्तु शस्त्रास्त्रैर्लक्ष्मणं युघि ॥ ६२॥

ररोघ स दशग्रीवः तयोर्युद्धमभून्महत्। देवा व्योम्नि विमानस्था वीक्ष्य तस्थुर्महाहवम् ॥५३॥

When the lotus-eyed Srī Rāma thus challenged Rāvaņa, Laksmana submitteed: "O valiant prince, you please wait; I would have a fight with the demon." And instantly with hails of arrows Laksmana hemmed him in from all sides. Likewise Rāvaņa (the ten-headed demon) covered him up with arrows and missiles hurled by all of his twenty arms. Thus there ensued a terrible fight between both of them. Divinities moving in the sky in their chariots stopped for a while to take a view of the terrible fight. 81-83

ततो रावणशस्त्राणिच्छत्त्वा स्वैस्तीक्ष्णसायकैः। लक्ष्मणः सार्रांथं हत्वा तस्याद्वानिप भल्लकः ॥५४॥

रावणस्य वनुिकल्या ध्वजं च निशितैः शरैः। वक्षःस्थलं महावीर्यो विव्याघ परवीरहा ॥६५॥

ततो रयान्निपत्याघः क्षिप्रं राक्षसनायकः। शक्ति जग्राह कुपितो घण्टानादिवनादिनीम् ॥व६॥

अन्निज्वालाज्वलज्जिह्नां महोल्कासदृशद्युतिम् । दृढमुख्टचा तु निक्षिप्ता शक्तिः सा लक्ष्मणोरसि ॥५७॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

विदार्यान्तःप्रविष्टाथ देवास्त्रस्तास्ततोऽम्बरे । लक्ष्मणं पतितं दृष्ट्वा रुदद्भिर्वानरेश्वरैः ॥६६॥ दुःखितः शीघ्रमागम्य तत्पाश्वं प्राह राघवः । क्व गतो हनुमान् वीरो मित्रो मे पवनात्मजः ॥६९॥ यदि जीवति मे भ्राता कर्यांचत्पतितो मुवि ।

All the missiles of Rāvaņa were render d in-effective by the sharp arrows of Lakṣmaṇa; he killed Rāvaṇa's charioteer and with his 'Bhalla' (a kind of crescent-shaped missile or arrow) he struck down the horses. Then with his whetted shafts Lakṣmaṇa, the slayer of his valiant opponents split asunder the bow of Rāvaṇa and tore off his standard. And when the valiant hero pierced the bosom of the demon Rāvaṇa (the lord of demons), he at once fell down from his chariot.

Enraged at this Rāvaṇa at once took up his position and caught hold of a javelin. The javelin looked splendorous like a great meteor; its edge shone like flames of fire: and (in course of its flight) it produced a loud noise resembling the sound of bells. Firmly, he grasped at the handle of the javelin, and hurled it at the bosom of Lakṣmaṇa. The divinities in the heaven were terrified to see the javeline pierce Lakṣmaṇa's bosom and penetrate inside. Śrī Rāma was aggrieved to see Lakṣmaṇa falling to the ground; immediately along with the monkey-chiefs weeping, he came to him and enquired—"Where is my friend, the valiant Hanumat (the son of the wind-god)? Here is my brother fallen to the ground; somehow or other he must be brought back to life." 84-90°

इत्युक्ते हनुमान् राजन् वीरो विख्यातपौरुषः ॥६०॥ बद्घ्वाञ्जलि बभाषेदं देह्यनुज्ञां स्थितोऽस्मि भोः। रामः प्राह महावीर विशल्यकरणी मम ॥६१॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA अनुजं विरुजं शीघ्रं कुरु मित्र महाबल । When Sri Rāma was lamenting like this, there appeared Hanumat the hero well-known for his strength and prowess. With his hands folded the monkey-chief submitted—"O Lord, I am at your service, tell me what am I to do."

Srī Rāma said,—"O valorous monkey, I need the precious herb—'Visalyakaraņi': procure it immediately and O monkey of extraordinary might, let my younger brother be hale and hearty." 9 5-92°

ततो वेगात्समुत्पत्य गत्वा द्रोणगिरि कपिः ॥६२॥ बद्घ्वा च शोद्रमानीय लक्ष्मणं नीरुजं क्षणात् । चकार देवदेवेशां पश्यतां राघवस्य च ॥६३॥

Bounding with all speed the monkey reached the mount Drona and without delay returned with the medicinal herb. Just there in the very presence of Sri Rāma when the leading divinities of heaven were looking on, the monkey-chief administered the medicine to Lakşmana and at once he became hale and hearty. 923-93

ततः कुद्धो जगन्नाथो रामः कमललोचनः। रावणस्य बलं शिष्टं हस्त्यक्वरथराक्षसम्।।१४॥

हत्वा क्षणेन रामस्तु तच्छरीरं तु सायकैः। तीक्ष्णेजंजंरितं कृत्वा तस्थिवान् वानरैवृतः।। १।।।

अस्तचेष्टो दशग्रीवः संज्ञां प्राप्य शनैः पुनः। उत्थाय रावणः ऋदः सिंहनादं ननाद च।।१६॥

तन्तादश्रवणैर्व्योम्नि वित्रस्तो देवतागणः। एतस्मिन्नेव काले तु रामं प्राप्य महामुनिः॥६७॥

रावणे बद्धवेरस्तु अगस्त्यो वै जयप्रदम्। आदित्यहृदयं नाम मन्त्रं प्रादाज्जयप्रदम्।।१८।।

रामोऽपि जप्त्वा तन्मन्त्रमगस्त्योक्तं जयप्रदम्। तह्तं वैष्णवं चापमतुलं सद्गुणं दृढम्।।११।।

CC-0.पुजयुद्भा v तद्भाद्भाय olleसारा । महाबनः १५१८३ Foundation USA सोवणपुद्ध स्तीक्षणस्तु शरैर्मर्मविदारणैः ॥१००॥

युयुघे राक्षसेन्द्रेण रघुनाथः प्रतापवान्।

Then the lotus-eyed Śrī Rāma, the Lord of the universe was provoked to anger and in an instant he exterminated the rest of Rāvaņa's army consisting of demons horses, elephants and chariots. And by his whetted missiles when the body of Rāvaņa was split up into pieces, Śrī Rāma surrounded by the monkeys remained standing there in the field. Rāvaņa (the ten-headed demon) who lay motionless, gradually regained consciousness, and stood up when in a fit of rage he emitted a sound imitating the roar of a lion. The hosts of divinities in heaven were frightened to hear his roaring sound. In the meantime the venerable sage Agastya who had confirmed hostility with Rāvaņa, came to Śrī Rāma and advised him for reciting the "aditya.hrdaya mantra" a collection of verses, which would lead him to victory. As per the advice of Agastya, Śri Rāma of great strength and might recited the mantra leading to his victory; moreover he adored the strong and incomparable bow of Lord Vişnu presented by the sage. After the adoration was over, the valiant lord of the Raghu race strung the bow and began his fight with Ravana (the lord of demons). In the fight the ensued he made use of the whetted arrows: the arrows endowed with golden feathers had the capacity of piercing the vitals. 94-101°

तयोस्तु युध्यतोस्तत्र भीमशक्त्योमंहामते ॥१०१॥
परस्परिवसृष्टस्तु व्योम्नि संविद्धतोऽनलः ।
समुित्यतो नृपश्रेष्ठ रामरावणयोर्युघि ॥१०२॥
संगरे वर्तमाने तु रामो दाशरियस्तदा ।
पदाितर्युयुघे वीरो रामोऽनुक्तपराक्रमः ॥१०३॥
सहस्राक्वयुतं दिव्यं रथं म।तिलिमेव च ।
प्रेषयामास देवेन्द्रो महान्त लोकविश्रुतम् ॥१०४॥
रामस्तं रथमारुह्य पूज्यमानः सुरोत्तमः ।
मातल्युक्तोपदेशस्तु रामचन्द्रः प्रतापवान् ॥१०५॥

ब्रह्मदत्तवरं दुष्टं ब्रह्मास्त्रेण दशाननम्। जघान वैरिणं कूरं रामदेवः प्रतापवान्।।१०६॥

O high-minded king, in course of the duel between both the combatants of terrible prowess, from the innumberable shafts discharged by one against the other there arose flames of fire which enveloped the sky. During the fight that continued, Srī Rāma, the hero of immeasurable prowess used to march about in the field and fought on foot. In the meantime Indra, the Lord of gods despatched Mātali (his charioteer) along with his excellent celestial chariot; the chariot with a thousand horses yoked to it was renowned in the three worlds. Honoured and adored by the eminent divinities, Srī Rāma mounted the chariot. And as directed by Mātali with the mystic missile presided over by Brahmā, the valiant lord Srī Rāma took the life of his ruthless foe Rāvaṇa (the tenheaded demon) who was blessed with a boon by Brahmā, 1018-106

रामेण निहते तत्र रावणे सगणे रिपौ।
इन्द्राद्यां देवताः सर्वाः परस्परमथात्रुवन् ॥१०७॥
रामो भूत्वा हरिर्यस्मादस्माकं वैरिणं रणे।
अन्येरवष्यमप्येनं जघान युघि रावणम् ॥१०६॥
तस्मात्तं रामनामानमनन्तमपराजितम्।
पूजयामोऽवतीर्येनमित्युक्त्वा ते दिवौकस ॥१०६॥
नानाविमानेः श्रीमिद्भरवतीर्यं महीतले।
घद्रेन्द्रवसुचन्द्राद्या विधातारं सनातनम्॥११०॥
विष्णुं जिष्णुं जगन्मूर्ति सानुजं राममव्ययम्।
तं पूजयित्वा विधिवत्परिवार्योपतस्थिरे॥१११॥

When his opponent Rāvaṇa and the followers were rooted out by Śrī Rāma, all the divinities like Indra and others discussed among themselves. "Our enemy Rāvaṇa who was destined not to be killed by anybody else, has been killed by Śrī Rāma, an incarnation of Viṣṇu. Therefore let us go down from the heaven and pay our respects to privincible Srī Rāma,

the eternal Lord." Having decided thus, divinities like Rudra, Indra, Vasu, Candra, etc., seated in their beautiful aerial cars came down to the earth. Śrī Rāma was an incarnation of the eternal, imperishable, ever victorious Lord Viṣṇu, the creator manifesting Himself in the form of the universe. The gods duly adored Śrī Rāma along with Lakṣmaṇa (his younger brother) and stood all around him. 107-111

रामोऽयं दृश्यतां देवा लक्ष्मणोऽयं व्यवस्थितः। सुग्रीवो रिवपुत्रोऽयं वायुप्त्रोऽयमास्थितः॥११२॥

अङ्गदाद्या इमे सर्वे इत्यूचुस्ते दिवीकसः।
गन्धामोदितदिक्पाला भ्रमरालिपदानुसा ॥११३॥

देवस्त्रीकरनिर्मुक्ता राममूर्धनि शोभिता। पपात पुष्पवृष्टिस्तु लक्ष्मणस्य च मूर्धनि ॥११४॥

Then all the gods conversed among themselves—"Look at Śrī Rāma, O gods! here stands Laksmana, here is Sugrīva (the son of the sun-god), this is Hanumat (the son of the wind-god), there stand Angada and other monkeys. (When the gods were thus acquainted with the different personalities the heads of Śrī Rāma and Lakṣmaṇa got bedecked with flowers showered upon by the celestial damsels; with the sweet scent of the flowers and the humming bees following them, all the quarters were filled with fragrance. 112-114

ततो ब्रह्मा समागत्य हंसयानेन राघवम्। अमोघाख्येन स्तोत्रेण स्तुत्वा राममवोचत ॥११५॥

Then seated on his vehicle the swan, Brahmā approached Śrī Rāma and eulogised him through the recitation of the 'Amogha' hymn: 115

# ब्रह्मोवाच

त्वं विष्णुरादिभूतानामनन्तो ज्ञानदृक्प्रभुः। त्वमेव शाश्वतं ब्रह्म वेदान्ते विदित परम्।।११६॥ त्वया यदद्य निहतो रावणो लोकरावण:। तदाश्रु सर्वेलोकानां देवानां कर्म साधितम् ॥११७॥

"Thou art the eternal cause of the beings: thou art Lord Vişnu endowed with intellectual vision: thou art the eternal supreme Brahman well-known to the Vedānta philosophy. Today thou hast killed Rāvaṇa who used to cause all the three worlds to cry in terror. With his death the purpose of all the gods and all the people has been achieved." 116-117

इत्युक्ते पद्मयोनौ तु शंकरः प्रीतिमास्थितः। प्रणम्य रामं तस्मै तं भूयो दशरथं नृपम्।।११८।।

दशंयित्वा गतो देवः सीता शुद्धेति कीतंयन्।

When Brahmā had finished his prayers, Lord Siva was pleased to greet, Sri Rāma and he showed him his illustrious father—the king Daśaratha who appeared in ethereal form. After making the announcement that Sitā is pure and chaste, Lord Siva returned to heaven. 118-119°

ततो बाहुबलप्राप्तं विमानं पुष्पकं शुभम् ॥११६॥

पूतामारोप्य सीतां तामादिष्टः पवनात्मजः। ततस्तु जानकीं देवीं विशोकां भूषणान्विताम् ॥१२०॥

वन्दितां वानरेन्द्रेस्तु सार्घं भ्राता महाबलः।

With the command to Hanumat to accompany him, Śrī Rāma helped the chaste and devout Sītā to get into the beautiful aerial car Puṣpaka, acquired through his physical valour. By this time the glorious lady was free from grief and sorrow: the princess bedecked with jewels and ornaments was respectfully greeted by all the monkey-chiefs: Śrī Rāma got her seated in the car along with his younger brother Lakṣmaṇa. 1195-121°

प्रतिष्ठाप्य महादेवं सेतुमध्ये स राघवः ॥१२१॥ लब्धवान् परमां भिन्तं शिवे शम्भोरनुप्रहात् । रामेश्वर इति ख्यातो महादेवः पिनाक्षम्बर्धाः २००१।

# तस्य दर्शनमात्रेण सर्वहत्यां व्यपोहति।

In course of his journey back home on the bridge itself (in the form of a linga) he installed the image of Lord Šīva and through the grace of the Lord, he became extremely devoted to Him. Since then Lord Śīva (the great god, the weilder of the 'Pināka' bow), adored here is known as 'Rāmeśvara!' A person fortunate to have his "darśana" is freed from the sin of any type of murder. 1218-123°

रामस्तीणंप्रतिज्ञोऽसौ भरतासक्तमानसः ॥१२ ।। ततोऽयोध्यां पुरीं दिव्यां गत्वा तस्यां द्विजोत्तमौः। अभिषिक्तो वसिष्ठाद्येभंरतेन प्रसादितः। अकरोद्धर्मतो राज्यं चिरं रामः प्रतापवान् ॥१२४॥

With the vow (of killing Rāvaṇa and recovering Sitā) fulfilled Śrī Rāma with all his thoughts centred on Bharata returned to the beautiful city Ayodhyā. Assisted by his family priests like Vasiṣṭha and others, Bharata worshipped him: the valiant Śrī Rāma got himself coronated and for a long time he continued to rule over his kingdom following the principle of piety and righteousness. 1238-124

यज्ञादिकं कर्म निजं च कृत्वा
पौरेंस्तु रामो दिवमाक्रोह।
राजन्मया ते कथितं समासतो
रामस्य भूम्यां चरितं महात्मनः।
इदं सुभक्त्या पठतां च श्रुण्वतां
ददाति रामः स्वपदं जगत्पतिः ॥१२४॥

Engaged in performing sacrifices and other holy deeds befitting to him, at the appropriate time Sri Rāma along with countrymen departed to the heaven. O king, I have narrated to you in brief the earthly deeds of illustrious Sri Rāma. The person who devotedly recites or listens to it, is granted a place by Śri Rāma, the Lord of the universe in his own abode. 125

इति श्रीनरसिहपुराणे रामप्रादुर्भावे द्विपञ्चाशोऽध्यायः ॥५२॥

## त्रिपञ्चाशोऽध्याय

#### CHAPTER LIII

## मार्कण्डेय उवाच

सतः परं प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भावद्वयं शुभम्। तृतीयस्य तु रामस्य कृष्णस्य तु समासतः॥१॥

Mārkaņdeya said

Now I would narrate to you briefly the two holy incarnations of Balarāma<sup>1</sup> and Kṛṣṇa. 1

पुरा ह्यसुरभाराती महो प्राह नृपोत्तम। आसीनं देवमध्ये तु ब्रह्माणं कमलासनम्।।२॥

O valiant king, in ancient times once when in the company of gods Brahmā was seated on a lotus, the Earth oppressed by the demons approached Him and complained of her troubles. 2

देवासुरे हता ये तु विष्णुना दैत्यदानवाः। ते सर्वे क्षत्रियां जाताः कंसाद्याः कमलोद्भव ॥३॥

"O louts-born Lord, all those demons (daity as and danavas)<sup>2</sup> killed by Vişnu in the battle fought between gods and demons, have taken their birth as 'kṣatriyas' like Kaṃsa etc. 3

तद्भूरिभारसम्प्राप्ता सीदन्ती चतुरानन। मम तद्भारहानिः स्याद्यथा देव तथा कुरु ॥४॥

<sup>1.</sup> Balarāma has been referred to as tṛtīya Rāma, Rāma, son of Daśaratha is first, Paraśurāma, the son of ṛṣi Jamadagni is second and Balarāma is well-known as third Rāma.

<sup>2.</sup> Sons born of Diti are called daityas whereas sons born of Danu are designated as dangers. Digitized by S3 Foundation USA

Being pressed down by the excessive burden of these demons I am aggrieved, O four-faced Lord: please be gracious O Lord, to do something to relieve me of this burden."

तयैवमुक्तो ब्रह्माथ देवैः सह जगाम ह। क्षीरोदस्योत्तरं कूलं विष्णुं भक्तिविबोधितम्।।॥।

Thus prayed by the Earth, in the company of gods Brahmā went to the northern shore of the milk-ocean where Viṣṇu was asleep. Then due to His compassion for the devotees approaching Him, He worke up from His sleep. 5

तत्र गरेवा जगत्स्रष्टा देवैः साधं जनार्दनम् । नर्रासहं महादेवं गन्धपुष्पादिभिः क्रमात् ॥६॥

Brahmā, the creator of the universe along with the gods reached the shore of the milk-ocean and with flowers and perfumes adored Lord Janārdana in His man-lion form. 6

अभ्यर्च्यं भंक्त्या गोविन्दं वाक्पुष्पेण च केशवम् । पूजयामास राजेन्द्र तेन तुष्टो जगत्पतिः॥७॥

After adoration of the Lord (Govinda, Keśava) with flowers and perfumes, they eulogised Him by chanting hymns of prayer consisting of flowery words. And O valorous king, Viṣṇu, the Lord of the universe was delighted with their prayer and adoration. 7

## राजोवाच

वाक्पुष्पेण कथं ब्रह्मन् ब्रह्माप्यचितवान् हरिम्। तन्मे कथय विप्रेन्द्र ब्रह्मोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् ॥॥॥

The king asked,
"O sage, how did Brahmā adore the Lord with hymns of
prayer? O revered Brahmin, please tell me that excellent
hymn chanted by Brahmā in honour of Visnu." 8

## मार्कण्डेय उवाच

श्रृणु राजन् प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं ब्रह्ममुखेरितम् । CC-0. Pro**सवं**गुपद्धरं Shastra Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA Mārkandeya replied:

"O king, listen to me. Now I would tell you that supremely sacred hymn emitted from the mouth of Brahmā, the hymn which is pleasing for Lord Vişņu and which removes all sins. 9

तमाराध्य जगन्नाथमूर्ध्वंबाहुः पितामहः। भूत्वेकाग्रमना राजन्निदं स्तोत्रमुदीरयत्॥१०॥

After having paid his adoration to the Lord of the universe (Viṣṇu) with flowers and perfumes, Brahmā, the progenitor of the world with his arms raised upwards, deeply absorbed in the Lord chanted this hymn of praise: 10

## **ब्रह्मोवाच**

नमामि देवं नरनाथमच्युतं नारायणं लोकगुरुं सनातनम् । अनादिमव्यक्तमचिन्त्यमव्ययं वेदान्तवेद्यं पुरुषोत्तमं हरिम् ॥११॥

'I bow down to Hari, the Supreme Puruşa, the imperishable Supreme Spirit, the eternal Lord of the worlds: He is Nārāyaṇa, the beginningless unmanifested imperishable Lord who cannot be thought over by the mind and who is knowable only through Vedānta. 11

आनन्दरूपं परमं परात्परं चिदात्मकं ज्ञानवतां परां गतिम्। सर्वीत्मकं सर्वगतैकरूपं ध्येयस्वरूपं प्रणमामि माघवम् ॥१२॥

I bow down to the spouse of Lakşmi (Mādhava) of the nature of bliss: worthy of meditation He is the highest being greater than the greatest; of the nature of intelligence He is universe He is eternal and immutable.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

भक्तप्रियं कान्तमतीव निर्मलं सुराधिपं सूरिजनैरिभष्टुतम्। चतुर्भुंजं नीरजवर्णमीश्वरं रथाङ्गपाणि प्रणतोऽस्मि केशवम् ।।१३।।

I bow down to Keśava, the weilder of the discus: the Lord of gods, pure and sublime, of pleasing appearance is dear to the devout; endowed with four arms the Lord as lovely as the louts is eulogised by the wise and the learned. 13

> गदासिशङ्खाब्जकरं श्रियः पति सदाशिवं शार्ङ्गधरं रविप्रभम। पीताम्बरं हारविराजितोदरं नमामि विष्णुं सततं किरोटिनम ॥१४॥

Day in and day out I bow down to Visqu resplendent with a diadem: the Lord of Srī ever auspicious, the holder of ... Saringa bow, shining like the sun is endowed with mace, sword, conch-shell and louts; I bow down to the yellowrobed Lord whose belly, with the necklace stretched over it presents a lovely appearance.

गशक्तसुरक्तकुण्डलं सुदीपिताशेषदिशं निजत्विषा । गण्डस्थलाशक्तसुरक्तकुण्डलं गन्धर्वसिद्धैरुपगीतमम्ध्वनि जनार्दनं भूतपति नमामि तम् ॥१४॥

I bow down to Janardana, the protector of living beings whose deep-red ear-rings cling to the cheeks, who by His lustre and radiance illuminates all the quarters, whose fame and glory is sung aloud by the Siddhas and Gandharvas and who is eulogised by Rig verses

हत्वासुरान् पाति युगे युगे सुरान् स्वधर्मसंस्थान् भुवि संस्थितो हरिः। करोति सृष्टि जगतः क्षयं य-स्तं वासुदेवं प्रणतोऽस्मि केशवम् ॥१६॥ -CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

I bow down to Keśava, the son of Vāsudeva, the caure of origin and destruction of the universe. In course of His incarnation here on this earth He destroys the demons and from age to age protects the gods devoted to their duty. 16

यो मत्स्यरूपेण रसातलस्थितान् वेदान् समाहृत्य मम प्रदत्तवान् । निहत्य युद्धे मधुकेटभावुभी तं वेदवेद्धं प्रणतोऽस्म्यहं सदा ॥१७॥

Day in and day out I bow down to the Lord who is knowable through the Vedas and who in an encounter killed both the demons—Madhu and Kaitabha; assuming the form of a fish the Lord recovered the Vedas from the nether world and restored them to me. 17

देवासुरै: क्षीरसमुद्रमध्यतो न्यस्तो गिरियेंन घृतः पुरा महान् । हिताय कौमं वपुरास्थितो य-स्तं विष्णुमाद्यं प्रणतोऽस्मि भास्करम् ॥१८॥

I bow down to the prime Lord Visnu, the bringer of light. For the good of the world he assumed the form of a tortoise and held aloft the great Mandara mountain which in days of yore had been placed in the milk-ocean by the gods and the demons. 18

हत्वा हिरण्याक्षमतीव दिमतं वराहरूपी भगवान् सनातनः । यो भूमिमेतां सकलां समुद्धरं-स्तं वेदमूर्ति प्रणमामि सूकरम् ॥१६॥

I bow down to the boar incarnation of the Lord, an embodiment of the Vedas. Assuming the form of a boar the eternal Lord rescued the entire earth by killing the demon Hiranyāksa puffed up with pride. 19

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

कृत्वा नृसिहं वपुरात्मनः परं हिताय लोकस्य सनातनो हरिः। जघान यस्तीक्ष्णनर्खदितेः सुतं तं नारसिहं पुरुषं नमामि।।२०।।

I bow down to the man-lion incarnation of the Lord: for the good of the world the eternal Lord Hari assumed the glorious man-lion form and killed the son of Diti (Hiranyakaşipu) with His sharp and pointed nails. 20

> यो वामनोऽसौ भगवाञ्जनार्दनो बर्लि बबन्ध त्रिभिर्ल्जितैः पदैः। जगत्त्रयं कम्य ददौ पुरंदरे तदेवमाद्यं प्रणतोऽस्मि वामनम्।।२१॥

I bow down to the prime Lord Vāmana. The Lord Janārdana assumed the form of a dwarf and put Bali in chains: with His three huge and expansive steps He covered the three worlds and restored them to Indra. 21

यः कार्तवीर्यं निजधान रोषात् त्रिस्सप्तकृत्वः क्षितिपात्मजानपि । तं जामदग्न्यं क्षितिभारनाशकं नतोऽस्मि विष्णुं पुरुषोत्तमं सदा ॥२२॥

Day in and day out I bow down to Viṣṇu, the Supreme Puruṣa I bow down to Paraśurāma incarnation of the Lord who in a fit of rage had killed Kārtvīrya and who relieved the Earth of her burden by exterminating the Kṣatriyas for twenty one times. 22

सेतु' महान्तं जलघी बबन्ध यः
सम्प्राप्य लङ्कां सगणं दशाननम्।
जघान भृत्यै जगतां सनातनं
तं रामदेवं सततं नतोऽस्मि।।२३॥

Day in and day out I bow down to eternal Rāma who, for the protection of the (three) worlds had got a long and

extensive bridge constructed over the ocean and after reaching Lankā who had killed the ten-headed demon (Rāvaņa) along with his retinue. 23

यथा तु वाराहनृसिहरूपैः
कृतं त्वया देव हितं सुराणाम् ।
तथाद्य भूमेः कुरु भारहानि
प्रसीद विष्णो भगवन्नमस्ते ॥२४॥

In days of yore for the benefit of gods thou hadst assumed different forms like that of the boar or the man-lion. Obeisance to thee O Lord Vişnu, be propitious and relieve the Earth of her burden." 24

### श्रीमार्कण्डेय उवाच

इति स्तुतो जगन्नाथः श्रोघरः पद्मयोनिना । अविर्वेभूव भगवाञ्शङ्कचक्रगदाघरः ॥२५॥

Mārkaņdeya said

With this prayer of the lotus-born Brahmā there appeared Viṣṇu, the Lord of the universe, the abode of Lakṣmi with conch, mace and discus in His hands. 25

उवाच च हृषीकेशः पद्मयोनि सुरानिप । स्तुत्यानयाहं संतुष्टः पितामह दिवीकसः ॥२६॥

Addressing Brahmā and the gods, Lord Viṣṇu said, "O grand sire, O gods, I am pleased with this prayer." 26

पठतां पापनाशाय नृृणां भिनतमतामपि। यतोऽस्मि प्रकटीभूतो दुर्लभोऽपि हरिः सुराः॥२७॥

Recitation of this prayer leads to the destruction of all sins; even my devotees find it difficult to behold me in this form of Hari, but I have appeared before you in this form only because you recited this prayer in my honour. 27

देवैः सेन्द्रैः सरुद्रैस्तु पृथ्व्या च प्राथितो ह्यह्म्। पद्मयोने बदाद्य त्वं श्रुत्वा तत्करवाणि CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized है अस्ति। All the gods including Indra, Rudra and the Earth have invoked me today; now O lotus-born Lord, please tell me what you want and I would do accordingly." 28

इत्युक्ते विष्णुना प्राह ब्रह्मा लोकपितामहः। दैत्यानां गुरुभारेण पीडितेयं मही भृशम्॥२६॥ लघ्वीमिमां कारियतुं त्वयाहं पुरुषोत्तम। तेनागतः सुरैः सार्वं नान्यदस्तोति कारणम्॥३०॥

Thus addressed by Viṣṇu, Brahmā, the progenitor of the world replied, "Terribly oppressed by the demons this Earth suffers a lot, her burden can be made light only through your help and favour, and with that sole purpose in mind I have come here in the company of gods." 29-30

इत्युक्तो भगवान् प्राह गच्छध्वममराः स्वकम् । स्थानं निरामयाः सर्वे पद्मयोनिस्तु गच्छतु ॥३१॥

Then Lord Vişnu said, "O ye gods, don't worry repair to your respective abodes; let the lotus-born Brahmā retire. 31

देवक्यां वसुदेवाच्च अवतीर्यं महीतले। सितकृष्णे च मच्छक्तो कंसादीन् घातयिष्यतः॥३२॥

Two principles of energy are centred in me. One is white or shining and the other is dark in colour. Both of these principles generated from the union of Vasudeva and Devakī would descend on the earth and would slay the demons like Kamsa and others." 32

इत्याकण्यं हरेर्वाक्यं हरि नत्वा ययुः सुराः।
गतेषु त्रिदिवौकस्सु देवदेवो जनादंनः॥३३॥
शिष्टानां पालनार्थाय दुष्टिनग्रहणाय च।
पेषयामास ते शक्ती सितकृष्णे स्वके नृप ॥३४॥
तयोः सिता च रोहिण्यां वसुदेवाद्वभूव ह।
तद्वत्कृष्णा च देवक्यां वसुदेवाद्वभूव ह॥३५॥

रौहिणेयोऽय पुण्यात्मा रामनामाश्रितो महान्। देवकीनन्दनः कृष्णस्तयोः कर्मं श्रृणुष्व मे ॥३६॥

Having listened to these words, all the gods bowed down to Hari and departed. After the departure of the gods with a view to protecting the righteous and punishing the sinners the supreme Lord Janārdana sent forth both of His principles of energy: the white or shining, and the dark. That white or shining energy born from Rohiņi through her union with Vasudeva was known as Rāma, the great noble-soul. The other dark-principle born from Devaki through her union with Vasudeva was known as Kṛṣṇa. Now listen to me, I am narrating their activities. 33-36

गोकुले बालकाले तु राक्षसी शकुनी निशि। रामेण निहता राजन् तथा कृष्णेन पूतना।।३७॥

While in 'Gokula' in his childhood, Balarāma killed a demoness having the form of a bird: likewise Kṛṣṇa also killed a demoness Putanā. 37

वेनुकः सगणस्तालवने रामेण घातितः। शकटश्चार्जुनौ वृक्षौ तद्वत्कृष्णेन घातितौ।।३८।। प्रलम्बो निघनं नीतो दैत्यो रामेण मुष्टिना।

त्रलम्बा निघन नाता दत्या रामण मुष्टिना। कालियो दिमतस्तोये कालिन्द्यां विषपन्नगः॥३६॥

गोवद्धंनश्च कृष्णेन घृतो वर्षति वासवे। गोकुलं रक्षता तेन अरिष्टश्च निपातितः॥४०॥

केशी च निघनं नोतो दुष्टवाजी महासुरः। अक्रूरेण च तो नीतो मथुरायां महात्मना।।४१।।

ददर्श तु निमग्नश्च रामकृष्णी महामते। स्वं स्वं रूपं जले तस्य अक्रूरस्य विभूतिदम्।।४२॥

In Tālavana Balarāma killed the demon Dhenuka along with all his followers; and Śrīkṛṣṇa killed the demon Śakaṭa and uprooted the pair of Arjuna trees. With the blow of his fist, Balarāma killed the demon Pralamba land in the waters are CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by Sa Foundamas and CC-0.

of the river Kālindi Kṛṣṇa pressed down the deadly serpent Kāliya. When Indra poured down rains (continuously for seven days), it was Kṛṣṇa who raised aloft the mount Govardhana. While protecting Gokula he had also killed the demon Arista and the great demon Keśin moving about in the shape of a turbulent horse was slain by him. Then at the command of Kaṃṣṣ, Akrūra—the noble soul led both of them to Mathurā; and on the way when Akrūra took a dip in the river Yamunā, in the midst of water he could behold the celestial form of each of them. 38 42

अनयोभीवमतुलं ज्ञात्वा दृष्ट्वा च यादवाः। बभूवुः प्रीतमनसो ह्यक्रूरच्च नृपात्मज्ञ॥४३॥

Having beheld their miraculous form and well aware of their supreme divine power, the Yādavas along with Akrūra were extremely pleased, O prince. 43

दुर्वेचश्च प्रजल्पन्तं कंसस्य रजकं ततः। कृष्णो जघान रामश्च तद्वस्त्रं ब्रह्मणे ददौ ॥४४॥

Then a certain washerman, Kaṃsa's dyer who used to utter very unpleasant words, was killed by Kṛṣṇa and Balarāma distributed his clothes among the Brahmins. 44

मालाकारेण भक्त्या तु सुमनोभिः प्रपूजितौ । ततस्तस्य वरान्दत्त्वा दुर्लभान् रामकेशवौ ॥४५॥

Then they met a florist who out of his great devotion respectfully worshipped them with flowers and in consequence Rāma and Kṛṣṇa bestowed on him the boons which are difficult to get. 45

गच्छन्तो राजमागं तु कुब्जया पूजितो ततः। तत्कोटिल्यमपानीय विरूपं कार्मुकं ततः॥४६॥

Thereafter while proceeding on the highway, a deformed young woman Kubjā by name reverentially worshipped both of them and pleased with her, Kṛṣṇa perfectly straightened up the hump-backed woman and her deformity vanished. 46

बभञ्ज कृष्णो बलवान् कंसस्याकृष्य तत्क्षणात् । रक्षपालान् जघानाथ रामस्तत्र खलान् बहून् । हत्वा कुवलयास्यं च गजं रामजनार्दनौ ॥४७॥

प्रविश्य रङ्गं गजदन्तपाणी मदानुलिप्तौ वसुदेवपुत्रौ। युद्धे तु रामो निजघान मल्लं शैलोपमं मुष्टिकमन्ययात्मा ॥४८॥

Afterwards Kṛṣṇa of great prowess picked up the bow of Kaṃsa, stretched it to the full and snapped it in a second; then Balarāma killed all the mischievous men guarding the bow. Both Kṛṣṇa and Balarāma killed the elephant Kuvalayāpīḍa and besmeared with the ichor (of the elephant Kuvalayāpīḍa in rut) they entered the venue of the bow-sacrifice armed with the tusk extracted from it. Then in a fight Balarāma, the immutable Lord killed Musṭika, the athlete who was as gigantic as a mountain. 47-48

कृष्णोऽपि चाणूरमितप्रसिद्धं बलेन वीर्येण च कंसमल्लकम्। युद्ध्वा तु तेनाथ चिरं जघान तं दैत्यमल्लं जनसंसदीशः॥४६॥

Then Kṛṣṇa fought with Kaṃsa's wrestler Cāṇūra, famous for his strength and valour: after fighting for a long time with the demon Cāṇūra the wrestler, the Lord killed him in the assembly of the spectators. 49

मृतस्य मल्लस्य च मुष्टिकस्य मित्रं पुनः पुष्करकं स रामः। युद्धार्थमुत्थाय कृतक्षणं तं मुष्टिप्रहारेण जघान वीरः॥४०॥

The valiant hero Balarāma by dealing a blow with his fist killed Puşkaraka who was inspired to fight and who happened to be a friend of the deceased werstler Mustikati 60 JSA CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Denni Worstler Mustikati 60 JSA

कृष्णः पुनस्तान् सकलान्निहत्य निगृह्य कंसं विनिपात्य भूमौ । स्वयं च देहे विनिपत्य तस्य हत्वा तथोव्या निचकर्ष कृष्णः ।।५१।।

After having exterminated all the demons present in the assembly, Kṛṣṇa firmly caught hold of Kaṃsa and hurled him down to the earth and he himself jumped upon his body. Thus having thrown him down and crushed him Kṛṣṇa dragged him on the ground. 51

हते त कंसे हरिणातिकुद्धो
भातापि तस्यातिरुषेण चोत्थितः।
सुनाभसंज्ञो बलवीर्ययुक्तो
रामेण नीतो यमसादनं क्षणात्।।५२।।

After Kṛṣṇa had slain Kaṃsa, his brother Sunābha of great strength and valour was very much enraged and rose up for a fight but in a second Balarāma killed him 'sent him to the abode of Yama'. 52

तौ वन्द्य मातापितरौ सुह्रष्टौ जनैः समस्तैयदुभिः सुसंवृतौ। कृत्वा नृपं चोग्रसेनं यदूनां सभां सुघर्मां ददतुर्महेन्द्रीम्।।५३॥

Then surrounded by all the scions of the Yadu race Kṛṣṇa and Balarāma paid respects to their parents who were extremely pleased. Then they installed Ugarasena as the king of the Yadus and made a gift of Sudharmā, the assembly-hall of the gods in which Indra was installed. 53

सर्वज्ञभावाविष रामकृष्णो सम्प्राप्य सांदीपिनतोऽस्त्रविद्याम् । गुरोः कृते पञ्चजनं निहत्य यमं च जित्वा गुरवे सुतं ददौ ॥५४॥

<sup>1.</sup> For details see Vișņu V. 21.14-16.

Even though Kṛṣṇa and Balarāma were omniscient, they took lessons in military science from Sāndīpani. To propitiate their preceptor they killed the demon Pañcajana: and moreover they made a present of his son to the preceptor by vanquishing Yama. 54

निहत्य रामो मगघेश्वरस्य बलं समस्तं बहुशः समागतम्। दिव्यास्त्रपूरैरमराविमावुभौ शुभां पुरीं चक्रतुः सागरान्ते ॥५५॥

Then Jarāsandha, the king of Magadha who had attacked Balarāma many a time was killed by him by a heavy shower of weapons; again both these divinities built the beautiful city of D arakā in the midst of the sea. 55

तस्यां विघायाथ जनस्य वासं
हत्वा श्रुगालं हरिरव्ययात्मा।
दग्ध्वा महान्तं यवनं ह्युपायाद्वरं च दत्त्वा नृपतेर्जगाम।।५६॥

There Hari, the imperishable Lord got his relatives and kinsmen settled; after killing the king Śrgāla, the Lord

CC-0. Prof. Skijsavat Knaschbolkeltel & the Bhaga Bred K. Chr. 45029. 504

<sup>1.</sup> When Kṛṣṇa and Bılarāma completed their studies, they asked their preceptor as to what he wanted from them by way of tuition fee. Sīndīpani desired to get back his son lost in the ocean at Prabhāsa tīrtha. Accordingly Kṛṣṇa and Balarāma in their chariot proceeded to Varuṇa at the sea-coast Varuṇa told them that it was the demon Paūcajana living in the sea in the form of a conch. who had killed their preceptor's son. Śrīkṛṣṇa entered the sea and killed the demon, but the child was not found out inside the conch. Blowing this conch which in later years became famous as Paūcajanya. both Kṛṣṇa and Balarāma marched to Yama's abode and got back the child from the god of death. Then they presented the child to Sāndīpani and thus paid his debt.

exterminated the virulent Yavana king through some magical tricks. Then after having bestowed the boons on the king Mucukunda, he returned to Dvārakā. 56

रामोऽय संशान्तसमस्तविग्रहः

सम्प्राप्य नन्दस्य पुनः स गोकुलम् । वृन्दावने गोपजनैः सुभाषितः सीरेण रामो यमुनां चकर्ष।।५७॥

After settling all these disputes and discords Balarāma again started for Gokula, the cowherd village of the king Nanda; after being duly honoured by the cowherd maidens with their smiles and sweet conversation, Balarāma dragged Yamunā with the pointed plough-share of his plough. 57

सम्प्राप्य भार्यांमथ रेवतीं च रेमे तया द्वारवतीं स लाङ्गली। क्षात्रेण सम्प्राप्य तदा स रुक्मिणीं कृष्णोऽपि रेमे पुरुषः पुराणः॥ ५६॥

United with his wife Revatī, the Lord Balarāma spent happy days in Dvārakā. Likewise the Primeval Being Śrīkṛṣṇa married Rukmiṇī according to 'Kṣatriya' rites and spent his days with pleasure and pastime. 58

द्यूते कलिङ्गराजस्य दन्तानुत्पाटच लाङ्गली। जघानाष्टपदेनेव रुक्मिणं चानृतान्वितम्।।५६॥

While engaged in the game of dice, Balarāma took hold of the king of Kalinga and knocked out his teeth. Then with the board of dice he struck Rukmi in who resorted to falsehood and killed him. 59

कृष्णः प्राग्ज्योतिषोदत्यान् हयग्रीवादिकान् बहुन् । हत्वा तु नरकं चापि जग्नाह च महद्धनम् ॥६०॥

Then many demons like Hayagrīva and others of Prāk-Jyotişapura were killed by Kṛṣṇa. And even the great demon Naraka was exterminated by him and all his treasures were looted. 60

<sup>1.</sup> On the occasion of marriage of Aniruddha with Rocana (Rukmin's grand daughter) Rukmini, Balarama, Kṛṣṇa, Cont'd,

अदित्ये कुण्डले दत्त्वा जित्वेन्द्रं दैवतैः सह।
गृहीत्वा पारिजातं तु ततो द्वारावतीं पुरीम् ॥६१॥

Then Śrīkṛṣṇa went to the palace of Indra and restored to Aditi her two ear-rings which had been usurped by Naraka. In collaboration with gods he vanquished Indra and returned to Dvārakā taking away the 'Pārijāta' tree from his Nandana garden. 61

कुरुभिरुच घृतं साम्बं राम एको महाबलः। कुरूणां भयमुत्पाद्य मोचयामास वीर्यंवान्।।६२॥

Then Balarāma, the most valiant Lord started for Hastināpura; there he terrorised the Kauravas and released Kṛṣṇa's son Sāmba imprisoned by them. 62

Sāmba, Pradyumna and others had assembled in the city of Bhojakata. After the wedding was over, some haughty kings including the ruler of Kalinga induced Rukmin to invite Balarama for a game of dice. Rukmin invited Balarama and played at dice with the latter. In that game Balarāma successively made a wager of one hundred, one thousand and ten thousand gold coins. Rukmin, however, won them all. Showing his teeth on that occasion, the king of Kalinga laughed at Balarama. Then Rukmin made a bet of one lakh and Balarama, won this time. But very cunningly Rukmin denied it. At last Balarama made a wager of a hundred million gold coins and he won that too. But Rukmin and the king of Kalinga did not accept the victory. In spite of an ethereal declaration that Balabhadrarama had won, all the kings witnessing the game sided with Rukmin and they started creating tumult in the hall. At this Balarama flew into a rage and with an iron bar he killed Rukmin in that festive assembly. Quickly seizing the king of Kalinga who had laughed at him with open teeth, Balarāma smashed those teeth. The rest of the kings fled in fear from the place.

बाणबाहुवनं छिन्नं कृष्णेन युघि घीमता। रामेण तद्बलं नीतं क्षयं कोटिगुणं क्षणात्।।६३॥

In the terrible fight that ensued with the demon Bāṇa, the wise and intelligent Kṛṣṇa chopped off his numerous arms: and the hosts of the army of the demon were exterminated by Balarāma in no time. 63

देवापकारी रामेण निहतो वानरो महान्। ततोऽर्जुनस्य साहाय्यं कुर्वता कंसशत्रुणा।।६४।।

सर्वभूतवघाद्राजन् भुवो भारोऽवरोपितः। तीर्थयात्रा कृता तद्वद्रामेण जगतः कृते।।६५॥

Afterwards Balarāma killed Dvivida, the monkey of great prowess who caused havoc among the gods. Then Kṛṣṇa (the enemy of Kaṃsa) who gave all sorts of help to Arjuna exterminated all the notorious kings and demons and took off the burden from the Earth. Finally for the good of the world Balarāma started on a pilgrimage. 64-65

रामेण निहता ये तु तान्न संख्यातुमुत्सहे। एवं तौ रामकृष्णौ तु कृत्वा दुष्टवधं नृप ॥६६॥ अवतार्यं भुवो भारं जग्मतुः स्वेच्छया दिवम्।

Countless are the heroes and the demons slain by Kṛṣṇa and Balarāma. By exterminating the sinners O king, both of them took off the burden from the Earth and went to the heaven as per their desire. 66-67°

इत्येतौ कथितौ दिव्यौ प्रादुर्भावौ मया तव । संक्षेपाद्रामकृष्णस्य काल्क्यं श्रृणु ममाधुना ॥६७॥

Thus O king, in a nutshell I have given you an account of the divine incarnations of Kṛṣṇa and Balarāma. Now listen to me about the incarnation of Kalkin. 675°

इत्थं हि शक्ती सितकृष्णरूपे हरेरनन्तस्य महाबलाढघे।

# कृत्वा तु भूमेनृंप भारहानि पुनश्च विष्णुं प्रतिजग्मतुस्ते ॥६८॥

Thus both the highly efficacious principles of energy—one the white or shining and the other dark in colour—(Balarāma and Kṛṣṇa) belonging to the imperishable Lord Hari achieved their object of lightening the burden of the Barth and merged in the Supreme Lord Viṣṇu from whom they had sprung. 68

इति श्रीनरसिंहपुराणे कृष्णप्रादुर्भावोनाम त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥५३॥

# चतुःपञ्चाशोऽध्यायः

#### CHAPTER LIV

## मार्कण्डेय उवाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि ऋणु राजन् समाहितः। प्रादुर्भावं हरेः पुण्यं कल्क्याख्यं पापनाशनम्।।१।।

Mārkaņģeya said

O king, now I would tell you about Kalkin, the holy incarnation of Lord V şuu; it is destructive of all sins. Be attentive and listen to it. 1

कलिकालेन राजेन्द्र नष्टे घर्मे महीतले । वृद्धिगते तथा पापे व्याघिसम्पीडिते जने ॥२॥

देवै: सम्प्रायितो विष्णुः क्षीराब्वौ स्तुतिपूर्वेकम् । साम्भलास्ये महाग्रामे नानाजनसमाकुले ॥३॥

नाम्ना विष्णुयशःपुत्रः कल्की राजा भविष्यति । अश्वमारुह्य खङ्गोन म्लेच्छानुत्सादयिष्यति ॥४॥

In the Kali age O valorous king, righteousness will be at the lowest ebb and unrighteousness will predominate: disease and pestilence will spread among the people; then the gods would go to the milk-ocean and supplicate Lord Vişnu with hymns of praise: propitiated by prayers and invocations, in the densely populated village of Sāmbhala the Lord would take His birth as the king Kalkin, the son of Vişnuyasas; seated upon a horse, with a sword in His hand He would exterminate the Mlecchas. 2-4

म्लेच्छान् समस्तान् क्षितिनाशभूतान् हत्वा स कल्की पुरुषोत्तमांशः।

# च यागं बहुकाञ्चनारूयं संस्थाप्य धर्मे दिवमारुरोह ॥५॥

Then after having exterminated all the Mlecchas, the cause of destruction and depredation of the earth, Kalkin, the partial manifestation of the Supreme Lord would perform the sarcifice 'Bahukāncana'; after establishing righteousness He would ascend to heaven. 5

> दशावताराः कथितास्तवैव हरेमंया पार्थिव पापहन्तु:। यस्त् नसिंहभक्तः श्रुणोति नित्यं स तु याति विष्णुम् ॥६॥

I have narrated to you the ten incarnations of Lord Hari, the destroyer of all sins. A devotee of Nṛsiṃha who daily listens to this account, attains Lord Vişnu.

#### राजीवाच

तव प्रसादाद्विप्रेन्द्र प्रादुर्भावाः श्रुता मया। नारायणस्य देवस्य श्रुग्वतां कल्मषापहाः॥७॥

The king said

"O righteous Brahmin, you have favoured me by narrating the glorious account of the ten incarnations of Lord Nārāyaṇa, by listening to which one is freed of all sins.

काल विस्तरतो ब्रह्ह त्वं हि सर्वविदां वर:। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च मुनिसत्तम ॥६॥ किमाहाराः किमाचाराः भविष्यन्ति कलौ युगे।

O revered sage, you are honoured for your omniscience. Please narrate to me in detail the customs and the manners of the Kali age. Be gracious to tell me as to how Brahmins, Kşatriyas, Vaisyas and Śūdras would conduct themselves in this age and what would be their food-habits. 8-96
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ंसूत उवाच

प्रृणुध्वमृषयः सर्वे भरद्वाजेन संयुताः॥६॥

Sūta said

"O Bharadvāja and all ye sages! please listen to me. (Asked by the king, the sage Mārkaṇḍ-ya gave the following account of the Kali age). 96

सर्वे धर्मा विनश्यन्ति कृष्णे कृष्णत्वमागते। तस्मात्कलिर्महाघोरः सर्वेपापस्य साघकः॥१०॥

When Lord Kṛṣṇa would desert this world and would go to His highest abode, all righteousness would disappear; then would appear the most terrible Kali age conducive to all sinful activities. 10

जाह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः श्रूदा घर्मपराङ्मुखाः । घोरे कलियुगे प्राप्ते द्विजदेवपराङ्मुखाः ॥११॥

At the advent of this terrible Kali age all the four castes irrespective of Brahmins, Kşatriyas, Vaisyas and Sūdras averse to righteousness would have the least regard for the Brahmins and the divinities.

व्याजधर्मरताः सर्वे दम्भाचारपरायणाः । असुयानिरताश्चैव वृथाहंकारदूषिताः ॥१२॥

Puffed up with self-conceit, the people morally degraded by pride and vanity would be jealous of one another and would resort to a hypocritical way of life. 12

संवें: संक्षिप्यते सत्यं नरै: पण्डितगर्वितै:। अहमेवाधिक इति सर्वं एव वदन्ति वै॥१३॥

The people would make a show of their learning and would preach the false doctrines as the truth; "I am the omniscient, I am the omnipotent"—thus everyone would be beating one's own drum. 1.

अधर्मेलोलुपाः सर्वे तथान्येषां च निन्दकाः। अतः स्वल्पायुषः सर्वे भविष्यन्ति कलौ युगे॥१४॥

People addicted to all sorts of sinful activities would take pleasure in vilifying others and in consequence in this Kali age they would not live to enjoy the full span of life 14

अल्पायुष्ट्वान्मनुष्याणां न विद्याग्रहणं द्विजाः। विद्याग्रहणशून्यत्वाद्घर्मो वर्त्तते पुनः॥१५॥

Naturally during the short span of their life they would not be able to acquire the knowledge and wisdom; and in absence of right knowledge unrighteousness would prevail again. 15

बाह्मणाद्यास्तथा वर्णाः सङ्कोर्यन्ते परस्यरम् । कामक्रोधपरा मूढा वृथा संतापपीडिताः ॥१६॥

There will be intermixing among the different castes like Brahmins etc. Those born from mixture of castes are prone to passion and anger; vain and conceited they are deluded and undergo all sorts of sufferings. 16

बद्धवैरा भविष्यन्ति परस्परवधेप्सवः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः सर्वे धर्मपराङ्मुखाः॥१७॥

शूद्रतुल्या भविष्यन्ति तपस्सत्यविर्वीजताः। उत्तमा नीचतां यःन्ति नीचाश्चोत्तमतां तथा॥१८॥

Gripped by enmity they will be intent upon killing one another; all the different castes like Brahmins, Kşatriyas and Vaisyas averse to righteousness and without the least regard for truth and penance will conduct themselves like Sūdras, persons of high status will go down in the society and persons of low status will go up (i.e., they will get more regard and honour in society). 17-18

राजानो द्रव्यनिरतास्तथा लोभपरायणाः। CC-0. Prof. मुंगुकु सुक्षाकात्प्रिकां सुक्रा स्थित एका स्थापित प्राप्त स्थापित प्राप्त स्थापित स् Kings overtaken by greed will engage themselves in acquiring material prosperity; under the garb of righteousness they will indulge in all sorts of unrighteous deeds. 19

घोरे कलियुगे प्राप्ते सर्वाधर्मसमन्विते। यो योऽश्वरथनागाढचः स स राजा भविष्यति ॥२०॥

In the most terrible Kali age, with unholy and unrighteous deeds predominating, anybody in possession of horses, chariots and elephants will rule over the people. 20

पितृ न् पुत्रा नियोक्ष्यन्ति वध्वः स्वश्रूरच कर्मसु । पतीन् पुत्रान् वञ्चयित्वा गमिष्यन्ति स्त्रियोऽन्यतः ॥२१॥

Parents will be at the command of their sons; likewise mothers-in-law will be at the back and call of their daughters-in-law; married women will desert their husbands and children and will elope with others. 21

पुरुषाल्पं बहुस्त्रीकं ववबाहुल्यं गवां क्षयः। धनानि रुलाघनीयानि सतां वृत्तमपूजितम्। खण्डवर्षी च पर्जन्यः पन्थानस्तस्करावृताः। सर्वः सर्वं च जानाति वृद्धाननुपसेव्य च॥२२॥

Male persons will be few in number in comparison with females who will multiply; stray animals like dogs will increase in number and the cattle-wealth will dwindle. Without paying the least regard for righteous conduct, people will consider wealth to be the summum bonum of life; in some regions Parjanya will pour down heavy rain and other regions will go dry; roads and high-ways will be infested with thieves and robbers; elders and superiors will be left unattended and un-cared for; and each one will parade his or her omniscience. 22

न कश्चिदकविर्नाम सुरापा ब्रह्मवादिनः। किंक्सराश्च भविष्यन्ति शूद्राणां च द्विजातयः॥२३॥

There would be no one who would not proclaim himself (or herself) to be a poet; drunkards would be giving discourses on Brahman and all the three higher castes—Brahmins, Kşatriyas and Vaisyas would be serving the Sūdras. 23

द्विषन्ति पितरं पुत्रा गुरुं शिष्या द्विषन्ति च। पति च विनिता द्वेष्टि कलौ घोरे समागते ॥२४॥

With the advent of the terrible Kali age (Kalau ghore samāgate)<sup>1</sup> sons will look down upon their parents, disciples will dishonour their preceptors and wives will disregard their husbands. 24

लोभाभिभूतमनसः सर्वे दुष्कर्मशीलिनः। परान्नलोलुपा नित्यं भविष्यन्ति द्विजातयः॥२५॥

Overtaken by greed and avarice people will resort to sinful conduct; Brahmins will make a daily habit of living upon others. 25

परस्त्रीनिरताः सर्वे परद्रव्यपरायणाः। घोरे कलियुगे प्राप्ते नरं धर्मपरायणम् ॥२६॥

अस्यानिरताः सर्वे उपहासं प्रकुर्वते। न व्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदनिन्दकाः॥२७॥

Attached to others' wives, people will seek to grab others' belongings; with the advent of the terrible Kali age, out of jealousy and envy everyone will laugh at the persons sticking to piety and righteousness; Brahmins will despise the Vedas and will not care to observe any of the 'Vratas.' 26-27

न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवादैविकुत्सिताः। द्विजाः कुर्वन्ति दम्भार्थं पितृयज्ञादिकाः क्रियाः॥२०॥

Disgraced and discredited because of their sense of false reasoning neither will they perform any sacrifice nor will they offer any oblation. Just to make a show of their erudition

<sup>1.</sup> In the N.S P. Edition the reading is Kṛṣṇe' 'Kṛṣṇatvam' dgate,'
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

and opulence, Brahmins will resort to the performance of 'Pitryajña' and other daily sacrifices. 28

न पात्रेष्वेव दानानि कुर्वन्ति च नरास्तथा। क्षीरोपाघिनिमित्तेन गोषु प्रीति प्रकुर्वते॥२६॥

No deserving person would ever be rewarded with a gift; if people would care for the cattle, that is only due to their self-interest of getting milk and milk-products. 29

वघ्निन्ति च द्विजानेव धनार्थं राजिकङ्कराः। दानयज्ञजपादीनां विक्रीणन्ते फलं द्विजाः॥३०॥

For extracting riches attendants of king would not hesitate to put the Brahmins in chains and the Brahmins would gladly sell away the fruits of their gifts, sacrifices or penance.

प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति चण्डालादेरपि द्विजाः। कलेः प्रथमपादेऽपि विनिन्दन्ति हरि नराः॥३१॥

And even from the Candalas they would not hesitate to accept gifts. Besides indulging in all these sinful activities, even in the first quarter of the Kali age with pleasure people would revile the supreme Lord Hari. 31

युगान्ते च हरेर्नाम नैव किवत् स्मरिष्यति । शूद्रस्त्रीसङ्गिनिरता विषवासङ्गलोलुपाः ।।३२॥ श्र्यान्नभोगनिरता भविष्यन्ति कलौ द्विजाः । न च द्विजातिशुश्रूषां न स्वधमीप्रवर्त्तनम् ॥३३॥

करिष्यन्ति तदा शूद्राः प्रव्रज्यालिङ्गिनोऽधमाः। सुखाय परिवोताश्च जटिला भस्मधूर्घराः॥३४॥

At the end of the Kali age nobody would even remember the name of Hari and in this age the Brahmins will lead a vicious life—they will co-habitate with Sūdra women, they will

<sup>1.</sup> Pitryajña—Of the five daily sacrifices (Pañca mahāyajña)
Pitryajña is one. Manusmṛti 3.70 says, 'Pitryajñastu
tarpaṇaṃ'. Tarpana or offering of water and food is
the sacrifice proper to the manes.

be yearning after sexual relation with widows and moreover they would be constantly living upon the Sūdras.

Having taken up the manners and customs of a forest hermit, the despicable Sūdras would never conform to their duties and would not care to serve the three higher castes; to make themselves happy and comfortable they would put on the sacred thread and with matted locks they would wonder about with ashes smeared all over their body. 32-34

शूद्रा धर्मान् प्रवक्ष्यन्ति कूटबुद्धिविशारदाः।
एते चान्ये च बहवः पाषण्डा विप्रसत्तमाः।।३५॥

बाह्मणाः क्षत्रिया वैश्या भविष्यन्ति कलौ युगे । गीतवाद्यरता विश्रा वैदवादपराङ्मुखाः ॥३६॥

भविष्यन्ति कलौ प्राप्ते शूद्रमार्गप्रवर्तिनः। ग्रल्पद्रव्या वृथालिङ्गा वृथाहङ्कारदूषिताः॥३७॥

हतारो न च दातारो भविष्यन्ति कलौ युगे। प्रतिग्रहपरा नित्यं द्विजाः सन्मागंशीलिनः ॥३८॥

Well-versed in fraud and deceit they (Sūdras) would give discourses on piety and righteousness. Thus O revered Brahmins, in the Kali age Brahmins, Kṣatriyas and Vaiśyas—all these would lead an impious life. With the advent of Kali age the Brahmins would take to the path of the Sūdras; averse to the study of the Vedas they would take delight in dance and music; they would falsely assume the characteristics of a devout and righteous person; even with the possession of a little wealth with sense of false vanity they would lead a despicable life; they would never make a gift, rather they would always try to grab. Brahmins who stick to a righteous conduct of life, will make it a daily habit of accepting gifts. 35-38

वारंमस्तुतिपराः सर्वे परिनन्दापरास्तथा। विद्वासहीनाः CC-0. Prof. Sarya Vig. Shastri Coll पुरुषा, New देखने दिक्कातिषुऽ Flia की USA. Each one would glorify himself (or herself) and vilify the other. And people would have little faith either in gods or Brahmins or the Vedas. 39

असंश्रुतोक्तिवक्तारो द्विजद्वेषरतास्तथा । स्वधमेंत्यागिनः सर्वे कृतघ्ना भिन्नवृत्तयः ॥४०॥

People will revile the Vedas and the Brahmins. Ungrateful people will swerve from the duties of their own castes and will take to duties not in keeping with their particular castes. 40

याचकाः पिशुनाश्चैव भविष्यन्ति कलौ युगे । पराववादनिख्ता अंत्मस्तुतिपरायणाः ॥४१॥

In the Kali age begging and back-biting will be a regular habit with the people. Always used to slander others, they will be vainly proclaiming their own glory and dignity. 41

परस्वहरणोपायचिन्तकाः सर्वेदा जनाः। अल्पाह्लादगरास्तत्र भुञ्जानाः परवेश्मनि ॥४२॥

तस्मिन्नेव दिने प्रायो देवताचंनतत्पराः। तत्रैव निन्दानिरता भुक्त्वा चैकत्र संस्थिताः॥४३॥

Always planning to steal the property of others, people used to take their food from others, would very much rejoice. Naturally to make a show of their devotion and piety, the Brahmins would adore the different divinities; and engaged in vilifying others, they would share their food with people of other castes. 42-43

द्विजाश्च क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चान्ये च जातयः। अत्यन्तकामिनश्चैव सङ्कीर्यन्ते परस्परम्॥४४॥

All the different castes like Brahmins. Kşatriyas, Vaisyas and Sūdras will be sexy and licentious and naturally the intermixing of these castes will lead to the birth of 'Varna-intermixing' Al

samkaras'. 44 CC-U. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA न शिष्यो न गुरुः कश्चिन्न पुत्रो न पिता तथा। न भार्या न पतिश्चैव भविता तत्र सङ्करे ॥४५॥

When people would resort to this licentious way of life, there will be no difference between a preceptor and a disciple, between a father and a son, or between a husband and a wife. 45

शूद्रवृत्त्येव जीवन्ति द्विजा नरकभोगिनः। अनावृष्टिभयप्राया गगनासक्तदृष्टयः॥४६॥

Brahmins will conduct themselves as Śūdras and languish in hell. Mostly suffering from drought people will always be looking at the sky with anxiety. 46

भविष्यन्ति जनाः सर्वे तदा क्षुद्भयकातराः। अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान् गृह्णुन्ति भिक्षवः॥४७॥

Always suffering from hunger and starvation people will lead a wretched life. Just to make a living mendicants and ascetics (who are supposed to have given up their attachment for the world) will be gathering disciples around them. 47

उभाभ्यामि पाणिभ्यां शिरःकण्डूयनं स्त्रियः। कुर्वन्त्यो गुरुभतृणामाज्ञा भेत्स्यन्ति ता हिताः॥४८॥

With their hands engaged in brushing or combing the hairs on their heads, women would care little for the advice of their husbands or elders howevers beneficial they may be. 48

यदा यदा न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति द्विजातयः। तदा तदा कलेवृंद्विरनुमेया विचक्षणैः ॥४६॥

With the Brahmins desisting from performing any sacrifice or offering any oblation, the wise and the experienced would naturally be aware of the intensity of the Kali age. 49

सर्वधर्मेषु नष्टेषु याति निःश्रीकतां जगत्।

सूत उवाच

एवं कलेः स्वरूपं तत्कथितं विप्रसत्तमाः ॥५०॥

हरिमक्तिपरानेव न कलिर्बाघते द्विजाः। तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ध्यानमेव हि ॥५१॥

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे।

When piety and righteousness would go to the four winds, the universe would be bereft of beauty and splendour. Thus O revered Brahmins, I have narrated to you the characteristics of the Kali age, but the Brahmins devoted to Lord Hari are never affected by it. In Kṛta Yuga penance is the most efficacious; meditation in Tretā, sacrifice in Dvāpara and in Kali age it is the practice of making gifts that counts. 50-52a

यतते दशभिवंर्षेंस्त्रेतायां हायनेन तत् ॥५२॥ द्वापरे तच्च मासेन अहोरात्रेण तत्कली।

The fruit that one gets in Kṛta Yuga by practising penance continuously for a decade, can be attained in Tretā Yuga by resorting to penance for a year; in Dvāpara Yuga a man gets the same result by practising penance only for a month; but the fruit of practising penance for a decade in Kṛta Yuga is within the easy reach of a person who practises penance just for a day and a night in the Kali age. 52° 53°

ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् ॥ १३॥ यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीत्यं केशवम् ।

Meditation in Krta age, sacrifice in Treta or adoration in Dyapara—each one of these leads to the same result as mere recitation of the name of Vişnu in Kali age. 53b-54a

समस्तजगदाघारं परमार्थस्वरूपिणम् ॥५४॥ घोरे कलियुगे प्राप्ते विष्णुं ध्यायन्न सीदति। अहोऽतीव महाभाग्याः सकृद्ये केशवार्चकाः ॥५५॥

In the terrible Kali age those who meditate on Vişnu, the support of the entire universe and the supreme reality, are never in distress. Oh extremely fortunate indeed are they who in the Kali age even for once adore Lord Vişnu. 54b-55

घोरे कलियुगे प्राप्ते सर्वकर्मंबहिष्कृते । न्यूनातिरिक्ता न स्यात्कली वेदोक्तकर्मणाम् ॥५६॥

In the terrible Kali age when Vedic sacrifices are set at nought, the number of sacrifices one performs is irrelevant.56

हरिस्मरणमेवात्र सम्पूर्णफलदायकम्।
हरे केशव गोविन्द वासुदेव जगन्मय ॥५७॥
जनादंन जगद्धाम पीताम्बरघराच्युत।
इतीरयन्ति ये नित्यं न हि तान् बाधते कलिः॥५८॥

Mere remembrance of the name of Viṣṇu in the Kali age confers all the rewards on the devotee. Hari, Keśava, Govinda, Vāsudeva, Jaganmaya, Janārdana, Jagaddhāma, Prtāmbaradhara and Acyuta—people who daily recite these names of Viṣṇu, are never affected by the Kali age. 57-58

बहो हरिपरा ये तु कली सर्वभयङ्करे। ते सभाग्या महात्मानस्तत्संगतिरता अपि ॥४६॥

Oh! in the most dreadful Kali age people devoted to Hari, are the most fortunate and they are the noble souls! Even those who keep company with these devotees of Vispu are fortunate: 59

हरिनामपरा ये च हरिकीर्त्तंनतत्पराः । हरिपूजारता ये च तें कृतांथी न संशयः ॥६०॥

Those who recite the name of Lord Hari and sing aloud His glory or adore. Him, are blessed indeed by 60 Foundation USA

इत्येतद्वः समाख्यातं सर्वदुःखनिवारणम् । समस्तपुण्यफलदं कलौ विष्णोः प्रकोर्त्तनम् ॥६१॥

Thus I have expounded to you the features of the Kali age; and in this age only the recitation of the name of Lord Viṣṇu wards off all types of sorrow and misery and endows a person with all the religious merits. 61

इति श्रीनरसिंहपुराणे कलिलक्षणकीर्त्तनं नाम चतुःपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

## पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः

#### CHAPTER LV

#### राजोवाच

मार्कण्डेय कथं शुक्रः पुरा बलिमखे गुरुः। वामनेन स विद्धाक्षः स्तुत्वा तल्लब्धवान् कथम्।।१।।

The king said

In ancient times in the sacrifice of Bali, Sukrācārya was made blind when struck by Lord Vāmana. O revered Mārkaņdeya, please tell me what were the hymns of praise he chanted in honour of Lord Viṣṇu and got back his eyesight. 1

### मार्कण्डेय उवाच

वामनेन स विद्धाक्षो बहुतीर्थेषु भागंवः। जाह्नवीसलिले स्थित्वा देवमभ्यच्यं वामनम्।।२॥ कथ्वंबाहुः स देवेशं शङ्कचक्रगदाघरम्। हृदि सञ्चिन्त्य तुष्टाव नरसिंहं सनातनम्।।३॥

Mārkaņdeya said

With his eyes pierced by Vāmana, Šukrācāra (the son of Bhṛgu) went on pilgrimage to many holy places. While wandering through different places, once he took up his position in the sacred waters of the Ganges and continued adoring Lord Vāmana. With arms raised upwards, in his heart he meditated upon the Supreme God Viṣṇu, the holder of conch, mace and discus and he chanted his prayer in honour of the eternal Lord Narasimha: 2-3

#### शुक्र उवाच

नमामि देवं विश्वेशं वामनं विष्णुरूपिणम् । बिलदपंहरं शान्तं शाश्वतं पुरुषोत्तमम् ॥४॥

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

"I bow down to Vāmana, the incarnation of Viṣṇu, the eternal sublime Lord of the universe, the supreme Puruṣa who had humbled Bali. 4

घीरं शूरं महादेवं शङ्खचक्रगदाधरम् । विशुद्धं ज्ञानसम्पन्नं नमामि हरिमच्युतम् ॥५॥

I bow down to the undecaying Lord Hari, the wise, the valiant, the Supreme God, the holder of conch, mace and discus, the pure and sublime endowed with wisdom. 5

सर्वशक्तिमयं देवं सर्वगं सर्वभावनम्। अनादिमजरं नित्यं नमामि गरुडध्वजम्।।६॥

I adore Lord Vişnu (Garuda-dhvaja—the god having the symbol of a banner with Garuda emblem in it) the omnipotent, the ali-pervading, the source of all objects (animate and inanimate), the eternal undecaying Lord without a beginning. 6

सुरासुरैभंक्तिमद्भिः स्तुतो नारायणः सदा।
पूजितं च हृषिकेशं तं नमामि जगद्गुरुम्।।७।।

Gods and demons with devotion are always engaged in offering their prayers to Lord Nārāyaņa; and I bow down to that Hṛṣīkeśa, the revered Lord of the universe. 7

हृदि संकल्प्य यद्रूपं ध्यायन्ति यतयः सदा। ज्योतीरूपमनीपम्यं नरसिहं नमाम्यहम् । । द।।

With the thought of Lord Narasimha in their heart ascetics always meditate upon Him; I bow down to that unique Lord, the embodiment of splendour and effulgence. 8

न जानन्ति परं रूपं ब्रह्माद्या देवतागणाः। यस्यावताररूपाणि समचेन्ति नमामि तम् ॥६॥

Gods like Brahmā etc., unable to get at the true essence of Viṣṇu worship Him through His different incarnations and I bow down to that Viṣṇu. 9

एतत्समस्तं येनादौ सृष्टं दुष्टवधात्पुनः। त्रातं यत्र जगल्लीनं तं नमामि जनादैनम्।।१०॥

I bow down to that Janardana, who is the prime creator of the universe, who by annihilating the demons protects it and in whom it is submerged (at the time of deluge). 10

भक्तैरभ्यिं चतो यस्तु नित्यं भक्तिप्रयो हि यः। तं देवममलं दिव्यं प्रणमामि जगत्पतिम् ॥११॥

I bow down to Viṣṇu, the Lord of the universe. the pure and sublime, the celestial god who, dear to His devotees is daily adored by them. 11

दुर्लमं चापि भक्तानां यः प्रयच्छति तोषितः। तं सर्वसाक्षिणं विष्णुं प्रणमामि सनातनम्।।१२॥

I bow down to Vişnu, the eternal Lord, the passive onlooker, who when pleased, grants the most unattainable objects to His devotees." 12

### श्रीमार्कण्डेय उवाच

इति स्तुतो जगन्नाथः पुरा शुक्रेण पार्थिव। प्रादुर्वभूव तस्याग्रे शङ्खचकगदाधरः ॥१३॥

उवाच शुक्रमेकाक्षं देवो नारायणस्तदा। किमर्थं जाह्ववीतोरे स्तुतोऽहं तद्त्रीहि मे॥१४॥

#### Mārkaņdeya said

Thus eulogised by Sukrācārya O king, the Lord of the universe appeared before him with the conch, mace and the discus in His hands. Then Lord Nārāyaṇa enquired of Sukrācārya blind of one eye—"Please tell me what made you offer me prayers on the bank of the Ganges." 13-14

## शुक्र उव!च

देवदेव मया पूर्वमपराघो महान् कृतः। तद्दोषस्यापनुस्यर्थं स्तुतवानस्मि साम्प्रतम्।।१५॥

Sukra replied:

"O Lord of gods, previously (when the demon Bali performed a sacrifice) I committed a great sin. To ward off that sin now I have offered this prayer to you.". 15

## श्रीभगवानुवाच

ममापराधान्तयनं नष्टमेकं तवाधुना। संतुष्टोऽस्मि ततः शुक्र स्तोत्रेणानेन ते मुने ॥१६॥

The Lord said:

"I know, O sage, because of the sin committed against me, you had lost one eye. Now, O Sukrācārya, I am pleased with your prayer." 16

इत्युक्त्वा देवदेवेशस्तं मुनि प्रहसन्निव । पाञ्चजन्येन तच्चक्षुः पस्पर्शे च जनार्दनः ॥१७॥

Having said thus, with His conch 'Pancajanya' Janardana, the Lord of gods smilingly touched the sage in his eye (bereft of the power of sight). 17

स्पृष्टमात्रे तु शङ्खेन देवदेवेन शाङ्गिणा। बभूव निर्मलं चक्षुः पूर्ववन्नृपसत्तम॥१८॥

The moment the Lord of gods, the holder of 'Sārnga' bow touched the eye (of Sukrācārya) with His conch, O valiant king, the eye became radiant and lustrous as before. 18

एवं दत्त्वा मुनेश्चक्षुः पूजितस्तेन माधवः। जगामादर्शनं सद्यः शुक्रोऽपि स्वाश्रमं ययौ।।१६॥ Sukrācārya got back his eye-sight and adored Lord Mādhava (lord of Lakṣmī) who, then all on a sudden disappeared; and Sukrācārya too, started for his own hermitage. 19

इत्येतदुक्तं मुनिना महात्मना प्राप्तं पुरा देववरप्रसादात्। शुक्रोण किं ते कथयामि राजन् पुनश्च मां पृच्छ मनोरथान्तः।।२०।।

Thus I have told you how the Lord of gods was pleased to grant the eye-sight to the great sage Sukrācārya. What more would I tell you? Please ask me anything you want to know. 20

इति नरसिंहपुराणे शुक्रवरप्रदानो नाम पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥५४॥

these to restrict the contract of the second

nging to account and africa to the film of our of a large to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

# षट्पञ्चाशोऽध्यायः

#### CHAPTER LVI

राजावाच

साम्प्रतं देवदेवस्य नरसिंहस्य शाङ्गिणः। श्रोतुमिच्छामि सकलं प्रतिष्ठायाः परं विघिम् ॥१॥

The king said

O sage, now I would like to listen to the salient rules and regulations regarding the iastallation of the image of Narasimha, the holder of the Sarnga bow and the god of gods. 1

श्रीमार्कण्डेय उवाच

प्रतिष्ठाया विधि विष्णोर्देवदेवस्य चिक्रणः। प्रवक्ष्यामि यथाशास्त्रं श्रृणु भूपाल पुण्यदम् ॥२॥

Mārkaņdeya said

In keeping with the injunctions of the scriptures I would narrate the rules and regulations regarding the installation of the image of Vișņu, the holder of the discus and the god of gods. O king, please listen to this holy account. 2

कर्तुं प्रतिष्ठां यश्चात्र विष्णोरिच्छति पार्थिव । भूमिशोधनमारभेत् ॥३॥ स्थिरनक्षत्रे स पूर्व

O king, a person desirous of installing the image of Vişnu should first start the work of purifying the ground when there is the constellation of Uttarāṣāḍhā, Uttaraphāļgunī, Uttarabhādrapadā and Rohiņī.1 3

Uttarāṣāḍhā—the 21st lunar mansion consisting of Uttaraphālgunī—the twelfth lunar mansin consisting two Uttarabhadrapada—the 26th lunar mansion consisting Rohini-name of the fourth lunar mansion (consisting of five stars).

खात्वा पुरुषमात्रं तु बाहुद्वयमथापि वा। पूरयेच्छुद्धमृद्भिस्तु जलाक्तैः शर्करान्वितैः॥४॥

The ground (where the image is to be installed) should be dug out exactly measuring the height of a man or two cubits. Earth and pebbles should be procured from sacred places; the earth and pebbles so procured should be saturated with water and be deposited in the pit already dug out. 4

अधिष्ठानं ततो बुद्ब्वा पाषाणोष्टकमृष्मयम् । प्रासादं कारयेत्तत्र वास्तुविद्याविदा नृप ॥५॥

With earth and pebbles as the foundation, the divine edifice should be constructed by someone expert in the science of architecture; the edifice may be erected either with stone or bricks or earth. 5

चतुरस्रं सूत्रमार्गे चतुःकोणं समन्ततः। शिलाभित्तिकमुत्कृष्टं तदलाभेष्टकामयम्।।६।।

तदलाभे तु मृत्कुडचं पूर्वद्वारं सुशोभनम् । जातिकाष्ठमयैः स्तम्भैस्तल्लग्नैः कलदान्वितैः ॥७॥

उत्पलैः पद्मपत्रैश्च पातितैश्चित्रशिल्पिभः।

The edifice should be of the size of a square having the length and breadth of the same measurement. The best thing is to have the wall made of stone. In case stone is not available, bricks may be used. In case of non-availability of bricks, the walls may be of earth. The edifice beautifully constructed should face the east and should have the support pillars made of high quality timber. And a painter expert in the job should decorate the walls of the edifice with the drawings of water-lilies, lotus-leaves and trees laden with fruits. 6-8a

इत्य तु कारयित्वा हि हरेर्वेश्म सुशोभनम् ॥८॥ पूर्वद्वारं नृपश्चेष्ठ सुकपाटं सुचित्रितम् । अतिवृद्धातिबालेस्तु कारयेन्नाकृति हरेः॥१॥

... कुष्ठाधुपहतेर्वापि अन्यैर्वा दीर्घरोगिभि:।

CC विश्वनुक्रक्तोंक्रसमार्गेषाः Colleसुद्धाणोक्तां।।। नृभोत्तम्। १९४० | Indation USA

# कारयेत्प्रतिमां दिव्यां पुष्टाङ्गेन तु घीमता। सौम्याननां सुश्रवणां सुनासां च सुलोचनाम्।।११॥

O the best of kings, the shining and splendid edifice of Hari should be constructed in the manner prescribed above; facing the east the edifice fitted with beautiful door panels should be decorated with beautiful paintings. The image of Hari should not be allowed to be carved out by someone who is either too old or too young or who suffers from leprosy or any other prolonged illness. In the manner prescribed by Viśvakarman (the divine architect), the divine image referred to in the Purāṇas should be carved out by a wise and intelligent person of sound health. The face of the image should be pleasing and agreeable; the ears, the nose and the eyes should be lovely and handsome. 86-11

नाघोदृष्टि नोध्वंदृष्टि तिर्यग्दृष्टिं न कारयेत् । कारयेत् समदृष्टि तु पद्मपत्रायतेक्षणाम् ॥१२॥

The image should neither cast a downward look nor an upward look nor should it look obliquely. It must cast a straight and even look: the eyes in the image should be expansive like a lotus-leaf. 12

सुभ्रुवं सुललाटां च सुकपोलां समां शुभाम्। विम्बोष्ठीं सुष्ठुचिबुकां सुग्रीवां कारयेद्वुघः।।१३॥

The eye-brows, the forehead and the check should be beautiful; and the image should look splendid and be of proportionate size and measure. A wise sculptor should paint the lips red and should beautifully carve out the chin and the neck. 13

उपबाहुकरे देयं दक्षिणे चक्रमकंवत्। नाभिसंलग्नदिव्यारं परितो नेमिसंयुतम्॥१४॥

The image should be endowed with four arms—two upper arms and two lower arms. The lower arm to the right

should bear a discus resembling the solar orb. Beautiful spokes connected with the nave should be joined to the rim all around. 14

# वामपार्श्वेत्युपभुजे देयं शङ्खं शशिप्रभम्। पाञ्चजन्यमिति स्यातं दैत्यदर्पहरं शुभम्।।१५॥

The lower arm to the left should bear the conch 'Pañcajanya' shining like the moon. This conch capable of smashing the pride of the demon is auspicious indeed! 15

हारार्पितवरां दिव्यां कण्ठे त्रिवलिसंयुताम् । सुस्तनीं चारुहृदयां सुजठरां समां शुभाम् ॥१६॥

The image is supposed to have a beautiful necklace on the neck portion which should be of three-folds. With plump rounded breasts and chest portion beautifully carved out, the abdomen should be well-proportioned and be charming to look at. 16

कटिलग्नवामकरां पद्मलग्नां च दक्षिणाम्। केयूरबाहुकां दिव्यां सुनाभिवलिभिङ्गिकाम्।।१७॥

The left hand of the image should be resting on the waist and the right hand should be supporting a lotus. The arms should be endowed with arm-lets and the image should present a pleasing appearance with a beautiful navel and three folds over it. 17

सुकटीं च सुजङ्घोरूं वस्त्रमेखलभूषिताम्। एवं तां कारियत्वा तु प्रतिमां राजसत्तम्।।१८॥

सुवर्णवस्त्रदानेन तत्कतृृन् पूज्य सत्तम।
पूर्वपक्षे गुभे काले प्रतिमां स्थापयेद्बुधः॥१६॥

The hips and the shanks should be large and handsome. With a girdle in the waist the image should be decked with clothes. Thus, O the best of kings, the image should be carved out by the sculptors who are to be honoured with gift CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by Statya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by Statya Vrat Shastri Collection, New Delhi.

of gold and clothes. Then in an auspicious time in the first half of a lunar month, a wise and intelligent person should get the image installed. 18-19

प्रासादस्याग्रतः कृत्वा यागमण्डपमुत्तमम् । चतुर्द्वीरं चतुर्दिक्षु चतुर्गिस्तोरणैयुँतम् ॥२०॥

In front of the temple, a well-built hall for performing sacrifices etc., should be erected and in all the four directions it should have four gate-ways with ornamental archs over each of them. 20

सप्तधान्याङ्कु रैर्युक्तं शङ्ख्यभेरीनिनादितम् । प्रतिमां क्षाल्य विद्वद्भिः षट्त्रिंशद्भिर्घटोदकैः ॥२१॥

प्रविश्य मण्डपे तस्मिन् ब्राह्मणैर्वेदपारागैः। तत्रापि स्नापयेत्पश्चात् पञ्चगव्यैः पृयक्पृथक् ॥२२॥

The hall should be possessed of sprouts of seven different types of grains and it should be resounding with the sound of conch-shells and trumpets. The wise and intelligent people should get the image bathed with thirty six pitchers of water and then in the company of Brahmins well-versed in the Vedic lore they should enter the hall; and the image should be separately bathed with each of the constituents of 'pañca-gavya' (i.e., milk, curds, clarified butter or ghee, urine and cow-dung). 21-22

तथोष्णवारिणा स्नाप्य पुनः शीतोदकेन च। हरिद्राकुङ्क माद्यंस्तु चन्दनैश्चोपलेपयेत्।।२३।।

Further there in the hall itself, the image should be bathed first with hot water, then with cold. Afterwards the image is to be smeared with paste of turmeric, sandalwood and saffron. 23

पुष्पमाल्यैरलंकृत्य वस्त्रै सच्छाद्य तां पुनः।
पुष्याहं तत्र कृत्वा तु ऋग्मिस्ता प्रोक्ष्य वारिमिः।।२४।।

स्नात्वा तां ब्राह्मणैभंक्तैः शङ्खभेरीस्वनैयुँतम्। वासयेत्सप्तरात्रं तु त्रिरात्रं वा नदीजले।।२४।।

The next step is—the image decorated with garlands of flowers should be dressed up with clothes. Then to the accompaniment of 'punyāhavācana' the image should be sprinkled with water and devoted Brahmins should get the image bathed again. Afterwards to the accompaniment of the sound of conch-shells and trumpets, the image should be kept immersed in a river for a period of days numbering three or seven. (24-25)

हृदे तु विमले शुद्धे तडागे वापि रक्षयेत्। अधिवास्य जले देवमेव पाधिवपुक्षव।।२६॥

तत जल्याच्य विप्रैस्तु स्थाप्यालंकस्य पूर्वेवत्। ततो भेरीनिनादैस्तु वेदघोषेश्च केशवम्।।२७।।

आनीय मण्डपे शुद्धे पद्माकारविनिर्मिते। कृत्वा पुनस्ततः स्नाप्य विष्णुभक्तरलिकयात्।।२६।।

Either it may be kept immersed in a deep lake of pure water or a sacred pool. After making the divinity assume its abode in the image inside the waters (either of a river, a lake or a pool), O the best of kings, the Brahmins should get it out of waters. Once again to the accompaniment of the sound of trumpets and the recitation of Vedic mantras, the image of Kesava decorated with garlands of flowers as before should be placed in the sacred hall resembling a lotus-leaf. The devotees of Visnu should get the image bathed again and decorate it (with flowers and unguents etc.). 24-28

बाह्मणान् भोजयित्वा तु विविवत षोडशित्वजः। चतुर्भिरध्ययनं कार्यं चतुर्भि, पालनं तथा।।२६।।

<sup>1.</sup> Punyāhavācana — repeating "this is an auspicious day" three times at the commencement of most religious ceremonies.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

चतुर्भिस्तु चतुर्दिक्षु होमः कार्यो विचक्षणैः।
पुष्पाक्षतान्नमिश्रेण दद्याद्दिक्षु बलीन् नृप।।३०॥
एकेन दापयेत्तेषामिन्द्राद्याः प्रीयन्तामिति।

After the image has been placed in the sacred hall, the duty of the patron (Yajamāna) is to feed the sacrificial priests sixteen in number. Out of these sixteen priests there are four—each of whom will be reciting one's own Veda; four will be in charge of the protection of the image of the Lord; and four learned priests will be kept busy in offering oblations in the four directions of the sacrificial hall. Further in each and every direction a priest will be giving offerings of flowers, grains of whole rice and particles of food. This offering is made for pleasing the divinities like Indra and others. Therefore while making the offerings in different directions, the priest is supposed to recite 'Indrah priyatām' (May Indra be pleased) along with uttering the name of the regent of that particular direction. 29-31°

प्रत्येकं सायंसंघ्यायां मध्यरात्रे तथोषित ।।३१॥ उदिते च ततो दद्यान्मातृविप्रगणाय वा । जपन् पृरुषसूक्तं तु एकतस्तु पुनः पुनः ॥३२॥ एकतो मनसा राजन् विष्णोर्मन्दिरमध्यगः । अहोरात्रोषितो भूत्वा यजमानो द्विजेः सह ॥३३॥ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं शुभलग्ने विचक्षणः । देवसूक्तं द्विजेः सार्धमुपस्थाप्य च तां दृढम् ॥३४॥ संस्थाप्य विष्णुसूक्तेन प्वमानेन वा पुनः । प्रोक्षयेद्देवदेवेशमाचार्यः कुशवारिणा ॥३४॥

In evening, in mid-night, at dawn and at the time of the rise of the sun, the priest is supposed to make offerings to each of the regents of the quarters. Thereafter in honour of the female divinities he should make offerings and give presents to the Brahmius. Afterwards in the temple of Vişnu

the patron should be seated all alone and repeatedly recite the 'Puruṣasūkta', The next step is—after fasting for a whole day, in an auspicious moment a wise and intelligent patron should enter the hall (where the image is deposited) in the company of the Brahmins. There in the hall the patron along with the Brahmins, in course of reciting the 'Devasūkta' would be carrying the image to the inner chamber of the temple. There the image should be firmly placed to the accompaniment of the recitation of Viṣṇusūkta and Pavamāna hymn (RV. IX. 1). Then the image of the principal deity should be sprinkled over by the chief priest with waters dripping from the reeds of Kuśa-grass. 318-35

तदग्रे चान्तिमाघाय सम्परिस्तीर्य यत्नतः।
जुहुयाज्जातकर्मादि गायत्र्या वैष्णवेन तु ॥३६॥
चतुर्मिराज्याहुतिभिरेकामेकां क्रियां प्रति।
आचार्यस्तु स्वयं कुर्यादस्त्रं बेन्धं च कारयेत् ॥३॥

His next duty would be to kindle the sacred fire in front of the image. After carefully spreading the Kuśa-grass all around, for making the jātakarman etc, (ceremonies connected with birth etc.) fruitful, he should offer oblations in the fire by reciting the Gāyatrī mantra and the mantras in honour of Viṣnu. It is desired that for making each of the 'saṃskāras' (like jātakarman.....etc.) fruitful, the chief priest should offer four oblations with respect to each of the saṃskāras and by uttering "astrāya phat", he should perform the ceremony for averting evil spirits from all the quarters.

36-37

त्रातारमिति चैन्द्रचां तु कुर्यादाज्यप्रणुन्नकम्। परोदिवेति याम्यायां वारुण्यां निषसेति च॥३८॥

या ते रुद्रेति सौम्यां तु हुवेदाज्याहुतीर्नृप। परोमात्रेति सूक्ताभ्यां सर्वत्राज्याहुतीर्नृप॥३६॥

With the recitation of "Om trātāram Indram" he is to offer oblations of ghee to the East of the sacrificial altar.

With the recitation of the mantra "Paro diva" he should offer oblations to the South of the sacrificial altar; with the recitation of "Niṣasāda" the oblation should be offered to the West. With the mantra "Yā te Rudra" the oblation should be offered to the North. And finally with the recitation of the two 'sūktas' beginning with "Paro mātra)ā" the oblations of ghee should be offered in respect of all the directions. 38-39

हुत्वा जपेच्च विधिवद्यदस्येति च स्विष्टकृत्। ततः स दक्षिणां दद्यादृत्विग्भ्यश्च यथार्ह्तः ॥४०॥

वस्त्र द्वे कुण्डले चैव गुरवे चाङ्गुलीयकम्। यजमानस्ततो दद्याद्विभवे सति काञ्चनम्।।४१॥

Thus having offered oblations in the prescribed manner one should recite the mantra beginning with "Yadasyā<sup>5</sup>.....; the recitation of this mantra has the potency of fulfilling one's cherished object to utmost satisfaction. Then the priests should be given presents in keeping with their position and dignity. Besides the patron would present the preceptor with a pair of cloths, two golden ear-rings and gold-ring. Presenting gold to the preceptor depends upon the means of the patron. 40-41

कलशाष्टसहस्रेण कलशाष्टशतेन वा। एकविंशतिना वापि स्नपनं कारयेद् बुधः॥४२॥

शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषवेंदघोषैश्च मङ्गलैः। यवद्गीह्युतैः पात्रै रुद्धृतैरुच्छ्रिताङ्कु रैः॥४३॥

<sup>1.</sup> White Yajurveda, 17.29.

<sup>2.</sup> Ibid., 10.27.

<sup>3.</sup> Ibid., 16.2

<sup>4.</sup> RV. VII. 99-100

<sup>5.</sup> White Yajurveda 23.28.

दीपयष्टिपताकाभिरछत्रचामरतोरणैः । स्नपनं कारियत्वा तु यथाविभवविस्तरम्।।४४॥

तत्रापि दद्याद्विप्रेभ्यो यथाशक्त्या तु दक्षिणाम्। एवं यः कुरुते राजन् प्रतिष्ठां देवचित्रणः।।४५॥

सर्वेपापविनिर्मुक्तः सर्वभूषणभूषितः । विमानेन विचित्रेण त्रिस्सप्तकुलजैर्वृतः ॥४६॥

पूजां सम्प्राप्य महतीमिन्द्रलोकादिषु ऋमात्। बान्धवांस्तेषु संस्थाप्य विष्णुलोके महीयते॥४७॥

तत्रैव ज्ञानमासास्य वैष्णवं पदमाप्नुयात्। प्रतिष्ठाविधिरयं विष्णोर्भयैवं ते प्रकीतितः॥४८॥

पठतां श्रुण्वतां चेव सर्वपापप्रणशानः ।।४६॥

With the pitchers of water numbering one thousand and eight or one hundred and eight or at least twenty one, the wise and intelligent patron should get the image bathed. By the time the image is bathed, the conch-shells should be blown, the drums should be beaten and there should be the chanting of Vedic mantras or some sort of auspicious music. With vessels full of sprouts of barley or paddy and with other materials of worship like lamp, staff, flag, umbrella, cowrie or arch, the Vedic ccremony should be brought to completion and the Brahmins would be presented with gifts according to the means of the patron. O king, the patron who gets the image of Vișnu installed in the manner prescribed above, is released of all sins. Besides, after his death the patron, decked with all sorts of ornaments, accompanied by his past twenty one generations of dead ancestors, seated in a beautiful aerial car goes to the abode of Indra where all of them are highly honoured. Leaving his twenty one generations of dead ancestors in the abode of Indra, the patron himself goes to the world of Vișnu where he is highly honoured. There in the world of Viṣṇu, with the attainment of the knowledge of the essence of the Lord, he is merged in Viṣṇu. Thus O king, I have narrated to you the procedure of installing the image of Viṣṇu. People who read aloud this account or listen to it, are freed of all sins. 42-49

यदा नृसिहं नरनाथ भूमी
संस्थाप्य विष्णुं विधिना ह्यनेन।
तदा ह्यसी याति हरेः पदं तु
यत्र स्थितोऽयं न निवर्तते पुनः ।।५०॥

In case, O king, here on this earth a person gets the image of Lord Narasimha installed in the manner prescribed above, after death he or she goes to the eternal abode of Lord Vişnu, whence there is no return to this mortal earth. 50

इति श्रीनरसिंहपुराणे प्रतिष्ठाविधिर्नाम षट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ६॥

# संप्तपञ्चाशोऽध्यायः

#### CHAPTER LVII

#### राजोवाच

भक्तानां लक्षणं ब्रूहि नरसिंहस्य मे द्विज। येषां सङ्गतिमात्रेण विष्णुलोको न दूरतः॥१॥

The king said

Persons who keep company with the devotees of Narasimha, go to the world of Viṣṇu. O Brahman, please tell me what are the qualities of the devotee of Narasimha. I

### श्रीमार्कण्डेय उवाच

विष्णुभक्ता महोत्साहा विष्णवर्चनविधौ सदा। संयता धर्मसम्पन्नाः सर्वार्थान् साधयन्ति ते।।२।।

Mārkaņdeya replied

The devotees of Viṣṇu constantly zealous in the adoration of Lord Viṣṇu, self-controlled, and engaged in righteous deeds attain all objects of their desire. 2

परोपकारनिरता गुरुशुश्रूषणे रताः। वर्णाश्रमाचारयुताः सर्वेषां सुप्रियंवदाः॥३॥

Bent upon doing good to others they are always engaged in attending upon their preceptors; in keeping with their varnas and āśramas (the castes and the different stages of life), they conduct themselves righteously and are used to speak sweet and pleasant words to one and all. 3

वेदवेदार्थतत्त्वज्ञा गतरोषा गतस्पृहाः। शान्ताश्च सौम्यवदना नित्यं धर्मपरायणाः॥४॥

Proficient in Vedic lore, these devotees free from anger, and desire lead a calm and serene life; they are used to engage themselves in righteous deeds always with a smile. 4 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

हितं मितं च वक्तारः काले शक्त्यातिथिप्रियाः। दम्भमायाविनिमुक्ताः कामक्रोधविविज्ञताः।।।।।

Habituated to measured but beneficial speech, in keeping with their means the devotees of Viṣṇu honourably treat the guests in time of need; absolutely free from pride and deceit they never resort to lust and anger. 5

ईदृग्विधा नरा धीराः क्षमावन्तो बहुश्रुताः। विष्णुकीर्तनसंजातहर्षा रोमाञ्चिता जनाः॥६॥

विष्णवर्षापूजने यत्तास्तत्कथायां कृतादराः। ईदृग्विधा महात्मानो विष्णुभक्ताः प्रकीतिताः॥७॥

These wise people endowed with forbearance are supposed to be proficient in different sciences. They are thrilled and delighted to recite the name of Lord Viṣṇu; engaged in adoration of the Lord, attentively they listen to His accounts with devotion: these noble souls are really proclaimed as "devotees of Viṣṇu!" 6-7

#### राजोवाच

ये वर्णाश्रमधर्मस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति । इति प्रोक्तं त्वया विद्वत् भृगुवर्यं गुरो मम ॥ । । । वर्णानामाश्रमाणां च धर्मं मे वक्तुमईसि । यैः कृतैस्तुष्यते देवो नरसिंहः सनातनः ॥ ६॥

The king asked:

"O learned sire, O scion of Bhrgu race, O my preceptor, you have told me that those who perform their duties in keeping with their varnas and āśramas are the real devotees of Viṣṇu. Now please tell me for different varnas and āśramas, what are the peculiar duties, the performance of which leads to propitiation of the eternal Lord Narasimha." :-9

# श्रीमार्कण्डेय उवाच

अत्र ते वर्णयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम् । ' CC-0. Prof. Satya**मुनिभिः** tri **सह**lection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA Mārkaņdeya replied:

"High shouled Hārīta had discussed this question with the sages. Now I would narrate to you that old and unique discourse of the past. 10

हारीतं धर्मतत्त्वज्ञमासीनं बहुपाठकम् । प्रणिपत्याज्ञुवन् सर्वे मुनयो धर्मकाङ्क्षिणः ।।११॥

भगवन् सर्वधमंत्र सर्वधमंत्रवर्त्तंक। वर्णानामाश्रमाणां च धमं प्रब्रूहि शारवतम्।।१२॥

Once it so happened that sages with the desire of getting some knowledge of 'dharma' approached the revered sage Hārīts who was well-versed in different lores and who was famous as the knower of the essence of 'dharma'; they fell at his feet and asked: "O lord, you are the best knower of righteousness, you are the most eminent propounder of it, please advise us as to what are the duties prescribed for people of different varnas and āśramas." 11 12

### हारीत उवाच

नारायणः पुरा देवो जगत्स्रष्टा जलोपरि। सुष्वाप भोगिपर्यंद्धे शयने तु श्रिया सह।।१३॥

Hārīta said

"In days of yore Lord Nārāyaṇa, the creator of the universe along with His spouse Śrī (Lakṣmī) had His sleep on the couch of the serpent Ananta lying on that huge unfathomable ocean. 13

तस्य सुप्तस्य नाभौ तु दिव्यं पद्ममभूत् किल । तन्मध्ये चाभवद्ब्रह्मा वेदवेदाङ्गभूषणः ॥१४॥

स चोक्तस्तेन देवेन ब्राह्मणान्मुखतोऽसृजत्। असृजत्सत्रियान् वाह्मोर्वेदयांस्तु ऊरुतोऽसृजत्।।१५॥

शूद्रास्तु पादतः सृष्टास्तेषां चैवानुपूर्वशः। धर्मशास्त्रं च मर्यादां प्रोवाच कमलोद्भवः॥१६॥ When He was asleep, a beautiful lotus sprang forth from His navel and seated on the lotus there appeared Brahmā proficient in the knowledge of Vedas and Vedāngas. And as advised by Lord Nārāyaṇa Brahmā first of all created the Brahmins from his mouth. From his arms, thighs and feet respectively He created the Kṣatriyas, the Va iśyasand the Śūdras. Then the lotus-born Brahmā instructed them as to their code of conduct and their limitations (maryādā). 14-16

तद्वत्सवं प्रवक्ष्यामि श्रृणुत द्विजसत्तमाः। धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्गमोक्षफलप्रदम्।।१७॥

Now I would narrate to you all those instructions of Brahmā. O righteous Brahmins, by listening to the discourse on that code of conduct one attains wealth, fame and longevity. Heaven and liberation too are within one's easy reach.

ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनैव चोत्पन्नो ब्राह्मणः स्मृतः। तस्य धर्मं प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥१८॥

A child born from a Brahmin mother through a Brahmin father is really a Brahmin, now I am speaking of his conduct of life and the place worthy of his habitation. 18

कृष्णसारो मृगो यत्र स्वभावात्तु प्रवर्तते। तस्मिन् देशे वसेर्घमं कुरु ब्राह्मणपुङ्गव॥१६॥

O revered Brahmin, in some area which is the habitat of the spotted antelopes you take up your residence and lead a life of righteousness. 19

षट्कर्माणि च यान्याहुर्ज्ञाह्मणस्य मनीषिणः। तेरेव सततं यस्तु प्रवृत्तः सुखमेषते ॥२०॥ अध्ययनाच्यापनं च यजनं यजनं तथा। दानं प्रतिग्रहरूचेति कर्मषट्कमिहोच्यते ॥२१॥

A Brahmin, who is constantly engaged in performing the six duties prescribed for him, gets happiness and prosperity. six duties prescribed for him, gets happiness and prosperity. Study (of the Vedas), advancement of learning by teaching Study (of the Vedas), performance of sacrifices and officia-

ting as priests in the sacrifices of members of his own caste or others, making of gifts and acceptance of gifts—these are the six duties prescribed for a Brahmin. 20-21

ब्रह्मापनं च त्रिविघं धर्मस्यार्थस्य कारणम्। शुश्रूषाकारणं चैव त्रिविघं परिकीर्तितम्।।२२।।

Teaching of the Vedas can be taken up for three reasons—for getting religious merit, for wealth and for getting the service of his disciples. 22

योग्यानच्यापयेच्छिष्यान् याज्यानिप च याजयेत्। विधिना प्रतिगृह्धंश्च गृहधर्मप्रसिद्धये।।२३।

A Brahmin should give lessons only to the selected worthy disciples: he should officiate as priest in the sacrifice of persons entitled to perform a sacrifice. For leading a meaningful life of the house-holder he should accept gifts as per Sastric injunctions. 23

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं शुभे देशे समाहितः। नित्यंनेमित्तिकं काम्यं कर्मं कुर्यात् प्रयत्नतः।।२४॥

गुरुशुश्रूषणं चैव यथान्यायमतन्द्रितः। सायं प्रातरुपासीत विधिनाग्निं द्विजोत्तमः॥२५॥

Seated in a sanctified place in a composed state of mind he should repeatedly study the Vedas and scrupulously he should do his duties whether they are nitya, naimittika or kāmya<sup>1</sup>. Without giving himself to stupor he should attend upon his preceptors in accordance with the principles of propriety and decorum. Besides all these, daily in the morning and in the evening a devout Brahmin should attend upon the sacred fire as per the Sāstric injunctions. 24-25

Naimittika karman—Any ceremony constantly performed to accomplish a particular object e.g., a parva śrāddha.

Kāmyakarman—Acts which secure the fulfilment of wishes.

Nityakarman – Any daily necessary rite like the Pañcamahāyajña (five daily sacrifices).

कृतस्नानस्तु कुर्वीत वैश्वदेवं दिने दिने। अतिथि चागतं भक्तया पूजयेच्छक्तितो गृही ॥२६॥ अन्यानथागतान् दृष्ट्वा पूजयेदविरोधतः। स्वदारनिरतो नित्यं परदारविवर्जितः ॥२७॥ सत्यवादी जितकोघः स्वधमंनिरतो भवेत। स्वकर्मणि च सम्प्राप्ते प्रमादं नैव कारयेत् ॥२८॥ प्रियां हितां वदेद्वाचं परलोकाविरोधिनीम्। एवं घर्मः समुद्दिष्टो ब्राह्मणस्य समासतः। धर्ममेवं तू यः कूर्यात्स याति ब्रह्मणः पदम् ॥२६॥

Daily after bath one should offer Vaisvadeva sacrifice1 and as a householder, with all honour one should treat the guest according to one's means. In course of entertaining a guest in case others turn up, one should honour all of them without any discrimination.

Constantly devoted to one's own wife without the least attachment for others' wives truthful and free from anger, a Brahmin should remain occupied in the performance of

his own duty.

Conscientiously doing one's duties one should speak pleasing but beneficial words which alone are conducive to a happy life in the other world. In brief this is the code of conduct for a Brahmin: and the Brahmin who follows this code of conduct goes to the abode of Brahmā. 26-29

इत्येष घर्मः कथितो मया वै विप्रस्य विप्रा अखिलाघहारी। वदामि राजादिजनस्य धर्म विप्रवर्याः ॥३०॥ वृथक्पृथग्बोघत

Thus O Brahmins, I have expounded to you the code of conduct which a Brahmin should adopt and which destroys O virtuous Brahmins, now I would separately narrate the code of conduct for each of the castes like Kşatriyas etc. 30

इति श्रोनरसिंहपुराणे ब्राह्मणधर्मकथनं नाम सप्तपञ्चाशोऽध्यायः ॥५७॥

Vaisvadeva sacrifice—An offering to all deities (Visvedevas) made by presenting oblations to fire before meals. CC-0. Prof. Spor details see Manusmrti 3.83-86, 108 121.

## अष्टपञ्चाशोऽध्यायः

#### CHAPTER LVIII

### हारीत उवाच

क्षत्त्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः। येन येन प्रवर्तन्ते विधिना क्षत्त्रियादयः॥१॥

Hārīta said

Now I would narrate in due order the code of conduct of different castes like Kşatriyas etc., by following which they would lead their life. I

राज्यस्यः क्षत्त्रियश्चैव प्रजा घर्मेण पालयेत्। कुर्यादध्ययनं सम्यग्यनेद्यज्ञान् यथाविधि॥२॥

A Kşatriya who is in charge of ruling over a kingdom should righteously protect his subjects. Besides he should devotedly study the Vedas and duly perform the sacrifices in the manner prescribed by the Sāstras. 2

दद्याहानं द्विजाग्र्येभ्यो वर्मबुद्धिसमन्वितः। स्वदारनिरतो नित्यं परदारविवर्जितः॥३॥

Well-disposed to virtue and piety he should make gifts to the eminent Brahmins: always devoted to his lawfully wedded wife he should have absolutely no relation with another's wife. 3

नीतिशास्त्रार्थंकुशलः संघिविग्रहतत्त्ववित् । देवब्राह्मणभक्तश्च पितृकार्यपरस्तथा ॥४॥

Versed in the science of politics he should be well-conversant with the principles to be followed for making an alliance (samdhi) or for starting a war (vigraha; devoted to gods and Brahmins he should give utmost attention to offering oblations or performing sacrifices in honour of the deceased ancestors. A tat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

धर्मेणेव जयं काङ्क्षेदधर्मं परिवर्जयेत्। उत्तमां गतिमाप्नोति क्षत्रियोऽयेवमाचरन्।।१॥

Desirous of achieving victory through righteousness he should totally shun unrighteousness. A Kşatriya leading his life in the aforesaid manner attains the highest bliss. 5

गोरक्षा कृषिवाणिज्यं कुर्याद्वैश्यो यथाविधि । दानधर्मं यथाशक्त्या गुरुशुश्रूषणं तथा ।:६॥

Maintenance of cowherds, agriculture and trade: as prescribed by the code of conduct a Vaisya should engage himself in these three professions, as far as possible he should attend to meritorious deeds like making of gifts and service to the preceptors. 6

लोभदम्भविनिर्मुक्तः सत्यवागनसूयकः। स्वदारनिरतो दान्तः परदारविवर्णितः॥॥॥

Freed from greed and pride, always truthful he should never give place to jealousy in his mind; devoted to his lawfully wedded wife the Vaisya with his sense-organs under restraint, should have absolutely no relation with another's wife. 7

धनैर्विप्रान् समर्चेत यज्ञकाले त्वारान्वितः। यज्ञाध्ययनदानानि कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः॥द॥

In sacrifices he should, without any delay, honour the Brahmins with gifts of wealth: everyday he should zealously perform the sacrifices, study the Vedas, and bestow gifts (on the suppliants). 8

पितृकार्यं च तत्काले नरसिंहाचंनं तथा। एतद्वेश्यस्य कमोंक्तं स्वधमंमनुतिष्ठतः ॥ ॥

एतदासेवमानस्तु स स्वर्गी स्यान्न संशयः।

In the appropriate time he should propitiate the deceased ancestors (by offering oblations or performing sacrifices) and adore Lord Narasimha: this is the code of conduct for a adore Lord Narasimha: this is the code of conduct for a adore Lord Narasimha: this is own duties; a Vaisya who Vaisya who remains devoted to his own duties; a Vaisya who vaisya who remains devoted to his Digitized by S3 Foundation USA

abides by this code of conduct undoubtedly goes to heaven.
9-10°

वर्णत्रयस्य शुश्रूषां कुर्याच्छूद्रः प्रयत्नतः ॥१०॥ दासवद्बाह्मणानां च विशेषेण समाचरेत् । अयाचितं प्रदातव्यं कृषि वृत्त्यर्थमाचरेत् ॥११॥

With all care the Sūdra should serve the three higher castes and specifically he should serve the Brahmins as a slave. Without being asked for he should make a gift of what he has earned. And for his own livelihood he should take to agriculture. 10b-11

ग्रहाणां मासिकं कार्यं पूजनं न्यायधर्मतः। धारणं जीर्णवस्त्रस्य विप्रस्योच्छिष्टमार्जनम्।।१२॥

According to the injunctions prescribed in the Sastras every month he should worship the deities presiding over the planets: clothed in rags he should cleanse the pots and utensils used by the Brahmins for taking their food. 12

स्वदारेषु रति कुर्यात् परदारिवर्वजितः। पुराणश्रवणं विप्रान्तरसिंहस्य पूजनम्।।१३॥

तथा विप्रनमस्कारं कार्यं श्रद्धासमन्वितम्। सत्यसम्भाषणं चैव रागद्वेषविवर्जनम्।।१४॥

इत्यं कुर्वेन् सदा श्द्रो मनोवाक्कायकर्मभिः। स्थानमेन्द्रमवाप्नोति नष्टपापस्तु पुण्यभाक् ॥१५॥

Having absolutely no relation with another's wife he would amuse himself with his lawfully wedded wife: devoted to the worship of Lord Narasimha he would listen to the recitation of Purāṇas from the Brahmins whom he should bow down with all respects; free from greed and hatred, truthful, pure in body, mind, speech and action: the Sudra is cleansed of all sins and after death attains the world of Indra. 13-15

वर्णेषु धर्मा विविधा मयोक्ता यथाकमं बाह्मणवर्यसाधिताः। ऋणुष्ट्रमत्राश्चमधर्ममाद्यं

CC-0. Prof. Satya Vrat Shashri Collection, New Hell. Digital of 13 11 on USA

In due order I have been narrating to you the code of conduct prescribed by the eminent Brahmins for the different castes. O revered sages, now please listen to the code of conduct for the first 'airama'; I am narrating it one after the other. 16

## हारीत उवाच

उपनीतो माणवको वसेद्गुरुकुले सदा। गुरोः प्रियहितं कार्यं कर्मणा मनसा गिरा ।।१७॥

Hārīta said

After the 'upanayana' ceremony is over, the disciple should continue to reside with the preceptor; in thought, speech and decd he should do what is dear and beneficial to his preceptor. 17

ब्रह्मचर्यमधश्राया तथा वह्ने स्पासनम् । उदकुम्भं गुरोर्दद्यात्तया चेन्धनमाहरेत् ॥१८॥

Leading the life of a celebrate, the disciple would sleep on the bare ground and worship the Fire; he should devote himself to the service of his preceptor by procuring pitchers of water and faggots (for the performance of sacrifices). 18

कुर्यादच्ययनं पूर्वं ब्रह्मचारो यथाविधि । विधि हित्वा प्रकुर्वाणो न स्वाध्यायफलं लभेत् ॥१६॥

Thus in the first part of his life in accordance with the precepts enjoined upon him, the Brahmacārin should take lessons on the Vedas; any one not following the precepts or the prescribed code of conduct is deprived of the religious merit resulting from the study of the Vedas. 19

यत्किञ्चित्कुरुते कर्म विवि हित्वा निरात्मकः। न तत्फलमवाप्नोति कुर्वाणो विधिविच्युतः॥२०॥

Not only is he derrived of the merit of the study of the Vedas, but for his atheism and disregard for the code of conduct he never succeeds in any undertaking. .0

तस्मादेवं व्रतानीह चरेत्स्वाध्यायसिद्धये। CC-0. Prof. ड्रोवियाचार्मशेषं तु शिक्षयेद्गुरुसंनिधौ ॥२१॥
CC-0. Prof. ड्रोवियाचार्मशेषं तु शिक्षयेद्गुरुसंनिधौ ॥२१॥ Therefore for attaining success in his Vedic studies, he should observe the vows (of paying obeisance to the preceptor and worshipping the Fire etc.). Besides he should imbibe from his teacher all the different rites relating to personal purification. 21

अजिनं दण्डकाष्ठं च मेखलां चोपवीतकम् । धारयेदप्रमत्तस्तु ब्रह्मचारी समाहितः ॥२२॥

Besides the Brahmacārin calm and composed in his mind should punctiliously put on the skin (of a tiger, lion, elephant etc., specially of a black antelope) and without fail putting on the sacred thread, he should use the staff and the girdle. 22

सायं प्रातश्चरेद्भैक्षं भोंजनं संयतेन्द्रियः।
गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु।।२३।।

With his senses under control he should subsist on the food that he gets by begging in the morning and the evening; but he should never beg from his preceptor or from his kinsmen and their friends or relatives. 23

अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वपूर्वं च वर्जयेत्। आचम्य प्रयतो नित्यमश्नीयादगुर्वनुज्ञया।।२४॥

In case he fails to get alms from others, he may approach his preceptor and his kinsmen, but as far as possible he should avoid them. Regularly after having performed the ācamana (sipping of water), the Brahmacārin, pure in body and mind (prayata) would take his food with the permission of his preceptor. 24

शयनात् पूर्वमुत्थाय दर्भमृह्न्तशोधनम्। वस्त्रादिकमथान्यच्च गुरवे प्रतिपादयेत्।।२५।।

Early in the morning before his preceptor wakes up, he should leave his bed and for his preceptor he would procure the different materials like kuśa-grass, earth, tooth stick and clothes etc. 25

स्नाने कृते गुरी पश्चात्स्नानं कुर्वीत यत्नवान् । ब्रह्मचारी वृती नित्यं न कुर्योहन्त्रशुक्तिस् इअस्ति Mon USA Only after his preceptor has finished with his ablutions, with all care the Brahmacārin would take a bath; daily used to the observance of vows (vratas) he should never brush his teeth. 26

छत्रोपानहमभ्यङ्गं गन्धमाल्यानि वर्जयेत्। नृत्यगीतकथालापं मैथुनं च विशेषतः।।२७॥

He should abstain from the use of umbrella, sandals, unguents, perfumes and garlands; and more specifically he should avoid dance, music, gossip and copulation. 27

वर्जयेन्मघु मांसं च रसास्वादं तथा स्त्रियः। कामं कोघ च लोभं च परिवादं तथा नृणाम्।।२८।।

He should abstain from honey, meat, women and condiments (used for flavouring food); free from lust, anger and greed he should never indulge in calumny. 28

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च। एकः शयोत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत् क्वचित्।।२६॥

He should abstain from looking at or touching women and also from injuring others; always he should sleep alone and should never waste his manhood. 29

स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः। स्नात्वाकंमचेयित्वाग्नि पुनर्मामित्यृचं जपेत्।।३०।।

In case per chance, during sleep there is involuntary loss of manhood (seminal discharge), he should take a bath and after worshipping the Sun and the Fire, he should mutter the mantra—"punah mām" (let my strength return to me again).

30

आस्तिकोऽहरहः संघ्यां त्रिकालं संयतेन्द्रियः। उपासीत यथान्यायं बह्मचारित्रते स्थितः॥३१॥

<sup>1.&</sup>lt;sub>CC</sub>-T<sub>P</sub>A-s1,30 in besides, 11ethis verse 1130 is almost the same as Manusmrti II. 181 and Visnusmrti XXVIII. 51.

With his firm belief in God and the other world, he should observe the vows of a Brahmacārin and with his senses under control daily three times a day (morning, midday and evening) he should perform 'sandhyā' in the right manner. 31

अभिवाद्य गुरोः पादी संध्याकर्मावसानतः। यथायोगं प्रकुर्वीत मातापित्रोस्तु भक्तितः।।३२॥

After performing 'samdhyā' he should bow down at the feet of his preceptor; if possible he should also devotedly bow down to his parents. 32

एतेषु त्रिषु तुष्टेषु तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः। तदेषां शासने तिष्ठेद्ब्रह्मचारी विमत्सरः॥३३॥

All the gods are pleased if these three (the preceptor, the father and the mother) are pleased. Therefore the Brahmacärin free from pride should abide by their command. 33

अघीत्य चतुरो वेदान् वेदी वेदमथापि वा । गुरवे दक्षिणां दत्त्वा तदा स्वस्वेच्छया वसेत् ॥३४॥

After finishing the study of the Vedas either four or two or one as the case may be, he should give to his preceptor whatever the latter asks for; and then he may take up his abode anywhere he likes. 34

विरक्तः प्रव्रजेद्विद्वान् संरक्तस्तु गृही भवेत्। सरागो नरकं याति प्रव्रजन् हि ध्रवं द्विजः।।३५॥

In case the Brahmacārin proficient in Vedic lore is disgusted with the world, he may renounce all the worldly attachment and become a Sannyāsin. If he has worldly attachment, he may take up the life of a house-holder; on the other hand if a twice-born (dvija) deeply attached to the worldly pleasures takes to the life of a Sannyāsin, definitely he goes to hell: 35

यस्यैतानि सुशुद्धानि जिह्नोपस्थोदरं गिरः। cc-0. संज्यसेदकृतोद्धाहोतं co बाह्मणोल्ण Delhब्रह्मचर्यकान् । निक्सी bn USA A Brahmin who leads the life of a celebate and is not married, can take to the life of a recluse provided his tongue, his sexual emotions, his appetite for food and his speech are very pure (under strict control). 36

एवं यो विधिमास्थाय नयेत्कालमतिन्द्रतः। तेन भूयः प्रजायेत ब्रह्मचारी दृढव्रतः॥३७॥

Thus the Brahmacārin who, without giving himself to stupor spends his time strictly conforming himself to the prescribed code of conduct, is firmly established in his position. 37

यो ब्रह्मचारी विधिमेतमास्थित-रचरेत्पृथिव्यां गुरुसेवने रतः। सम्प्राप्य विद्यामपि दुर्लमां तां फलं हि तस्याः सकलं हि विन्दति॥३८॥

A Brahmacārin who, conforming himself to this prescribed code of conduct and devoted to the service of his preceptor moves about on the earth, acquires the knowledge, so difficult of attainment and gets all the fruits resulting from it. 38

# हारीत उवाच

गृहीतवेदाध्ययनः श्रुतिशास्त्रार्थतत्त्ववित् । गुरोर्दत्तवर: सम्यक् समावतनमारभेत् ॥३९॥

Hārīta said

After completing the study of the Vedas, the Brahmacārin proficient in meaning and essence of the Vedas and other related scriptures, may very well take to 'samāvartan' (the rite on returning home) with the blessings of his preceptor. 32

बसमाननामगोत्रां कन्यां भ्रातृयुतां शुभाम्। सर्वावयवसंयुक्तां सद्वृत्तामुद्धहेत्ततः ॥४०॥

Then he should marry a bride who must not have the same name or the same 'gotra', who must have a brother, who has limbs void of any defect and who is endowed with beauty, conduct and character was Dehi. Digitized by S3 Foundation USA

# नोद्वहेत्किपलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम् । वाचालामतिलोमां च न व्यङ्गां भीमदर्शनाम् ॥४१॥

One should not marry a bride whose complexion is tawny, who has an excessive limb, who is diseased, who is garrulous, who has too much of hairs on her person, who has a deficient limb or whose limbs are deformed and who is of frightful appearance. 41

नर्क्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्तपर्वतनामिकाम् । न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥४२॥

One should not marry a bride named after a constellation, a tree or a river or one bearing the name of a low caste or of a mountain, of a bird, of a snake, of a slave or a name that inspires terror. 42

अव्यङ्गाङ्गों सीम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्। तन्वोष्ठकेशदशनां मृद्वङ्गीमुद्रहेत्स्त्रयम्।।४३।।

One should marry a bride who has limbs void of any defect, who has a sweet and agreeable name, whose gait is like that of a swan or an elephant, who has tender lips, the hair on whose head or body is of slight growth, whose teeth are small and whose body is delicate. 43

ब्राह्मेण विधिना कुर्यात्प्रशस्तेन द्विजोत्तमः। यथायोगं तथा ह्येवं विवाहं वर्णधर्मतः।।४४॥

It is very much necessary that the best of the twice-born should get himself married in the most celebrated 'Brāhma' form of marriage. Likewise others should marry according to the different forms of marriage as is fitting to their castes. 44

उषः काले समुत्थाय कृतंशीचो द्विजोत्तमः । कुर्यात्स्नानं ततो विद्वान्दन्तधावनपूर्वकम् ॥४५॥

Early in the morning the learned Brahmin should leave his bed; after performing the purificatory rites and cleansing his teeth he should immediately take his bath. 45

<sup>1.</sup> Except slight variation verses 41-43 of this chapter are co-almost the same as Manusmrui III. Parigod by S3 Foundation USÁ

मुखे पर्युषिते नित्यं यतोऽपूतो भवेन्नरः। तस्माच्छुष्कमथाद्रं वा भक्षयेद्दन्तघावनम्।।४६॥

The mouth remaining stale because of sleeping for the whole night, one remains unpurified. Therefore one should use a tooth-stick either wet or dry. 46

खदिरं च कदम्बं च करञ्जं च वटं तथा। अपामार्गं च बिल्वं च अर्कश्चोदुम्बरस्तथा।।४७।।

एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि। दन्तधावनकाष्ठं च वक्ष्यामि तत्प्रशस्तताम्।।४८।।

Khadira, Kadamba, Karañja, Vaṭa, Apāmārga, Bilva, Arka and Udumbara—for brushing the teeth the twigs of the aforesaid trees are highly spoken of. Now I would tell you about the particular twigs suitable for brushing the teeth along with their specific qualities. 47-48

सर्वे कण्टिकनः पुण्याः क्षोरिणस्तु यशस्विनः। अष्टाङ्गुलेन मानेन तत्प्रमाणिमहोच्यते ॥४६॥

प्रादेशमात्रमथवा तेन दन्तान् विशोधयेत्।

All thorny twigs endow a person with religious merit; milky ones bring fame to a person. The twig to be used as tooth-brush is supposed to be of the measure of eight 'angulas' (fingers). Or else one may brush one's teeth with a twig of the size of a span measured from the tip of the thumb to that of the forefinger (a measure of twelve 'angulas'). 49-50°

प्रतिपद्शैषष्ठीषु नवम्यां चैव सत्तमाः ॥५०॥ दन्तानां काष्ठसंयोगाद् दहत्यासप्तमं कुलम्।

But O revered sages, in case on the first day of a lunar fortnight, the fifteenth day of the dark fortnight, the sixth and the ninth lunar day, one uses the twigs of the aforesaid trees, one ruins one's ancestors for seven generations. 50°-51°

अलाभे दन्तकाष्ठस्य प्रतिषिद्धे च तिह्ने ।।५१।। अपां द्वादशगण्डूषैर्मुखशुद्धिवधीयते । स्नात्वा मन्त्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेत् ।।५२॥

On the days a twig is not available or on the days interdicted for brushing the teeth, one should cleanse one's mouth by rinsing with twelve handfuls of water. After brushing the teeth one should bathe. Then having rinsed the mouth in course of reciting the 'mantras' one should again rinse it. 510-52

मन्त्रवान् प्रोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकाञ्जलिम् ।

बादित्येन सह प्रातमन्देहा नाम राक्षसाः ॥५३॥

युध्यन्ति वरदानेन ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ।

उदकाञ्जलिविक्षेपो गायत्र्या चाभिमन्त्रितः ॥५४॥

तान् हन्ति राक्षसान् सर्वान् मन्देहान् रिवविरिणः ।

ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणे रिक्षतो दिवि ॥५४॥

मरीच्याद्यमेंहाभागैः सनकाद्यैश्च योगिभिः ।

तस्मान्न लङ्क्येत्संघ्यां सायं प्रातिद्वजः सदा ॥५६॥

Then sprinkling one's own self with water while reciting the 'mantras', one should offer handfuls of water to the sungod. By virtue of the boon conferred by Brahmā of unmanifested birth, the demons called 'Mandehas' fight every mor-

Vāyu P.I.Ch. 50.162-167; Bd. P.I.d. S3 Foundation USA CC-0. Prof. Satva Vrat Shastri Collection, New Delhi Digitized 29 S3 Foundation USA nusangapada Ch. 21.109-115; Vişņu II.8-50-59.

<sup>1.</sup> The fearful demons called Mandehas are the enemies of sun-god. Due to a curse of Brahmā they die daily though their bodies never perish. At the approach of evening they always devour the sun-god, I ut early in the morning when the pious Brahmins offer water purified with Omkāra and consecrated by Gāyatrī, the foul demons are destroyed. Omkāra represents Viṣṇu, the essence of three Vedas and by its enunciation those demons are killed. With the first oblation offered in the morning rite, free from the clutches of Mandehas, the thousand rayed sun-god, shines with all splendour and effulgence and moves ahead in the sky. Therefore, performance of samdhyā should not be neglected, for he who neglects it, is said to be guilty of the murder of the sun.

ning with the sun-god, but when in honour of the sun-god one offers handfuls of water consecrated with the Gāyatrī mantra, all the demons—the 'Mandehas', the enemies of the sun-god are destroyed. Thus protected by the illustrious Brahmins like Marīci and others and the ascetics like Sanaka etc., the sun-god (Savitī) proceeds in the sky. Therefore a twice-born should never ignore 'saṃdhyā' both in the morning and the evening. 53-56

उल्लङ्घयित यो मोहात्स याति नरकं घ्रुवम् ।
सायं मन्त्रवदाचम्य प्रोक्ष्य सूर्यस्य चाञ्जलिम् ॥५७॥
दत्त्वा प्रदक्षिणं कृत्वा जलं स्पृष्ट्वा विशुध्यित ।
पूर्वा संध्यां सनक्षत्रामुपक्रम्य यथाविधि ॥५६॥
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावदृक्षाणि पश्यित ।
ततस्त्वावसथं प्राप्य होमं कुर्यात्स्वयं बुधः ॥५६॥
सञ्चिन्त्य भृत्यवर्गस्य भरणार्थं विचक्षणः ।
ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किञ्चिदाचरेत् ॥६०॥

Anyone, who through ignorance fails to perform 'samdhyā' is sure to go to hell. Once again in the evering having rinsed one's mouth in course of reciting the mantras, one sprinkles one's own self with water and offers handfuls of water in honour of the sun-god. Then having performed the rite of circumambulation, by touching the water the twiceborn is purified. In the morning when the stars are visible, in the precribed manner one should start performing 'sandhya' and should continue reciting the Gayatri mantra so long as the stars are visible. Thereafter on returning to his residence the learned twice-born should offer oblations in the fire and with foresight he should think of the measures to be taken for maintaining his dependants. Then for the good of his disciples for sometime he should devote himself to the study of the Vedas. 57-60

ईश्वरं चैव रक्षार्थमभिगच्छेद्द्विजोत्तमः। CC-0. Prof. कुशुफोन्मनादीनिःtion, Nात्काःIti. Dद्वतात्समाहरेत्।।।६।१।।A माध्याह्निकीं क्रियां कुर्याच्छुची देशे समाहितः। विधि स्नानस्य वक्ष्यामि समासात्पापनाशनम्।।६२॥

It is desirable that for his own protection a learned twice-born should submit himself to the Lord. Then repairing to a distant place, he should procure kuśa-grass, flowers and sacrificial faggots; and in a sauctified place, calm and commposed he should perform the 'saṃdhyā' rites for the mid-day. Now I would tell you in brief the rules prescribed in connection with a bath which leads to the destruction of all sins. 61-62

स्नात्वा येन विधानेन सद्यो मुच्येत किल्बिषात्। सुधीः स्नानार्थमादाय शुक्लां कुशतिलैः सह।।६३।।

सुमनाश्च ततो गच्छेन्नदीं शुद्धां मनोरमाम्। नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादल्पवारिषु ॥६४॥

By taking a bath according to the prescribed rules a person is immediately cleansed of all sins. Having procured the materials like loose earth, kuśa-grass and sesamum required for the bath, with pleasure and delight a wise and intelligent person goes to a holy and beautiful river. In case there are rivers nearby, one should avoid taking one's bath in pools or ponds 63-64

शुनौ देशे समभ्युक्ष्य स्थापयेत्कुशमृत्तिकाम् । मृत्तोयेन स्वकं देहमभिप्रक्षाल्य यत्नतः ॥६५॥

स्नानाच्छरीरं संशौध्य कुर्यादाचमनं बुधः। शुभे जले प्रविश्याय नमेद्वरुणमप्पतिम्।।६६॥

हरिमेव स्मरंश्चिते निमज्जेच्च बहूदके। ततः स्नानं समासाद्या अप आचम्य मन्त्रतः।।६७।।

प्रोक्षयेद्वरुणं देवं तैर्मन्त्रैः पावमानिभिः। कुशाप्रस्थेन तोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नतः॥६८॥ आलभेन्मृत्तिकां गात्रे इदं विष्णुरिति त्रिधा। ततो नारायणं प्रदेवं has संस्मारत् on प्रविशेक्षण्यस्व।।६६॥ undation USA

Before taking the bath he should put the materials like kuśa-grass and the loose earth in a place sanctified by sprinkling of water. Then with water and loose earth, with care he should remove the dirt from his body and should rinse his mouth. Then entering into the pure and holy water, he should bow down to Varuna, the lord of waters and mentally thinking of Hari he should take a dip in the deep waters of the river. Thus after taking his bath, he is to rinse his mouth to the accompaniment of the recitation of 'mantras', Then he should sprinkle the Lord Varuna by chanting the 'Pavamāna' hymns (dear to Varuņa). Then having carefully sprinkled his own person with the water taken by the tips of kuśa-grass, he should apply loose earth thrice to his body by chanting the mantra Idam Vişnur". Afterwards mentally thinking of Lord Nārāyaņa he should dive into the water. 65-69

निमज्ज्यान्तर्जले सम्यक्तिः पठेदघमर्षणम् । स्नात्वा कुशतिलेस्तद्वद्देवर्षीन् पितृभिः सह ॥७०॥

तर्पयित्वा जलात्तस्मान्निष्कम्य च समाहितः । जलतीरं समाद्य धौते शुक्ले च वाससी ॥७१॥

परिधायोत्तरीयं च न कुर्यात्केशघूननम्। न रक्तमुल्बणं वासो न नीलं तत्प्रशस्यते॥७२॥

मलाक्तं तु दशाहीनं वर्जयेदम्बरं बुघः। ततः प्रक्षालयेत्पादौ मृत्तोयेन विचक्षणः॥७३॥

Then while still plunged in water he should thrice mutter the 'Aghamarṣaṇa' hymn.<sup>2</sup> Having bathed, with the help of kuśa-grass and sesamum he should perform 'tarpaṇa' of gods, sages and manes. With the 'tarpaṇa' over, calm and composed he comes out of the water and reaches the bank where he puts on two pieces of washed cloth white in colour—one for the lower part of the body and the other for covering

RV.I. 22. 17 = Šūkla Yajurveda 5.15

<sup>2.0.</sup> PRIVat V 198 hastri Sollection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

the upper part and he is not supposed to shake his head (for getting rid of the water). With reference to colour pieces of cloth of extreme red or dark-blue are not highly spoken of. It is desirable that a wise and intelligent person should avoid using pieces of cloths which are dirty or worn out by use. Then the wise and intelligent person should clean his feet with loose earth and water. (70-73)

त्रिः पिबेद्वीक्षितं तोयमास्यं द्विः परिमार्जयेत्।
पादौ शिरसि चाभ्युक्षेत्त्रिराचम्य तु संस्पृशेत्।।७४।।
बङ्गु छेन प्रदेशिन्या नासिकां समुपस्पृशेत्।
बङ्गु छकनिष्ठिकाभ्यां नाभौ हृदि तलेन च।।७५।।

शिरश्चाङ्ग्रिलिभः सर्वेबिहुं चैव ततः स्पृशेत्। अनेन विधिनाऽऽचम्य ब्राह्मणः शुद्धमानसः॥७६॥

दर्भे तु दर्भपाणिः स्यात् प्राङ्गुखः सुसमाहितः । प्राणायामांस्तु कुर्वीत यथाशास्त्रमतन्द्रितः ॥७७॥

After sipping the consecrated water thrice he should cleanse his mouth twice. Then he should sprinkle water both on his head and feet. And having performed acamana for three times, he should touch the different limbs in due order. With his thumb and the fore-finger he would touch his nose; with the thumb and the little finger, the navel the heart with the palm of his hand; with all the fingers, he touches the head first, and then the arms. Thus having performed the acamana, the Brahmin with his mind pure and elevated (sudhamānasa) takes up the kuša-grass in his hands; quite calm and composed he would remain seated on a mat of kuša-grass facing the east and ardently practise 'prānāyāma' in the minner prescribed by the scriptures. 74-77

जपयज्ञं ततः कुर्याद्गायत्रीं वेदमातरम्। त्रिविघो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेदं निबोघत ॥७८॥

वाचिकरच उपांशुरुच मानसस्त्रिविधः स्मृतः। त्रुपाणां जप्यज्ञानां coक्षियः, Nस्याद्धन्तरोत्तस् by अक्षीतिवांon USA Thereafter he should perform the sacrifice of the recitation (japayajña) of Gāyatrī, the mother of the Vedas. There are three varieties of 'japayajña' (recitation of Gāyatrī), (1) audibly uttered (Vācika), (2) inaudibly uttered (Upāmśu) and (3) mentally revolved (Mānasa); of these three varieties of 'japayajña' each succeeding one is more efficacious than the preceeding one: now listen to the peculiarity of each of them. 78-79

यदुच्चनीचस्वरितैः स्पष्टशब्दवदक्षरैः। शब्दमुच्चारयेद्वाचा जपयज्ञः स वाचिकः॥ ।। । ।।

The 'japayajña' is called Vācika when the (Gāyatrī) mantra is recited with its various parts and letters distinctly expressed other in high or low or medium pitch. 80

शनैरुच्चारयेन्मन्त्रमीषदोष्ठी प्रचालयेत्। किञ्चन्मन्त्रं स्ययं विन्द्यादुपांशुः स जपः स्मृतः ॥ १॥

The 'japayajña' is called Upāmśu when the (Gāyatrī) mantra is recited in a low voice with slight movement of the lips and the sound being slightly audible only to the reciter.

घिया यदक्षरश्रेण्या वर्णाद्वर्णं पदात्पदम् । शब्दार्थंचिन्तनं ध्यानं तदुक्तं मानसंजपः ॥६ ॥

The 'japayajña' is called Mānasa when each word and letter of the mantra is comprehended by the intellect and the meaning of the words is meditated upon. 82

जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति। प्रसन्ना विपुलान् भोगान्दद्यान्मुक्ति च शाहवतीम् ॥६३॥

The divinity eulogised by the recitation of the hymns of praise is propitiated and pleased to grant ample enjoyment and eternal liberation. 83

यक्षरक्षः पिशाचाश्च ग्रहाः सूर्यादिदूषणाः। CC-0. Prof. Saty Vept Shastri Collegion New Belli देवापयास्ति <sup>3</sup> Fondation USA The Yakṣas (a class of demi-gods described as attendants of Kuvera), demons (Rākṣas) and the malevolent beings (Piṣā-cas) including the evil planets (like Rāhu and Ketu) who defile the divinities like the sun-god and others, dare not approach the person reciting the mantra and from a distance they flee away from the person. 84

ऋक्षादिकं परिज्ञाय जपयज्ञमतिन्द्रतः। जपेदहरहः स्नात्वा सावित्रीं तन्मना द्विजः॥ ५५॥

It is desirable that everyday the twice-born should finish his bath (in early dawn) when the stars are visible in the sky and he should zealously keep on reciting the verse sacred to Savity meditating upon the meaning of it. 85

सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्। गायत्रीं यो जपेन्नित्यं न स पापेहि लिप्यते।।५६॥

A person used to daily recitation of this Gāyatrī at best for thousand times or for a hundred times or atleast for ten times is not sullied by sin. 86

अथ पुष्पाञ्जिल दत्त्वा भानवे चोर्घ्वबाहुकः। उदुत्यं च जपेन्मन्त्रं चित्रं तच्चक्षुरित्यिप।।८७।।

Then offering handfuls of flower in honour of the sungod with his arms raised up, he should recite the mantra "Om udutyam jātavedasam", "Om citram", and "Om tat cakşur devehitam." (87)

प्रदक्षिणमुपावृत्य नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। स्वेन तीर्थेन देवादीनद्भिः संतर्पयेद्बुधः॥८८॥

Next after circumambulating he would bow down to the sun-god. The wise and intelligent person is supposed to propitiate different deities, manes etc., by offering water from the different parts of his (her) right hand. 88

<sup>1.</sup> Om udutyam jätavedasam—Šukla Yajurveda 7.41 Cm citram—Ibid., 7.42. Om tat cakşur devahita hertilbilt. Boh 2 Pigitized by S3 Foundation USA

देवान्देवगणांश्चैव ऋषीनृषिगणांस्तथा। पितृृन् पितृगणांश्चैव नित्यं संतर्पयेद्बुधः॥८९॥

It is desirable that by offering handfuls of water a wise and intelligent person should daily please and propitiate his (her) tute ary deity and deities in general, his favourite seers and seers in general and his own ancestors and deceased ancestors in general. 89

स्नानवस्त्रं ततः पीडच पुनराचमनं चरेत्। दर्भेषु दर्भपाणिः स्याद्ब्रह्मयज्ञविघानतः॥६०॥

प्राङ्मुखो ब्रह्मयज्ञं तु कुर्याद्बुद्धिसमन्वितः। ततोऽर्षं भानवे दद्यात्तिलपुष्पजलान्वितम्।। १।।

उत्थाय मूर्घपर्यन्तं हंसः शुचिषदित्यृचा। जले देवं नमस्कृत्य ततो गृहगतः पुनः॥६२॥

विधिना पुरुषसूक्तेन तत्र विष्णुं समर्चयेत्। वैश्वदेवं तत: कुर्याद्बलिकमं यथाविधि ॥ १३॥

Then pressing water out of the cloth used while bathing he should rinse his mouth again. Seated on a mat of kuśagrass with kuśa grass in his hands with I is face directed to the east, a wise person should perform the 'Brahmayajaña' (study of one's own Veda) according to the prescribed rites; then he stands up ond places on his head the folded palms consisting of sesamum, flowers and water and reciting the Rgvedic "Haṃsaḥ śuciṣat" he should offer that to the sungod, Afterwards bowing down to Varuṇa, the lord of waters he is supposed to return home where he would adore Viṣṇu in the prescribed manner by the recitation of "Puruṣasūkta". The next part of his duty is to make proper offerings in honour of all the gods (Viśvedevas). 90-93.

गोदोहमात्रमतिथि प्रतिवीक्षेत वै गृही। अदृष्टपूर्वमतिथिमागतं प्राक् समर्चयेत्।।६४।।

After having pleased and propiciated the gods, the seers and the manes has for offereiving othe suests of house wholder waits for as much time as would be required for milking a

cow. Of the different guests the house holder should first of all honour the one with whom he had not been acquainted before. 94.

अगगत्य च पुनर्द्वारं प्रत्युत्थानेन साधुना। स्वागतेनाग्नयस्तुष्टा भवन्ति गृहमेधिनाम्।।६५॥

All the three Fires (Gārhapatya, Āhavanīya and Dakṣiṇa are pleased with the house-holder who rises up from his seat and comes out to the court-yard to welcome the guest. 95

आसनेन तु दत्तेन प्रीतो भवति देवराट्। पादशौचेन पितरः प्रीतिमायान्ति तस्य च।।६६॥

अन्नाद्येन च दत्तेन तृप्यतीह प्रजापितः। तस्मादितथये कार्यं पूजनं गृहमेधिना॥६७॥

Lord Indra is pleased when the house-holder offers a seat to the guest: his deceased ancestors are pleased when the house-holder cleans his feet and Lord Prajāpati is pleased when food is offered to the guest. Therefore a guest deserves all honour and adoration of a house-holder. 96-97

भक्त्या च भक्तिमान्नित्यं विष्णुमभ्यच्यं चिन्तयेत्। भिक्षां च भिक्षवे दद्यात्परिवाङ्ब्रह्मचारिणे ॥६८॥

After feeding the guests a righteous person should devotedly adore Vişnu and meditate on Him. Then he should offer alms to the ascetic and the wandering Brahmacārin.<sup>2</sup> 98.

आकल्पितान्नादुद्धृत्य सर्वव्यञ्जनसंयुतम्। दद्याच मनसा नित्यं भिक्षां भिक्षोः प्रयत्नतः ॥६६॥

He should take special care of the ascetic whom he should daily offer from the food already prepared, some boiled rice along with all sorts of condiments. 99

<sup>1.</sup> The other interpretation is possible for receiving the guests, the house-holder waits till the time of milking the cows.

<sup>2.</sup> Vide the Laws of Manu — SBE Vol. XXV, p. 92, comcoment on Illat S94ri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अकृते वैश्वदेवे तु भिक्षौ भिक्षार्थमागते। अवश्यमेव दातव्यं स्वर्गसोपानकारकम्।।१००॥

Even when the Vaiśvadeva offering has not been performed and there arrives an ascetic desirous of food, he must be fed as the food offered to the ascetic is, as it were, a ladder to the heaven. 100

उद्धृत्य वैश्वदेवान्नं भिक्षां दत्त्वा विसर्जयेत् । वैश्वदेवाकृतं दोषं शक्तो भिक्षुव्यंपोहितुम् ॥१०१॥

Setting apart a portion for the Vaisvadeva offering, the house-holder would dismiss the ascetic after feeding him. Such an ascetic is capable of removing the blemish of not making the Vaisvadeva offering. 101

सुवासिनी: कुमारीश्च भोजयित्वाऽऽतुरानिप । बालवृद्धांस्तत: शेषं स्वयं भुञ्जीतः वे गृही ॥१०२॥

Only after feeding the young girls, married women, the young and the old, the hungry and the tired, the house-holder is supposed to partake of the food that is left over. 102

प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि मौनो च मितमाषणः। अन्नं पूर्वं नमस्कृत्य प्रहुष्टेनान्तरात्मना।।१०३।।

पञ्च प्राणहुतीः कुर्यात्स मन्त्रेण पृथक् पृथक्। ततः स्वादुकरं चान्नं भुञ्जीत सुसमाहितः॥१०४॥

While taking food seated facing east or the north, one should observe silence or atleast should restrain one's speech. With delighted heart first one should bow to the food; then by reciting different mantras in honour of the five modes of prana,<sup>1</sup> in a calm and composed state he should begin taking the delicious food. 103-104

<sup>1.</sup> The five prāṇāhutis in order are: — Oṁ Prāṇāya svāhā.
Oṃ apānāya svāhā, Oṃ vyānāya svāhā, Oṃ udānāya,
svāhā and Oṃ samānāya svāhā. Vide Kane H. D.
CC-0. Prof. Sanya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA
Vol. II, part I. p. 764

आचम्य देवतामिष्टां संस्मरेदुदरं स्पृशन् । इतिहासपुराणाभ्यां कञ्चित्कालं नयेद्बुधः । १०५॥

After taking the food the prudent house-holder should rinse his mouth, then touching his stomach he should remember his tutelary deity. Next he would spend sometime in the study of 'Itihāsa' and 'Purāṇa'. 105

ततः सध्यामुपासीत बहिर्गत्वा विधानतः। कृतहोमश्च भुञ्जोत रात्रावितिथिमचैयेत्।।१०६।।

Then at the approach of the evening he would go out (to the bank of a lake or river) and perform samdhyā in the proper manner. Again at night after offering oblations and feeding the guests, he would take his food. 106

सायं प्रातिद्वजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्। नान्तरा भोजनं कुर्यादग्निहोत्रसमो विधि:।।१०७॥

As per the injunctions of the Vedas a twice-born should take only two meals a day in the morning and the evening, and no food in between. This rule of taking meals two times a day is in confirmity with the performance of 'Agnihotra' twice a day in the morning and the evening. 107

शिष्यानध्यापयेत्तद्वदनध्यायं विवर्णयेत । स्मृत्युक्तान् सकलान् पूर्वपुराणोक्तानपि द्विजः ॥१०८॥

Besides the twice born should daily teach the Vedas to the disciples, but he should desist from teaching on the days Vedic studies are prohibited. All the days ear-marked for cession of Vedic study have been referred to in Smrtis and old Purāna texts. 108

महानवम्यां द्वादश्यां भरण्यामिप चैव हि। तथाक्षय्यतृतीयायां शिष्यान्नाध्यापयेद्बुधः ॥१०६॥

माघमासे तु सप्तम्यां रथ्यामध्ययनं त्यजेत्। अध्यापनमथाभ्यज्य स्नानकाले विवर्जयेत्। १ १००० USA CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by St. Kouldation USA A wise and intelligent person should refrain from imparting lessons on the following days:— Mahānavamī (the ninth day of the bright half of Āśvina), the twelfth day ( of the bright half of Āśvina), Bharaṇī (the 'tithi' when the moon is in Bharaṇī nakṣatra after Bhādrapada full moon), Akṣaya tritīyā (the third day of bright half of Vaisākha), the seventh day (of the bright half of Māgha). Likewise there should be no teaching of Vedas when one is on the move on the road or when anointed with oil one is taking a bath. 109—110

दानं च विधिना देयं गृहस्थेन हितैषिणा। हिरण्यदानं गोदानं भूमिदानं विशेषतः॥१११॥

एतानि यः प्रयच्छेत श्रोत्रियेभ्यो द्विजोत्तमः। सर्वेपापविनिर्मुक्तः स्वर्गेलोके महीयते ॥११२॥

A house holder desirous of his well being should bestow gifts according to the procedure prescribed by the scriptures. By bestowing gifts specially of gold, cows or land on the persons proficient in Vedic lore, a wise and learned twice born is washed off all sins and adored in the heaven. 111-112

मञ्जलाचारयुक्तश्च शुचिः श्रद्धापरो गृही। श्राद्धं च श्रद्धया कुर्यात्स याति ब्रह्मणः पदम् ॥११३॥

A house-holder pure, of good and pleasing conduct attains the world of Brahmā, in case he performs the *Srāddha* with faith and devotion. 113

जातावुत्कर्षमायाति नर्रीसहप्रसादतः । स तस्मान्मुक्तिमाप्नोति ब्रह्मणा सह सत्तमाः ॥११४॥

O revered sages, moreover with the blessings of Lord Narasimha he is reborn in higher caste in the next life and along with Brahmā he is liberated. 114

CC-0. From Sarya Van Shastri Collection, New Belhi. Digitized by S3 Foundation USA

एवं हि विप्राः कथितो मया वः
समासतः शाश्वतधर्मराशिः।
सम्यग्गृहस्थस्य सतो हि धर्मं
कुर्वन् प्रयत्नाद्धरिमेति मुक्तः।।११४।।

O sages, thus I have described to you in brief the eternal code of conduct. Any person who punctiliously follows the code of conduct prescribed for a righteous house holder attains beatitude and goes to Lord Hari. 115

इति श्रीनरसिंहपुराणे गृहस्थघर्मो नामा-ष्टपञ्चाशोऽध्यायः ।।४८।।

# एकोनषष्टितमोऽध्यायः

#### CHAPTER LIX

# हारीत उवाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य लक्षणम्। धर्ममग्यं महाभागाः कथ्यमानं निबोधत ॥१॥

Hārīta said

Now I would narrate as to how a Vānaprastha (forest hermit) should conduct himself. O revered sages, of all the stages of life first and foremost is the code of conduct of a Vānaprastha. Please listen to it. 1

गृहस्थः पुत्रपौत्रादीन्दृष्ट्वा पलितमात्मनः। स्वभाया तनये स्थाप्य स्वशिष्यैः प्रविशेद्वनम्।।२॥

At the approach of old age (noticing his skin to be wrinkled and the hairs going white) a householder blessed with sons and grandsons should entrust his wife to the care of his son and betake himself to the forest along with his disciples. 2

जटाकलापचीराणि नखगात्ररुहाणि वा। घारयञ्जुहुयादग्नो वैतानविधिना स्थितः ॥३॥

Clothed in bark-garments, with matted locks on his head and nails and hairs growing on his body, he should offer oblations to the three sacred fires as enjoined by the scriptures. 3

भृतपर्णेमृंत्सम्भूतेनीवाराद्ये रतन्द्रितः । कंदमूलफलेवीपि कुर्यान्तित्यिक्रयां बुधः ॥४॥

Without giving himself to stupor the wise hermit should make it a daily habit of subsisting on a leafy-vegetables and wild grains (nivāra) growing in forest-tracts or he may parctake of fruits and roots. New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

त्रिकालं स्नानयुक्तस्तु कुर्यात्तीवं तपः सदा। पक्षे गते वा अश्नीयान्मासान्ते व पराककृत्।।१।।

After taking his bath three times a day—morning, noon and evening he should engage himself in austere penance. Having resorted to the penance called 'Parāka' the forest hermit may take his food once at the end of a fortnight or a month. 5

चतुःकालेऽपि चाश्नीयात्कालेऽप्युत तथाष्टमे । षष्ठाह्नकाले ह्यथवा अथवा वायुभक्षकः ॥६॥

Either he may omit three meal times (full one day and the morning of the second) and take his food only in the evening of the second day or he may omit five meal times (full two days and the morning of the third) and take his food only in the evening of the third day or he may omit seven meal times (full three days and morning of the fourth) and take his food only in the evening of the fourth day. Or else he may subsist only on air. 6

धर्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो धारावर्षासु वै नयेत्।
हैमन्तिके जले स्थित्वा नयेत्कालं तपश्चरन्।।७।।

In summer he should practise severe austerities by standing in the midst of five fires (four fires in the four directions and the blazing sun overhead): in the rains he should remain standing in the open and in winter he should practise penance by standing in the midst of water. 7

पुर्व स्वकर्मभोगेन कृत्वा शुद्धिमथात्मनः।
अग्नि चात्मिन वै कृत्वा व्रजेद्वाशोत्तरां दिशम्॥८॥

आदेहपाताद्वनगो मौनमास्थाय तापसः। स्मरन्नतीन्द्रियं ब्रह्म ब्रह्मलोके महीयते॥॥

Thus having purified himself by resorting to the different penances he should repose the fire in his own mind. The

<sup>1.</sup> A total fast for twelve days is called Parāka, Viṣṇusmṛti' XLVI..18.

forest hermit observing complete silence should proceed in the northern direction and till his death (lit. till the body falls to rise no more) he should engage himself in constant meditation of the imperceptible Brahman. And after his death he is adored in the world of Brahmā. 8-9

तपो हि यः सेवति काननस्थो
वसेन्महत्सत्त्वसमाधियुक्तः ।
विमुक्तपापो हि मनःप्रशान्तः
प्रयाति विष्णोः सदनं द्विजेन्द्रः ॥१०॥

The righteous Brahmin pre-eminently endowed with sattvika qualities taking to the life of a forest hermit should resort to aust rities with concentration of body and mind: in consequence, purged of all sins with his mind pure and sublime he goes to the abode of Vişņu. 10

इति श्रीनरसिंहपुराणे वानप्रस्थवर्मो नाम एकोन-षष्टितमोऽध्यायः ॥५६॥

# षष्टितमोऽध्यायः

#### CHAPTER LX

## हारीत उवाच

ऊघ्वं प्रवक्ष्यामि यतिधर्ममनुत्तमम्। श्रद्धया यदनुष्ठाय यतिर्मुंच्येत बन्धनात्।।१।।

#### Hārīta said

Now I would narrate to you the excellent way of life of the wandering mendicant (Yati): by leading this prescribed life with faith and devotion, a mendicant is released from the fetters (of samsara)

एवं वनाश्रमे तिष्ठंस्तपसा दग्धकिल्बिषः। चतुर्थमाश्रमं गच्छेत्संन्यस्य विधिना द्विज: ॥२॥

While leading the life of an anchorite (Vanāśrama) the twice-born (dvija) burns down all his sins through forcible restraint of passions (tapas); and then in due order he enters the fourth 'āśr amu' after renouncing everything. 2

दिव्यं ऋषिभ्यो देवेभ्यः स्विपतृभ्यश्च यत्नतः। दत्त्वा श्राद्धमृषिभ्यश्च मनुजेभ्यस्तथाऽऽत्मने ॥३॥

इंडिट वैश्वानरीं कृत्वा प्राजापत्यमथापि वा। अग्निं स्वात्मिन संस्थाप्य मन्त्रवत्प्रव्रजेत् पुनः ॥४॥

At first with all care he should offer 'Srāddha' for the gods, sages and his ancestors. Then having offered 'Srāddha' for his own self, he performs the sacrifice in honour of Vaiśvānara or Prajāpati (Vaiśvānaresti, Prajāpatyesti); then by reciting the mantras he should repose the sacred fire in his own self and would move about as a wandering mendicant. 3-4

प्रमृति पुत्रादी सुखलोभादि वर्षयेत्। दबाच्च भूमावुदकं सर्वभूताभयङ्करम् ॥४॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA Since then the mendicant should give up his attachment for progeny or any type of pleasure. He should offer on the earth handfuls of water for safety and protection of all the beings. 5

त्रिदण्डं वैणवं सौम्यं सत्वचं समपर्वकम्। वेष्टितं कृष्णगोवालरज्ज्वा च चतुरङ्गुलम् ॥६॥

ग्रन्थिभर्वा त्रिभिर्युक्तं जलपूतं च घारयेत्। गृह्णीयाद्क्षिणे हस्ते मन्त्रेणेव तु मन्त्रवित्।।७॥

The mendicant in his right hand should carry three long staves tied together so as to form one; formed of bamboo plant, decent and beautiful, with the outer skin intact the staves should have the joints at equal distance. For four 'angulas' at the top the staves should be tied up with the tail of a black cow. In case the staves are of three joints, they may be used only after they are sanctified by water. It is des rable that the mendicant well-conversant with the 'mantras' should take up the staves in his right hand only after proper recitation of 'mantras'. 6-7

कौपीनाच्छादनं वासः कुयां शीतिनवारिणीम् । पादुके चापि गृह्णीयात्कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम् ॥६॥

एतानि तस्य लिङ्गानि यतेः प्रोक्तानि धर्मतः। संगृह्य कृतसंन्यासो गत्वा तीर्थमनुत्तमम्।।६।।

स्नात्वा ह्याचम्य विधिवज्जलयुक्तांशुकेन वै। वारिणा तर्पेयित्वा तु मन्त्रवद्भास्करं नमेत्।।१०।।

A ragged garment (to be worn over the privities), an upper garment (to cover the body), a blanket of thick fabrics for protection from cold and a pair of sandals: these are the only requisites of a mendicant and he should procure nothing more. These are the distinguishing features of a mendicant who should procure the aforesaid necessities through honest means. Then the mendicant should proceed to the holiest CC-0 place at of a pilgrimage; thereafter taking pablutions and rinsing

his mouth in the prescribed manner, with the wet rags on his body he should offer libations of water to the Sun and bow down to Him by reciting the 'mantras'. 8-10

आसीनः प्राङ्मुखो मौनो प्राणायामत्रयं चरेत्। गायत्रीं च यथाशक्ति जप्त्वा ध्यायेत्परं पदम् ॥११॥ स्थित्यर्थमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत्। सायाह्नकाले विप्राणां गृहाणि विचरेद्यतिः॥१२॥

Moreover he should take his seat with his face directed to the east; and abstaining from speech he should practise 'prāṇāyāma' (restraining or suspending the breath during the mental recitation of the names or attributes of a deity) in three different ways. Then having muttered the 'Gāyatri' mantra he should meditate on the Supreme Self. (After he has finished his obligatory duties), for his own sustenance daily he would wander about begging for alms. It is desirable that in the evening (with the desire of getting alms) the mendicant should resort to the residence of the Brahmins. 11 12

स्यादर्थी यावतान्नेन तावद्भेक्षं समाचरेत्। ततो निवृत्त्य तत्पात्रमभ्युक्ष्याचम्य संयमी ॥१३॥ सूर्यादिदैवतेभ्यो हि दत्त्वान्नं प्रोक्ष्य वारिणा। भुञ्जीत पर्णपुटके पात्रे वा वाग्यतो यतिः॥१४॥

And he would procure the exact amount of food needed at the time. When he returns from begging, the mendicant with his senses restrained, sprinkles water upon the begging bowl after which he rinses his mouth; then again he sprinkles water over the food and offers it to the divinities like Sun etc. With his offering to the divinities over the mendicant observing complete silence would take the food in a vessel made either of leaves or metal. 13-14

<sup>1.</sup> Prāṇāyāmatraya—P. āṇāyāma has three components 'pūraka' (inhaling the outside air), 'kumbhaka (keeping in the inhaled air i.e., neither taking in air nor giving it out) and 'recaka' (exhaling air from the lungs). Vide P.V. Kane, H.D. Vol. 11, part I, p. 317.

वटकाश्वत्यपत्रेषु कुम्भीतिन्दुकपत्रयोः। कोविदारकरञ्जेषु न भुञ्जीत कदाचन।।१५॥

The leaves which the mendicant uses as his vessel should never be those of Vaţa, Aśvattha, Kumbhi, Tinduka, Kovidāra or Karañja. 15

मुक्त्वाऽऽचम्य निरुद्धासुरुपतिष्ठेत भास्करम् । जपध्यानेतिहासैस्तु दिनशेषं नयेद्यतिः ॥१६॥

After taking the food, he should rinse his mouth and restraining his breath in course of mental recitation of the names of the sun-god, he should bow down to him. Thus with his daily rites and duties over, the rest of the time should be spent in muttering of prayers, meditation and recitation of 'Itihāsa'. 16

पलाशाः सर्वं उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः । कांस्यस्येव तु यत्पात्रं गृहस्थस्य तथैव च । कांस्यभोजी यतिः सर्वं प्राप्नुयात्किल्बिषं पुनः । भुक्तपात्रे यतिनित्यं भक्षयेन्मन्त्रपूर्वकम् । न दुष्येत्तस्य तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव । कृतसंध्यस्ततो रात्रि नयेद्वेवगृहादिषु । दृत्पुण्डरीकनिलये ध्यायन्तारायणं हरिम् । तत्पदं समवाप्नोति यत्प्राप्य न निवर्तते ।।१७॥

All the mendicants who are used to take their food in vessels of bell-metal are termed as demons (Palāśas). A mendicant using vessels of bell-metal is in no way different from a house-holder used to this type of vessels. A mendicant taking his food in a vessel of bell-metal partakes of all the sins. After recitation of the mantras a mendicant is supposed to take his daily food in vessels of earth or wood. Like the vessels used in a sacrifice, these earthern or wooden vessels of the mendicant are never desecrated.

At the approach of night he should offer his evening prayers and repose in some temple. By constantly meditating on Lord Nārayaṇa seated in the lotus of his heart, a mendicant attains His abode whence there is no return. 17

इति श्रीनर्रासहपुराणे यतिवर्मो नाम

## एकषष्टितमोऽध्यायः

#### CHAPTER LXI

## हारीत उवाच

वर्णानामाश्रमाणां च कथितं धर्मलक्षणम्। यतः स्वर्गापवर्गौ तु प्राप्नुयुस्ते द्विजादयः ।।१।।

Hārīta said

O sages, I have narrated to you the course of conduct for the different castes and 'asramas': by meticulous observance of the prescribed course of conduct Brahmins and people of other castes attain heaven and liberation as well. 1

योगशास्त्रस्य वक्ष्यामि संक्षेपात्सारमुत्तमम्। यस्याभ्यासबलाद्यान्ति मोक्षं चेह मुमूक्षवः ॥२॥

Now I would briefly narrate to you the essentials of the 'yoga' philosophy; by practising 'yoga' people desirous of liberation attain it here in this life.

योगाभ्यासरतस्येह नश्येयुः पातकानि च। तस्माद्योगपरो भूत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियान्तरे ॥३॥

A person engaged in practising 'yoga' is absolved of all sins. Therefore one interested in 'yoga' should take up meditation whenever there is time or opportunity in course of doing one's daily duties.

प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्। घारणाभिवंशीकृत्य पूनर्द्धंषंणं मनः ॥४॥

एकं कारणमानन्दबोधं च ध्यायेज्जगदाघारमच्युतम् ॥५॥ सुक्मात्सूक्ष्मतरं

First through 'prāṇāyāma' (restraining or suspending the breath during the mental recitation of the names or attributes of a deity) one should control the speech: through \*pratyāhāra (restraining the sense organs) one controls the CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

sense organs: through 'dhāraṇā' (steady abstraction of mind one controls the fickle and unsteady mind. Then he should concentrate his mind on Lord Acyuta, the sole cause and support of the universe; being bliss of knowledge and absolutely free from disease or distress He is subtler than the subtlest. 4-5

आत्मानमरविन्दस्थं तप्तचामीकरप्रभम् । रहस्येकान्तमासीत ध्यायेदात्महृदि स्थितम् ॥६॥

This Lord who is no other than one's own self shining in the lotus of one's heart, resplendent like the molten gold, should be meditated upon by one seated in solitude. 6

यः सर्वेप्राणचित्तज्ञो यः सर्वेषां हृदि स्थितः। यश्च सर्वेजनैज्ञेयः सोऽहमस्मीति चिन्तयेत्।।७।।

'The Supreme Self seated in the heart of each and every being, worthy of being known by one and all, is cognizent of all the activities of the body and the mind; and I am identical with the Supreme Soul': during meditation the person should direct his thought process in this light. 7

अात्मलाभसुखं यावत्तावद्धचानमुदाहृतम्। श्रुतिस्मृत्युदितं कर्मं तत्तदूर्ध्वं समाचरेत्॥।।।

Meditation should continue till the attainment of bliss of self-knowledge. After the attainment of self-knowledge one may carry on the rites and duties prescribed by Srutis and Smṛtis. 8

यथारवा रथहीनारच रथारचारवैर्विना यथा। एवं तपरच विद्या च उभाविप तपस्विन:।।१।।

As chariots are of no use without horses, and horses are useless without chariots, both 'tapas' and knowledge are essential for an ascetic. 9

यथान्नं मघुसंयुक्तं मघु चान्नेन संयुतम्। एवं तपश्च विद्या च संयुक्ते भेषजं महत्।।१०॥

As food mixed with honey becomes palatable, and as honey mixed with food is equally tasteful, both 'tapas' and knowledge constitute an infallible medicine for those suffering in the world. 10

द्वाभ्यामेव हि पक्षाभ्यां यथा वै पक्षिणां गतिः। तथैव ज्ञानकर्भभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शास्वतम्।।११।।

As only with both the wings can a bird fly about in the sky, through both knowledge and action a man gets the vision of the eternal Brahman. 11

विद्यातपोभ्यां सम्पन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः। देहद्वन्द्वं विहायाशु मक्तो भवति बन्धनात्॥१२॥

A Brahmin endowed with knowledge and 'tapas' devoted to the practice of 'yoga' is immediately freed from the pairs of opposites relating to the body and he is released from the fetters of saṃsāra. 12

न देवयानमार्गेण यावत्प्राप्तं परं पदम्। न तावद्देहलिङ्गस्य विनाशो विद्यते क्वचित् ।१३॥

The subtle body (linga sarīra) continues to exit so long as the individual self in course of its travel in the path of the gods has not reached the highest abode. 13

मया वः कथितः सर्वो वर्णाश्रमविभागशः। संक्षेपेण द्विजश्रेष्ठा घर्मस्तेषां सनातनः॥१४॥

O revered sages, thus in course of speaking to you of the division of the castes and 'āśramas', briefly I have told you everything about the code of conduct fixed for each of these castes and 'āśramas'. 14

### मार्कण्डेय उवाच

श्रुत्वेवमृषयो धर्म स्वर्गमोक्षफलप्रदम्। प्रणम्य तमृषि जग्मुमुँदितास्ते स्वमालयम्।।१५॥

Mārkandeya said

Thus the sages listened from Hārīta the account of morality and religion leading to heaven and liberation; they bowed down to the sage and with pleasure proceeded to their USA destinations.

धर्मशास्त्रमिदं यस्तु हारीतमुखनिस्सृतम्। श्रुत्वा च कुरुते धर्मं स याति परमां गतिम्।।१६॥

One who listens to the Religious Code as narrated by Hārīta and conducts oneself accordingly, goes to the highest abode. 16

मुखजस्य तु यत्कर्म कर्म यद्बाहुजस्य तु।
ऊरुजस्य तु यत्कर्म पादजस्य तथा नृप।।१७॥
स्वं स्वं कर्म प्रकुर्वाणा विप्राद्या यान्ति सद्गतिम्।
अन्यथा वर्तमानो हि सद्यः पतिति यात्यघः।।१८॥

O king, the code of conduct is different for each of the castes — Brahmins, Kṣatriyas, Vaisyas and Sūdras 1 Brahmins, Kṣatriyas etc., who follow the course of conduct peculiar to their caste, attain the highest bliss. Those who do the opposite, at once go to hell. 17-18

यस्य येऽभिहिता धर्माः स तु तैस्तैः प्रतिष्ठितः । तस्माःस्वधर्मे कुर्वीत नित्यमेवमनापदि ॥११॥

A person prospers by following the prescribed code of conduct peculiar to his or her caste and 'aśrama', therefore except in emergency one should constantly stick to one's code of conduct. 19

चतुर्वेणिश्च राजेन्द्र चत्वारश्चापि चाश्रमाः। स्वधमं येऽनुतिष्ठन्ति ते यान्ति परमां गतिम् ॥२०॥

O sovereign lord, there are four castes and four 'āśramas' persons who strictly adhere to the way of life prescribed for their castes and 'āśramas', attain the highest bliss 20

feet.

<sup>1.</sup> In the famous Puruşasükta of Rgveda (X. 90) we come across the allegorical representation of four castes. The Brahmins are said to have taken birth from the mouth of the Great Puruşa, the Kşatriyas from the arms, CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA Vaişyas from the shanks and the Sudras from the

स्वधर्मेण यथा नृणां नरसिंहः प्रतुष्यति । वर्णधर्मानुसारेण नरसिंहं तथाचंयेत् ॥२१॥

Lord Narasimha is pleased with people following their own code of conduct. Therefore it behaves one to adore Lord Narasimha in keeping with the code of conduct peculiar to one's caste. 21

उत्पन्नवैराग्यवलेन योगाद् घ्यायेत्परं ब्रह्म सदा क्रियावान् । सत्यात्मकं चित्सुखरूपमाद्यं विहाय देहं पदमेति विष्णोः ॥२२॥

Brahman, the primeval entity is of the nature of truth, knowledge and bliss. One, who, with devotion to one's duties practices 'yoga' by virtue of the strength (of mind) of renunciation and meditates on the Supreme Brahman, goes to the abode of Viṣṇu after giving up the body. 22

इति श्रीनरसिंहपुराणे योगाध्यायो नामैकषष्टितमोऽध्यायः ॥६१॥ द्विषष्टितमोऽध्यायः

TALL A THE PERSON ASSESSMENT THE

CHAPTER LXII

श्रीमार्कंण्डेय उवाच

वर्णानामाश्रमाणां च कथितं लक्षणं तव। भूयः कथय राजेन्द्र शुश्रूषा तत्र का नृप।।१।।

Mārkaņdeya said

O king, you have narrated to me characteristic features of the different castes and 'ziramas'. Now please tell me what else do you want to hear. 1

सहस्रानीक उवाच

स्नात्वा वेश्मनि देवेशमर्चयेदच्युतं त्विति । त्वयोक्तं मम विप्रेन्द्र तत्कथं पूजनं भवेत् ॥२॥

यैर्मन्त्रेरच्यंते विष्णुर्येषु स्थानेषु वै मुने। तानि स्थानानि तान्मन्त्रांस्त्वमाचक्ष्व महामुने॥३॥

Sahasrānīka said

"O revered sage, you have already said that after taking one's bath one should daily worship Lord Acyuta in one's residence. Now please tell me the different mantras to be recited for adoring Lord Vişnu and also the different places where the Lord is to be adored." 2-3

### श्री मार्कण्डेय उवाच

अर्चनं सम्प्रवक्ष्यामि विष्णोरमितितेजसः। यत्कृत्वा मुनयः सर्वे परं निर्वाणमाप्नुयुः॥४॥

Mārkaņdeya replied:

"Now I would narrate to you the procedure of adoring Visure, the Lordastof Unbounded eligibistic will the usages Uhave attain the highest liberation by following that procedure. 4

अग्नी क्रियावतां देवो हृदि देवो मनीषिणाम्।
प्रतिमास्वल्पबृद्धीनां योगिनां हृदये हिरः॥५॥
अतोऽग्नी हृदये सूर्ये स्थण्डिले प्रतिमासु च।
एतेषु च हरेः सम्यगर्चनं मुनिभिः स्मतम्॥६॥
तस्य सर्वमयत्वाच्च स्थण्डिले प्रतिमासु च।

Persons habituated to perform sacrifices are supposed to worship Hari in the fire: the wise or the intelligent and the ascetics are to worship in the heart, and for persons of a little intelligence image is the medium for adoring Hari. As prescribed by the sages fire, sun, altar or image are the different objects through which Hari is to be adored. Lord Hari is all pervading. Therefore, His worship is recommended on the altar or in images. 5-7

अानुष्टुभस्य सूक्तस्य विष्णुस्तस्य च देवता ॥७॥

पुरुषो यो जगद्बीजं ऋषिर्नारायणः स्मृतः।
दद्यात्पुरुषसूक्तेन यः पुष्पाण्यप एव च॥६॥

अचितं स्याञ्जगत्सर्वं तेन वे सचराचरम्।
आद्ययाऽऽवाहयेद्देवमृचा तु पुरुषोत्तमम्॥६॥

दितीययाऽऽसनं दद्यात्पाद्यं दद्यात्तृतीयया।
चतुंध्यांघ्यंः प्रदातव्यः पञ्चम्याऽऽचमनीयकम्॥१०॥

षष्ठिया स्नानं प्रकुर्वीत सप्तम्या वस्त्रमेव च। यज्ञोपवीतमष्टम्या नवम्या गन्धमेव च॥११॥

दशम्या पुष्पदानं स्यादेकादश्या च घूपकम्। द्वादश्या च तथा दीपं त्रयोदश्यार्चनं तथा।।१२॥

चतुर्देश्या स्तुर्ति कृत्वा पञ्चदश्या प्रदक्षिणम् । CC-0पोड्डस्योद्धासनंshastrकुर्याल्खेषकर्याणिः Digyकंवत् ११ रिज्ञापवांon USA स्नानं वस्त्रं च नैवेद्यं दद्यादाचमनीयकम्। षण्मासात्सिद्धिमाप्नोति देवदेवं समर्चयन्।।१४॥

संवत्सरेण तेनैव सायुज्यमिवगच्छति।

By reciting the Purusasukta (Vājasaneyi Mādhyandina Šukla Yajurveda Samhitā, Rudrādhyāya Ch 31.1.22) one should worship Lord Visnu with water and flowers. Through worship of the Lord, one worships the whole universe -both animate and inanimate. The Purusasukta is composed in Anuştubh metre; Vişnu the Supreme Being, the sole cause of the universe is the deity of the 'sūkta', and Nārāyaņa is the seer. With the first mantra of the Purusasukta, one is to invoke Vișnu, the Supreme Person (Purușottam): with the second mantra one is to announce the 'asana' (seat respectfully offered), with the third one must announce the 'padya' (water for washing the feet), with the fourth one should announce the 'arghya' (water respectfully offered for washing the hands) with the fifth the 'acamaniya' (the water for sipping), with the sixth the water meant for the bath should be offered, with the seventh a garment, with the eighth 'yajñopavita' the sacred thread), with the ninth sandal wood paste, with the tenth flowers, with the eleventh incense, with the twelfth a lamp, with the thirteenth one must make an offering of eatables (naivedya), with the fourteenth one lauds Him, with the fifteenth one circumambulates the Lord, with the sixteenth one bids good-bye (to the Lord), and the ancillary rites should be conducted as before. Afterwards one is supposed to offer water for bath, water for rinsing the mouth, garment and eatables (naivedya). Adoration of Lord Visnu for a period of six months, in the procedure referred to above. endows a person with all success, but adoration for a full one year blesses him with absorption in the Lord (sāyujya. 70-15ª

हिवागनी जले पुष्पेध्यिनिन हृदये हिरम्।।१४॥ अर्चन्ति सूरयो नित्यं जपेन रिवमण्डले।

.CC-0. Pro Milaca मण्डले i Colle दिल्यं New Dदेशदेशमूनामुख्य Flundation USA शङ्खाचकगदापाणि ध्यात्वा विष्णुमुपासते ॥१६॥ : Offering oblations in the fire, offering flowers in water meditation of Hari as seated in the heart or in the solar orb—these are the different ways the wise and the learned resort to for adoring Lord Viṣṇu through prayers. The celestial god Viṣṇu, pure and sublime is endowed with a conch, mace and discus; the wise and the learned adore Viṣṇu as present in the solar orb. 156-16

व्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः। केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुष्टृंतशङ्ख्यकः॥१७॥

Lord Nārāyaṇa, the holder of conch and discus is seated on a lotus; adorned with a crown, a necklace, armlets and ear-rings He is possessed of a body shining and splendorous like gold. Devotees meditate on Viṣṇu as present in the centre of the solar orb. 17

एतत्पठन् केवलमेव सूक्तं दिने दिने भावितविष्णुबुद्धः। स सर्वपापं प्रविहाय वैष्णवं पदं प्रयात्यच्युततुष्टिकुन्नरः॥१८॥

Through daily racitation of this single hymn a devotee with his thoughts centred on Visnu propitiates the Lord and freed of all sins he goes to His abode. 18

पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोयेप्वकीतलभ्येषु सदैव सत्सु।
भक्तयैकलभ्ये पुरुषे पुराणे

मुक्त्यै किमथै क्रियते न यत्नः॥१६॥

Materials necessary for the worship of the Primeval Being Vişnu are the leaves, fruits, flowers and water. With the free availability of these objects, the only other requisite is devotion. So how is it that one does not exert oneself for liberations? 194 Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

इत्येवमुक्तः पुरुषस्य विष्णो-रचौविधिस्तेऽद्य मया नृपेन्द्र। श्रनेन नित्यं कुरु विष्णुपूजां प्राप्तुं तिवष्टं यदि वैष्णवं पदम् ॥२०॥

O sovereign lord, thus I have told you the procedure of worshipping Lord Viṣṇu. In case you are intent upon attaining the abode of Viṣṇu, you should daily adore the Lord in the method prescribed. 20

इति श्रीनरसिंहपुराणे विष्णोरचीविधनीम द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥६२॥

Resident Autor of Concentrate Concentrate

LEPHTE THE SELECTION OF STREET

The war along the sake was

grant ten be. In the house of the

the survey of the state drawn and

Grand radius based

odł w czaczniew, od wczniele, bez zwa z dlież z zonac, bez wez się w zastanie dzynowe biele w rej.

# त्रिष्टितमोऽध्यायः

### CHAPTER LXIII

## सहस्रानीक उवाच

सत्यमुक्तं त्वया ब्रह्मन् वैदिकः परमो विधिः। विष्णोर्देवातिदेवस्य पूजनं प्रति मेऽधुना।।१।।

अनेन विधिना ब्रह्मन् पूज्यते मधुसूदनः। वेदज्ञेरेव नान्येस्तु तस्मात्सर्वहितं वद॥२॥

#### Sahasrānīka said

O revered Brahmin, you have rightly described to me the method of the adoring the Supreme God Vişnu through the most sacred Vedic rites: but O revered sir, only persons proficient in Vedic lore can adore Vişnu (the slayer of Madhu through this means; so please tell me some other method of adoring the Lord which will be useful for one and all. 1-2

## श्री मार्कण्डेय उवाच

अष्टाक्षरेण देवेशं नर्रासहम नामयम्। गन्धपुष्पादिभिनित्यमचैयेदच्युतं नरः॥॥॥

### Mārkaņdeya replied:

"It is very much desirable that with the help of the eight-syllabled 'mantra' Nara imha, the pure and sublime, the imperishable supreme god should be worshipped daily with the offering of flowers and perfumes, 3

राजन्नष्टाक्षरो मन्त्रः सर्वपापहरः परः। समस्तयज्ञफलदः सर्वशान्तिकरः शुभः॥४॥

O king, please take note- this auspicious eight-syllabled CC-0. Prof. Satva Vrat Shastsi Collection, New Delhi. Digitized by Seight-syllabled mantra is very efficacious, it removes all sins: it wards off

all evil influence, and by reciting this 'mantra' one gets the fruit of performing all the sacrifices. 4

ॐ नमो नारायणाय ।

गन्धपुष्पादिसकलमनेनव निवेदयेत्। अनेनाभ्यचितो देवः शीतो भवति तत्क्षणात्।।१।।

कि तस्य बहुभिर्मन्त्रैः कि तस्य बहुभिर्वृतैः। अ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः।।६॥

इमं मन्त्रं जपेद्यस्तु शुचिभूँत्वा समाहितः। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्।।७॥

"Om namo Nārāyaṇāya," (Om obeisance to Lord Nārā-yaṇa) — by chanting this 'mantra' one should offer to the Lord everything including flowers and perfumes. Adored through this 'mantra' the Lord is instantly pleased. This 'mantra' "Om Namo Nārāyaṇāya" fulfills all desires. So other mantras, however varied and diverse they may be, and other fasts and festivities are redundant. The person who in a purified state chants this 'mantra' with concentration, is freed of all sins and is absorbed in Lord Viṣṇu. 5-7

सर्वतीर्थंफलं ह्योतत् सर्वतीर्थंवरं नृप । हरेरचेंनमव्यग्रं सर्वयज्ञफलं नृप ॥ । । ।।

The adoration of Lord Hari through this eight-syllabled 'mantra' endows a person with the fruit of visiting all the holy places: nay this method of adoration is, so to say, the holiest of all the holy places. The adoration of the Lord in a calm and pacified state leads to the attainment of the fruit of performing all the sacrifices. Hence, O valiant king, please instal His different images and start worshipping the Lord: along with that as per the Sästric injunctions bestow gifts on the revered Brahmins.

तस्मात्कुरु नृपश्रेण्ठ प्रतिमादिषु चार्चनम्। दानानि विप्रमुखेभ्यः प्रयच्छ विधिना नृप।

CC-0. Prof. Sugi Vrat क्रितेtri Colla from New Delhi. Digitize by S3 Foundation USA
प्राप्नोति वैष्णवं तेजो यत्काङ्क्षन्ति मुमुक्षवः ॥६॥

By resorting to this method of adoration, O the best of kings, through the grace and favour of Lord Narasimha a person attains the splendorous world of Visnu, the cherished abode of devotees longing for liberation. 9

पुरा पुरंदरो राजन् स्त्रीत्वं प्राप्तोऽपधर्मतः।
तृणिबन्दुमुनेः शापान्मुक्तो ह्यष्टाक्षराञ्जपात् ॥१०॥

In days of yore O king, because of his unrighteous conduct Lord Indra cursed by the sage Tṛṇavindu was converted into a woman. And the chanting of this eight-syllabled 'mantra' freed him from the curse. 10

## सहस्रानीक उवाच

एतत्कथय भूदेव देवेन्द्रस्याघमोचनम्। कोऽपघमं: कथं स्त्रीत्वं प्राप्तो मे वद कारणम्।।११॥

Sahasrānīka asked:

O revered Brahmin, please tell me how did Indra (the lord of gods) release himself from the sin: what was his unrighteous conduct and what for did he turn into a woman? Please tell me all this."

## श्रीमार्कण्डेय उवाच

राजेन्द्र महदास्यानं श्रृणु कौतूहलान्वितम्। विष्णुभक्तिप्रजननं श्रुण्वतां पठतामिदम्॥१२॥

Mārķaņdeya replied;

"Please listen to this glorious accourt which is very interesting indeed. The account no doubt evokes devotion in the people who read it aloud or listen to it. 12

पुरां पुरंदरस्यैव देवराज्यं प्रकुर्वतः। वैराग्यस्यापि जननं सम्भूतं वाह्यवस्तुषु।।१३॥

In ancient times when Indra used to rule in the heaven (the kingdom of gods), somehow there developed in him a feeling of detachment for the external objects ized 3 S3 Foundation USA

इन्द्रस्तदाभूद्विषमस्वभावो राज्येषु भोगेष्विप सोऽप्यिचन्तयत्। ध्रुवं विरागीकृतमानसानां स्वर्गस्य राज्यं न च किंचिदेव॥१४॥

राज्यस्य सारं विषयेषु भोगो भोगस्य चान्ते न च किंचिदस्ति । विमृदय चैतन्मुनयोऽप्यजस्न मोक्षाधिकारं परिचिन्तयन्ति ॥१५॥

सदैव भोगाय तपःप्रवृत्ति-भोगावसाने हि तपो विनष्टम्। मैत्र्यादिसंयोगपराङ्मुखानां विमुक्तिभाजां न तपो न भोगः॥१६॥

विमृह्य चैतत् स सुराघिनाथो विमानमारुह्य सिकिङ्किणीकम् । नूनं हराराघनकारणेन कैलासमभ्येति विमुक्तिकामः ॥१७॥

Then for the administration of the kingdom and for the pleasures and the enjoyments accompanying it, he developed a detached outlook. "Even rulership over the kingdom of heaven is a trifle for those who are tired of this world. The essence of kingship lies in the enjoyment of sensual pleasures, but alas! the enjoyment of sensual pleasures leads to nowhere. That is why the sages and the seers constantly think of the ways to liberation. For acquision of wealth and happiness people resort to penance, but after enjoyment of the desired objects penance ceases to have any utility, hence the question of penance or enjoyment does not arise in case of tnose, who, fed up with attachments and acquisitions are longing for liberation"—thus having thought over the matter Indra got into his chariot tinkling with small bells and with the only desire of attaining leviberation he started for Kailasa for adoring Siva. 14-17

स एकदा मानसमागतः सन् संवीक्ष्य तां यक्षपतेश्च कान्ताम्। समर्चयन्तीं गिरिजाङ्घ्रियुग्मं ध्वजामिवानङ्गमहारथस्य ॥१८॥

While residing in the Kailāsa mountain, in course of his wandering, once he came to the bank of the lake Mānasarovara; then he noticed Kuvera's (lord of Yakṣas) wife who was engaged in adoring the lotus-feet of Pārvatī and who was, as it were, the banner of the splendorous chariot of Ananga (the god of love). 18

प्रधानजाम्बूनदशुद्धवर्णाः
कर्णान्तसंलग्नमनोज्ञनेत्राम् ।
सुसूक्ष्मवस्त्रान्तरदृश्यगात्रां
नीहारमध्यादिव चन्द्रलेखाम् ॥१९॥

She had the pure and spotless complexion of gold: her lovely eyes were stretched as far the ears; like the disc of the moon appearing in a foggy weather, all her limbs were visible through the fine textured garment that she put on. 19

तां वीक्ष्य वीक्षणसहस्रभरेण कामं कामाञ्जमोहितमितनं ययौ तदानीम्। दूराध्वगं स्वगृहमेत्य सुसंचितार्थं-स्तस्यौ तदा सुरपतिर्विषयाभिलाषी॥२०॥

Intently looking at her with his thousand eyes, Indra was overtaken with passion and did not leave the place. Without repairing to his hermitage at distance, with the constant thought of the woman in mind, he became inclined to sensual pleasures. 20

पूर्वं वरं स्यात् सुकृलेऽपि जन्म ततो हि सर्वाङ्गशरीररूप्रम्। ततो घनं दुर्लंभमेव पश्चा-द्धनाघिपत्यं सुकृतेन लभ्यम्।।२१।।

It is difficult to attain birth in a high family; more diffied cult it is to attain both of these; birth in a high family and

a beauteous form. But rare indeed is the acquisition of all the three: birth in a high family, beauteous form and wealth or opulence. It is the meritorious action in the past life that leads to lordship over wealth. 21

> स्वर्गाधिपत्यं च मया प्रलब्धं तथापि भोगाय न चास्ति भाग्यम् । यः स्वं परित्यज्य विमुक्तिकाम्-स्तिष्ठामि मे दुर्गतिरस्ति चित्तो ॥२२॥

> मोक्षोऽमुना यद्यपि मोहनीयो मोक्षेऽपि किं कारणमस्ति राज्ये। क्षेत्रं सुपक्वं परिहृत्य द्वारे किं नाम चारण्यकृषि करोति॥२३॥

> संसारदुःखोपहता नरा ये कर्तुं समर्था न च किंचिदेव। अकिंमणो भाग्यविवर्णिताश्च वाञ्छन्ति ते मोक्षपथं विमूदाः॥२४॥

I attained the lordship of heaven, but I was not destined to enjoy that, it is foolish on my part that I have given up my kingdom and I am seeking for liberation. The bliss of liberation is something inferior to the pleasure of enjoying the kingdom and liberation can never lead to rulership over kingdom. Does a man ever care to till a forest tract, one he abandons his ownership over a patch of land of bounteous crops lying at his door step? The unfortunate idlers who continuously suffer in this world without the power and ability to do any work, are the fools who long for the path of liberation. 22-24

एतिह्नमृश्य बहुषा मित्सान् प्रवीरो रूपेण मोहितमना धनदाङ्गनायाः। सर्वीधराकुलमितः परिमुक्तधैयः सस्मार मारममराधिपचक्रवर्ती॥२५॥

CC-0. Prof. Satya Visat Shastri Collective the Indiany ways; Ithelwise and valiant king Indra, the sovereign lord of gods was charmed at the beauty of the wife of Kuvera; very much distressed due the pangs of love he lost his composure of mind and took refuge in Cupid (the god of love). 25

> समागतोऽसौ परिमन्दमन्दं कामोऽतिकामाकुलचित्तवृत्तिः । पुरा महेशेन कृताङ्गनाशो घैर्याल्लयं गच्छति को विशङ्कः ॥२६॥

Previously here on this mountain Kailāsa Lord Šiva had burnt down Cupid to ashes. Naturally very much worried and perturbed slowly and silently Cupid started for the place. When life is at a stake, who would have the patience to proceed to one's abode fearlessly? 26

श्रादिश्यतां नाथा यदस्ति कार्यं को नाम ते सम्प्रति शत्रुभूतः। शीघ्रं महादेशय मा विलम्बं तस्यापदं सम्प्रति भो दिशामि॥२७॥

Cupid approached Indra and said—"O lord, please order me as 10 what I am to do. Please tell me if there is anybody inimical to you. Command me at once, don't delay and instantly I would bring on him all distress and disaster." 27

श्रुत्वा तदा तस्य वचोऽभिरामं मनोगतं तत्परमं तुतोष । निष्पन्नमर्थं सहसेव मत्वा जगाद वाक्यं स विहस्य वीरः ॥२८॥

Having listened to his sweet and pleasing words, Indra was extremely happy in his mind. "My desired object is at once achieved"—thinking thus the valiant Indra smilingly replied. 28

रद्रोऽपि येनार्षशरीरमात्र-श्चक्रेऽप्यनङ्गत्वमुपागतेन । सोढुं समर्थोऽथ परोऽपि लोके CC-0. Prof. Satya-Yrat Shastra Collection, New Dalhi, Digitized by S3 Foundation USA शरामिषातम् ॥२१॥ एकाग्रिचता गिरिजाचंनेऽपि या मोहयत्येव ममात्र चित्तम्। एतामनङ्गायतलोचनाख्यां मदङ्गसङ्गैकरसां विवेहि॥३०॥

"O Cupid, it is due to the wrath of Rudra that you have been made bodyless (ananga): and even then through your power Rudra remains confined to one half of his body (after acceeding the other half to Pārvatī). Is there anybody in the world, O Cupid, who can withstand the brunt of your arrows? With single-minded devotion that young woman is engaged in the adoration of goddess Pārvatī; she charms and captivates my heart. O Cupid, please exert your influence so that the young woman with lovely elongated eyes would long for union with me." 29-30

स एवमुक्तः सुरवल्लभेने स्वकार्यभावाधिकगौरवेण । संघाय बाणं कुसुमायुघोऽपि सस्मार मारः परिमोहनं सुघीः ॥३१॥

Commanded by Indra who gave much weight to his self-interest, the wise and intelligent Cupid even though endowed with a bow of flowers, shot his arrow at the young woman while recalling to his memory the 'parimohana mantra' (the mantra for fascinating and beguiling). 31

सम्मोहिता पुष्पशरेण बाला कामेन कामं मदिवह्वलाङ्गी। विहाय पूजां हसते भुरेशं कः कामकोदण्डरवं सहेत॥३२॥

Enraptured with the arrow of flowers hit by Cupid, the young woman at once ceased to worship and smiled at Indra, the lord of gods. Who is there capable to withstand the twang of the bow of Cupid? 32

विलोलनेत्रे अयि कासि बाले
सुराधिपो वाक्यमिदं जगाद ।

CC-0. Prof. Satya Vratस्मिक्षिह्यन्तीय Newप्रमांसिगंद्वां कुंदरां S3 Foundation USA
कस्येह कान्ता वद पुण्यभाजः ॥३३॥

Then noticing her smiling Indra said these words, "O lady with tremulous eyes; (By your grace and charm) you captivate the hearts of men. Please tell me who is that meritorious person fortunate to have you as his wife?" 33

उक्तापि बाला मदिवह्नलाङ्गी रोमाञ्चसंस्वेदसकम्पगात्रा । कृताकुला कामशिलीमुखेन सगद्गदं वाक्यमुवाच मन्दम्।।३४॥

कान्ता घनेशस्य च यक्षकन्या प्राप्ता च गौरीचरणार्चनाय। प्रव्रहि कार्यं च तवास्ति नाथ कस्त्वं वदेस्तिष्ठसि कामरूपः॥३५॥

Thus asked by Indra she became wild in love. Hit by the arrow of Cupid she had horripilation in her body; drops of sweat came on her and she shivered. Choked with emotions in a low and soft voice she said—'Born as the daughter of a Yaksa I happen to be the wife of Kuvera, the lord of wealth. For the sake of adoring the lotus-feet of Pārvatī I had been here. You look lovely like Cupid. O lord, what is your business? Please give me your identity. 34-35

### इन्द्र उवाच

सा त्वं समागच्छ भजस्य मां चिरा-न्मदेक्षसङ्गोत्सुकतां व्रजाशु । त्वया विना जीवितमप्यनल्पं स्वर्गस्य राज्यं मम निष्फलं स्यात् ॥३ ६॥

Indra replied:

"O my dear, I am Indra, the lord of heaven. Please accept me as the lord of your life; be united with me without delay and with the longing for my company, you reside with me for all time to come. In your absence my life and the vast kingdom of heaven as well are useless". 36

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अक्ता च सैवं मघुरं च तेंन कंदर्पं संतापितचा रुदेहा । विमानमा रुह्य चलत्पता कं सुरेशकण्ठग्रहणं चकार ॥३७॥

Thus replied by Indra in seweet and pleasing words, the lovely lady was exceedingly tormented by love: she got into the chariot decorated with waving banners and immediately embraced Indra by his neck. 37

जगाम शीघ्रं स हि नाकनाथः साकं तया मन्दरकन्दरासु । अदृष्टदेवासुरसंचरासु विचित्ररत्नाङ्कुरभासुरासु ॥३६॥

Then all at once Indra, the lord of heaven in the company of that lady repaired to the caves of the Mandara mountain. The way leading to the Mandara mountain was unknown to the gods and the demons as well; moreover the interior of the caves used to shine with the lustre emanating from the gems of variegated colours. 38

रेमे तया साकमुदारवीर्य-दिचत्रं सुरेदवर्यगतादरोऽपि । स्वयं च यस्या लघुपुष्पश्रय्यां चकार चातुर्यनिधिः सकामः॥३६॥

It is surprising that without caring for the administration of the heaven, in the company of the young women Indra spent his time in love and dalliance. The lord adept in all the arts of love was so much overtaken with passion that he himself prepared a small couch of flowers for his beloved. 39

जातः कृतार्थोऽमरवृन्दनाथः सकामभोगेषु सदा विदग्धः । मोक्षाधिकं स्नेहरसातिमृष्टं CC-0. Prof. Satya Vrat Shastrifर जिल्ला निर्मा कि जीनी होत्रा हो स्वीकृति स्व The lord of gods expert in the arts of sensual gratification was happy and blessed in the company of the woman. The pleasure and happiness that he derived by closely embracing the wife of Kuvera was more hightened due to his excessive love and attachment; and that appealed to him much more than the bliss of liberation. 40

> अथागता यक्षपतेः समीपं नार्योऽनुवर्ज्येव च चित्रसेनाम्। ससम्भ्रमाः सम्भ्रमिबन्नगात्राः सगद्गदं प्रोचुरसाहसज्ञाः॥४१॥

> नूनं समाकर्णय यक्षनाथ विमानमारोप्य जगाम किश्चत्। संवीक्षमाणः ककुभोऽपि कान्तां विगृह्य वेगादिह सोऽपि तस्करः॥४२॥

With Indra leaving for the Mandara mountain in the company of Citrasenā, all her friends and companions hastily repaired to Kuvera; in worry and anxiety, with ashes and paints all over their bodies these timid women addressed Kuvera with their voice choked with emotions, "O lord of Yakşas, please listen to us. Some stranger caught hold of your wife Citrasenā and got her seated in his chariot. We looked on hopelessly, when the scoundrel very speedily drove the chariot and vanished somewhere." 41-42

वचो निशम्याथ घनाघिनाथो विषोपमं जातमषीनिभाननः। जगाद भूयौ न च किंचिदेव बभूव वै वृक्ष इवाग्निदग्धः ॥४३॥

On listening to this news distressing as deadly poison, the face of Kuvera, the lord of wealth turned completely dark; he was stunned and looked like a tree burnt down by fire. 43

विज्ञापितार्थों वरकन्यकाभि-र्यहिचत्रसेनासहचारिणीभिः । मोहापनोदाय मति दघानः स कण्ठकुब्जोऽपि समाजगाम ॥४४॥

Informed of the incident by the lovely Yakşa—maidens accompanying Citrasenā, Kuvera's minister Kanthakubja came there with a view to bringing his lord back to his senses. 44

श्रुत्वाऽज्यतं वीक्ष्य स राजराज उन्मीलिताक्षो वचनं जगाद। विनि:श्वसन् गाढसकम्पगात्रः स्वस्थं मनोऽप्याशु विघाय दीनः॥४४॥

Having heard of the arrival of the minister, the sovereign lord Kuvera opened his eyes. His body shivered terribly; he breathed long sighs in agony; somehow with difficulty he controlled his emotions and thus very much depressed he uttered these words; - 45

तद्योवनं यद्युवतीविनोदो धनं तु चैतत्स्वजनोपयोगि । तञ्जीवितं यित्ऋयते सुधर्मं-स्तदाधिपत्यं यदि नष्टविग्रहम् ॥४६॥

"Youth is fruitful provided it is utilised for enjoying a young woman: wealth is really worth-possessing if it can be utilised for one's kith and kin: life is worth-having if one spends one's life time in meritorious deeds; and lordship is worth-having provided there is absence of dispute and discord. 46

विङ्मे घनं जीवितमत्यनस्पं राज्यं बृहत्सम्प्रति गुह्यकानाम्।

CC-0. Prof. Satya विश्वासितः चार्तितात ज्ञु वेद् करिचत् by S3 Foundation USA पराभवोऽस्तीति च को मृतानाम् ॥४७॥ Fie upon my wealth, my life and this vast extensive kingdom of the *Guhvakas*. Now I will enter fire when nobody knows of this humiliation. How does one care for the humiliation after one is dead! 47

पार्के स्थितस्यापि च जीवितो में गता तडागं गिरिजाचेंनाय। हृता च केनापि वयं न विद्यो ध्रुवं न तस्यास्ति भयं च मृत्योः॥४८॥

For worshipping Pārvatī she had been to the lake, I was so near to her; and I am alive, still some scoundrel abducted her, I don't know who is that rogue, but I am sure, he is least afraid of his life." 48

जगाद वानयं स च कण्ठकुब्जो
मोहापनोदाय विभोः स मन्त्री ।
श्राकण्यंतां नाथ व चास्ति योग्यः
कान्तावियोगे निजदेहघातः ॥४९॥

एका पुरा रामवधूहुँता च निशाचरेणांपि मृतो न सोऽपि। अनेकशः सन्ति तवात्र नार्यः को ∤नाम चित्ते क्रियते विषादः॥५०॥

विमुच्य शोकं कुरु विक्रमे मित घैर्यं समालम्बय यक्षराज । मृशं न जल्पन्ति रुदन्ति साघवः पराभवं बाह्यकृतं सहन्ते ॥५१॥

कृतं हि कार्यं गुरु दर्शयन्ति सहायवान् वित्तप कातरोऽसि किम् । सहायकार्यं कुरुते हि सम्प्रति स्वयं हि यस्यावरको विश्वासम्बद्धाः साम्बद्धाः USA In order to remove the sorrow and suffering of his lord, the minister Kanthakubja said,—"Please listen to me, it does not behove you O lord, to give up the life at the loss of your wife. Once in days of yore a demon abducted Sitā, the only wife of Rāma - even then he did not give up his life, but in your case there are a number of women (in your harem), is there any basis for grief? O lord of Yakşas, away with grief: resort to valour: have patience; noble souls neither talk a lot nor do they weep, rather silently they bear with all the humiliation brought upon them by others, Noble souls achieve great things in their life and show their worth, O lord of wealth, you have a lot of friends to help you: and there is no reason for you to worry. Even now your younger brother Vibhīṣaṇa is ready by your side." 49-52

घनद उवाच

विभाषणो मे प्रतिपक्षभूतो दायादभावं न विमुञ्चतीति। घ्रुवं प्रसन्ता न भवन्ति दुर्जनाः कृतोपकारा हरिवज्रनिष्ठुराः ॥५३॥

Kuvera replied:

"Vibhīṣaṇal is hostile to me. As a remote kinsman he still harbours ill-feeling towards me. Wicked people, even

1. Relationship between Kuvera and Vibhīṣaṇa—Vaiśrvana or Kuvera happens to be the son of sage Viśravas. By propitiating Brahmā through rigorous penance, he attains the position of lord of wealth. As suggested by his father, he takes up his residence in Lankā.

Viśravas has three other sons—Rāvaṇa, Kumbhakarṇa and Vibhīṣaṇa by another wife—Kaikasī. Fortified with the boons of Brahmā the evil-minded Rāvaṇa asks Kuvera to vacate the city of Lankā. At the advice of Viśravas, Kuvera leaves Lankā and proceeds to Kailāsa to live there. Since then the demons continue to live in Lankā, and Rāvaṇa is installed as its ruler. Thus as sons of sage Viśravas both Kuvera and Vibhīṣaṇa CC-0. Prhappen rator be two brothers. Born from forwerindifferent mothers. (Rām. VII. Uttarakāṇḍa Ch. 3, Chs. 9-11).

though you do some good to them, are never pacified; they never concede to your advice, rather they become as tough as the thunderbolt of Indra. 53

न चोपकारैनं गुणैनं सौहृदैः प्रसादमायाति मनो हि गोत्रिणः। उवाच वाक्यं स च कण्ठकुब्जो युक्तं त्वयोक्तं च धनाधिनाथ।।५४॥

Neither with beneficial deeds nor with noble qualities nor with friendship can a kinsman be pleased."

Kanthakubja replied:
"O lord of wealth, you have told the truth. (54)

परस्परं ध्नन्ति च ते विरुद्धा-स्तथापि लोके न पराभवोऽस्ति। पराभवं नान्यकृतं सहन्ते नोष्णं जलं ज्वालयते तृणानि।।५५॥

It is is a fact that kinsmen when they are inimical, fight with one another. Still as a group they do not accept any defeat in the society. Water heated by the rays of the sun never burns the blades of grass or herbs growing in it. Likewise kinsmen (though fighting among themselves) never tolerate any humiliation meted out to any of them from outside. 55

तस्मात्समागच्छ घनाघिनाथ पाइवँ च वेगेन विभीषणस्य। स्वबाहुवोर्याजितवित्तभोगिनां स्वबन्धुवर्गेषु हि को विरोधः॥४६॥

Therefore O lord of wealth, go at once and take refuge in Vibhişaņa. How can there be hostility among friends and relatives if each one of them has acquired wealth and opulence by the sweat of his own brow?" 56

इत्युक्तः स तदा तेन कण्ठकुडजेन मन्त्रिणा । CC-0. Pविमोचणस्य<sup>Sh</sup>क्षामीध्यं<sup>tio</sup>जगामीधुं<sup>i. Destitized</sup> by S3 Foundation USA Thus advised by the minister Kanthakubja, Kuvera thought over the matter and at once approached Vibhīṣaṇa.

ततो लङ्काधिपः श्रुत्वा बान्धवं पूर्वजं तदा। प्राप्तं प्रत्याजगामाशु विनयेन समन्वितः ॥ १६॥

When Vibhlsana, the king of Lanka heard of the arrival of his elder brother, he at once went out and welcomed him with all modesty and humility. 58

ततो विभीषणो दृष्ट्वा तदा दोनं च बान्धवम् । संतप्तमानसो भूप जगादेदं वचो महत्।।५१।।

When Vibhişana noticed his brother in a depressed and dejected mood, he was very much pained at heart and spoke to him these noble words. 59

विभोषण उवाच

कथं दीनोऽसि यक्षेश किं कष्टं तव चेतसि। निवेदयाधुनास्माकं निश्चयान्मार्जयामि तत्।।६०॥

तदैकान्तं समासाद्य कथयामास वेदनाम्।

Vibhīşaņa asked:

"Why do you look depressed? O lord of Yakşas, what is your worry? Please tell me your trouble. I would surely take care of it." Then Kuvera went inside and privately disclosed to him all the troubles. 60-61°

### घनद उवाच

गृहीता किं स्वयं याता निहता केनचिद्द्विषा ॥६१॥ भ्रातः कान्तां न पश्यामि चित्रसेनां मनोरमाम् । एतद्बन्धो महत्कष्टं मम नारीसमुद्भवम् ॥६२॥

प्राणान् वै घातयिष्यामि अनासाद्य चवल्लभाम्।

Kuvera replied:

"Since a few days I am not getting any trace of my beautiful wife Citrasenā. I don't know whether she has eloped with somebody or somebody has forcibly taken her away; or is it a fact that she has been killed by somebody inimical to me? Thus O brother, I am suffering a lot because of the loss of my wife. In case I fail to get back my beloved. I would surely put an end to my life." 618-63°

## विभीषण उवाच

आनियज्यामि ते कान्तां यत्र तत्र स्थितां विभो ॥६३॥

कः समर्थोऽघुनास्माकं हर्तुं नाथ तृणस्य च। ततो विभीषणस्तत्र नाडीजङ्कां निशाचरीम्।।६४।।

भृशं संजल्पयामास नानामायागरीयसीम् । धनदस्य च या कान्ता चित्रसेनाविधानतः ॥६४॥

सा च केन हुता लोके मानसे सरसि स्थिता। तां च जानीहि संवीक्ष्य देवराज।दिवेश्मसु ॥६६॥

Vibhīşaņa replied;

"O lord, don't worry; I would bring back your wife wherever she may be. Is there anybody who can steal away even a blade of grass in my possession?" There was the demoness Nādījanghā famous for her knowledge of various magical tricks; for a long time Vibhīṣaṇa confided to her: "On the bank of the lake Mānasarovara, Kuvera's beloved wife Citrasenā was busy in worshipping goddess Pārvatī. And there somebody has abducted her. In the palaces af Indra and other guardians of quarters, you please look for her and trace her out." 638-66

ततो निशाचरी भूप कृत्वा मायामयं वपुः। जगाम त्रिदिवं शोघ्रं देवराजादिवेशम्स ॥६७॥। USA Then O king, the demoness assumed a magical form and at once started for the heaven in order to search her out in the palaces of divinities like Indra etc. 67

यया दृष्टचा क्षणं दृष्टो मोहं यास्यति चोपलः। यस्याः समं घ्रुवं रूपं विद्यते न चराचरे॥६८॥

By her magical powers the demoness turned herself into a paragon of beauty, whose equal is never to be found in the three worlds: even the inanimate stone would instantly be enchanted by her sight. 68

एतिस्मन्नेव काले च देवराजोऽिप भूपते। सम्प्राप्तो मन्दराच्छीघ्रं प्रेरितिक्चित्रसेनया।।६६॥ ग्रहीतुं दिव्यपुष्पाणि नन्दनप्रभवाणि च। तत्र पश्यन् स तां तन्वीं निजस्थाने सभागताम्।।७०॥ अतीवरूपसम्पन्नां गीतगानपरायणाम्। तां वीक्ष्य देवराजोऽिप स कामवशगोऽभवत्।।७१॥

Just by this time at the behest of Citrasena, Indra had left the Mandara mountain and was present in the heaven looking for beautiful flowers of the Nandana garden.

In that very heaven there appeared the demoness Nādījanghā, the paragon of beauty singing sweet and melodious songs. On noticing her there, Indra was overtaken with passion. 69-71

ततः सम्प्रेरयामास देववैद्यी सुराधिपः।
तस्याः पार्श्वे समानेतुं ध्रुवं चान्तः पुरे तदा ॥७२॥
देववैद्यौ तदाऽऽगत्य जल्पतश्चाग्रतः स्थितौ।
बागच्छ भव तन्विङ्गि देवराजसमीपगा ॥७३॥
इत्युक्ता सा तदा ताभ्यां जगाद मश्रुराक्षरम्।

Then Indra (the lord of gods) deputed both the divine physicians to fetch her somehow or other to his harem. Both these physicians went before her and said So Charming lady,

please come on, proceed to Indra, the lord of gods."
Thus asked by them, the beautiful lady gave them a sweet reply. 72-74"

## नाडीजङ्घोवाच

देवराजः स्वयं यन्मे पाइवं चात्रागमिष्यति ॥७४॥

तस्य वाच्यं च कर्तव्यं नान्यथा सर्वथा मया। तौ तदा वासवं गत्वा ऊचतुर्वचनं शुभम्।।७५।।

Nādījanghā replied:

"I would do as advised by Indra, provided the lord of gods would himself come over to me, otherwise not." Then both the divine physicians went to Indra and conveyed to him the message of Nādijanghā. 740-75

#### वासव उवाच

समादेशय तन्विङ्ग कि कर्तव्यं मयाधुना। सर्वदा दासभूतस्ते याचसे तद्दाम्यहम्।।७६॥

Then Indra came to Nādijanghā and said, "O beautiful lady, please command me as to what I can do for you: for all time to come I am at your disposal; I shall fulfill all your wants." 76

# 

याचितं यदि मे नाथ दास्यसीति न संशय:। ततोऽहं वशगा देव भविष्यामि न संशय:॥७७॥

अद्य त्वं दर्शयास्माकं सर्वः कान्तापरिग्रहः। मम रूपसमा रामा कान्ता ते चास्ति वा न वा ॥७६॥

The beutiful lady said:

"Definitely I would be at your service provided you assure me of satisfying my wants. Now present before me all the women that you have married; I would like to see if any of your wives can match me in beauty." 77-78

तया चोक्ते च वचने स भूयो वासवोऽवदत्। दर्शियष्यामि सर्वं ते देवि कान्तापरिग्रहम्।।७६।।

At these words of Nādijanghā, Indra once again replied, "O gracious lady, let us proceed: I would show you all the women in my harem. (79)

स सवं दर्शयामास वासवोऽन्तः पुरं तदा । ततो जगाद भूयः स किंचिद्गूढंमम स्थितम् ॥६०॥ विमुच्यैकां च युवतीं सवं ते दिश्चतं मया।

इन्द्र उवाच सा रामा मन्दरे चास्ति अविज्ञाता सुरासुरै: ॥५१॥ तां च ते दर्शयिष्यामि नास्येयं कस्यचित्त्वया।

Then Indra took her to the harem and presented each of his wives before her. Then again Indra confided to her "O lady, I have kept something secret; except one youthful lady you have seen all my wives. That charming lady lives in a cave of the Mandara mountain; none of the gods and the demons is aware of it; to you only I would present that lady: don't disclose it to any one else please keep it a secret." 80-82°

ततः स देवराजोऽपि तया साधं च भूपते ॥ २ १॥ गच्छन्नेवाम्बरे भूप मन्दरं प्रति भूधरम् ॥ तस्य व गच्छमानस्य विमानेनाकंवर्चसा ॥ २ ३॥ दर्शनं नारदस्यापि तस्य जातं तदाम्बरे ॥ तं वीक्ष्य नारदं वीरो लज्जमानोऽपि वासवः ॥ २ ४॥

नमस्कृत्य जगादोच्चैः क्व यास्यसि महामुने । ततः कृताशीः स मुनिरवदित्त्रदिवेश्वरम् ॥६५॥

गच्छामि मानसे स्नातुं देवराज सुखी भव। CC-0. Prof. Sat**ताडीज्ञह**ोऽस्तिल्यकुगालं हाझसानां महारमनाम् ॥५६॥। विभीषणोऽपि ते भ्राता सुखी तिष्ठति सर्वदाः। एवमुक्ता च मुनिना साः कृष्णवदनाभवत्।।=७॥

Then with these words O king, Indra (the lord of gods) accompanied her to the Mandara mountain in his aerial chariot. While proceeding in his aerial chariot resplendent like the sun, he met the divine sage Nārada. Even though ashamed of meeting Nārada, Indra bowed down to him and enquired, O divine sage, where do you proceed? Then the sage blessed Indra, the lord of heaven and said, "O lord of gods, may you be happy and prosperous! I am going for a bath in the the lake Mānasa." Having taken cognizance of Nādijanghā who then accompanied Indra, Nārada asked-"O Nādijanghā, is it all right with the high minded demons? Is your brother Vibhīṣaṇa hale and hearty?" At these words of the sage, Nādījanghā became depressed and her face turned pale. 826-87

विस्मितो देवराजोऽपि छलितो दुष्टयानया। नारदोऽपि गतः स्नातुं कैलासे मानसं सरः॥६८॥

Then very much surprised Indra thought to himself, 'Alas! this devil has deceived me.' And Nārada Ieft for the lake Mānasa situated in the Kailāsa mountain. 88

इन्द्रस्तां हन्तुकामोऽपि आगच्छन्मन्दराचलम् । यत्राश्रमोऽस्ति व नूनं तृणविन्दोमहात्मनः ॥६६॥ क्षणं विश्रम्य तत्रैव घृत्वा केशेषु राक्षसीम् । हन्तुमिच्छति देवेशो नाडोजङ्कां निशाचरीम् ॥६०॥

तावत्तत्र समायातस्तृणविन्द्रुनिजाश्रमात्।

Having decided upon killing Nādījangha, Indra reached the Mandara mountain and rested there for a moment. In that very Mandara mountain there was the hermitage of the noble sage Irṇavindu. When Indra caught hold of the demoness by her hairs and went to kill her, the sage Trṇavindu came out of his hermitage. 89-91°

घृता ऋति सा राजिन्नद्रेणापि निशाचरी ॥ १॥ मा मां रक्षिति पुण्यात्मा हन्यमानां च साम्प्रतम् । तदाऽऽगत्य मुनिश्रेष्ठस्तृणिबन्दुमँहातपाः ॥ १॥ जगाद पुरतः स्थित्वा मुञ्चेमां महिलां वने । जल्पत्येवं मुनौ तिस्मन् महेन्द्रेण निशाचरी ॥ १३॥ वज्रेण निहता भूयः कोपयुक्तेन चेतसा । स चुकोप मुनिश्रेष्ठः प्रेक्षमाणो मुहुर्मुंहुः ॥ १४॥ यदेषा युवती दुष्ट निहता मे तपोवने । ततस्त्वं मम शापेन निश्चयात्स्त्री भविष्यसि ॥ १॥।

The demoness about to be slain by Indra was loudly bewailing, "I am killed, I am killed, is there any righteous person to save me at present?" Then the great venerable sage Tṛṇavindu came out of his hermitage; he stood up in front of Indra and said, "In my penance-grove you must not kill a woman: leave her alone." When the sage Tṛṇavindu uttered these words, Indra was very much infuriated and slew her with his thunderbolt. Then the venerable sage looked at him again and again and overtaken by anger addressed him in these words "O sinner, in my hermitage you have dared to kill this young lady; hence I curse you, turn into a woman."

इन्द्र उवाच

एषा नाथ महादुष्टा राक्षसी निहता मया। अहं स्वामी सुराणां च शापं मा देहि मेऽघुना ॥ ६६॥

Indra said:

. . . ;

"O revered sire, I happen to be Indra, the lord of gods.

This woman is a demoness of villainous nature. That is why
I killed her, hence it does not behave you to curse me." 96

मुनिख्वाच

नूनं तपोवनेऽस्माकं दुष्टास्तिष्ठन्ति सांघवः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection Deनिध्नन्ति d byपरस्परम्।।।६७॥ ममात्र तपसी भावान्ति Deनिध्ननित्र d byपरस्परम्।।।६७॥ इत्युक्तो हि तदा चेन्द्रः प्राप्तः स्त्रीत्वं न संशयः। जगाम त्रिदिवं भूप हतशक्तिपराक्रमः।।६८।।

The sage replied:

"My hermitage is the abode of both the sinners and the righteous, because of the power of my penance they do not kill one another. (You have killed the demoness and violated the conventions and naturally you deserve to be cursed)."

Thus retorted by the sage, O king, Indra turned into a woman; bereft of his strength and valour he returned to the heaven. 57-98

नासीनो हि भवत्येव सर्वदा देवसंसदि। देवा दुःखं समापन्ना दृष्ट्वा स्त्रीत्वं गतं हरिम् ॥ १६॥

There in the heaven overtaken with grief and sorrow he was averse to take his seat in the assembly of gods. And gods too were very much depressed and dejected to see Indra turned into a woman. 99

ततो देवगणाः सर्वे वासवेन समन्विताः। जरमुश्च ब्रह्मसदनं तथा दीना शची तदा।।१००॥

Then along with Indra, all the divinities and the unfortunate queen Saci started for the abode of Brahmā. 100

ब्रह्मा भग्नसमाधिश्च तावत्तत्रैव संस्थिताः। देवा ऊचुरुच तें सर्वे वासवेन समन्विताः॥१०१॥ तृणबिन्दोर्मुनेः शापाद्यातः स्त्रीत्वं सुराधिपः। सं मुनिः कोपवान् ब्रह्मन्नैव गच्छत्यनुब्रहम्।।१०२॥

Brahmā was seated in meditation; these gods waited for sometime: when His meditation was over, all these gods along with Indra complained to Him, "Cursed by the sage Truavindu Indra has turned into a woman; O lord Brahman, by no means the wrathful sage is pacified." 101-102

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

पितामह उवाच

न मुनेरपराघः स्यातृणिबन्दोर्महात्मनः।
स्वकर्मणोपयातोऽसौ स्त्रीत्वं स्त्रीवधकारणात्।।१०३॥
चकार दुनंयं देवा देवराजोऽपि दुर्मदः।
जहार चित्रसेनां च सुगुप्तां घनदाङ्गनाम्।।१०४॥
तथा जघान युवतीं तृणिबन्दोस्तपोवने।
तेन कर्मविपाकेन स्त्रोभावं वासवो गतः।।१०५॥

Brahmā (the progenitor of the world) replied:

"I don't find any fault with the revered sage Tṛṇavindu: Indra killed a woman and in return he has turned into a woman; he has reaped the fruits of his own action; O gods, Indra, the lord of gods, intoxicated with pride has done the most unholy deed: he abducted Kuvera's wife Citrasenā even though she was well-guarded. Not only that in the holy hermitage of the sage Tṛṇavindu, he killed the young lady Nāḍījaṅghā. Hence in consequence of the heinous deeds committed by him, Indra has turned into a woman." 103 105

# देवा ऊचुः

यदसौ कृतवाञ्शम्भोंदुर्नयं नाथ दुर्मतिः। तत्सवं साधियध्यामो वयं शच्या समन्विताः॥१०६॥

The gods said:

"The evil-minded Indra has definitely committed the unholy deeds and has, so to say, humiliated Siva (as he abuducted Citrasenā engaged in worshirping Sīva's spouse Pārvatī). To atone these wrongs, along with Sacī all of us would approach Kuvera and propitiate him. 106

कान्ता धनाधिनाथस्य गूढा तिष्ठति या विभो। तां च तस्मै प्रदास्यामः सर्वे कृत्वा परां मतिम्।।१०७॥

त्रयोद्वयां चतुर्दश्यां देवराजः शचीयुतः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA नन्दने चार्चनं कर्ता सर्वेदा थक्षरक्षसाम्।।१०८॥ Kuvera's wife Citrasenā now lies hidden in a cave of the Mandara mountain. With noble thoughts dawning upon us we will restore her to Kuvera. And in the Nandana garden, in the company of his spouse Sacī on every thirteenth and fourteenth day (of the dark and bright fortnight) Indra would make it a habit of worshipping Yakşas and the demons." 107-108

ततः शची तदा गूढं चित्रसेनां विगृह्य च। मुमोच यक्षभवनं प्रियकष्टानुवर्त्तिनीम्।।१०६॥

Citrasenā was the cause of misery of her dearest husband; therefore Sacī secretly guided her to Kuvera, the lord of Yakşas and left her in his palace. 109

पुतिस्मन्तन्तरे दूतोऽकाले लङ्कां समागतः। धनेशं कथयामास चित्रसेनासमागमम्।। ११०।। शच्या साकं समायाता तव कान्ता धनाधिप्। सखीं स्वामतुलां प्राप्य चरितार्था बभूब सा।। १११।। धनेशोऽपि कृतार्थोऽभूजगाम निज्वेश्मनि।

Just by this time the messanger (of Kuvera) all on a sudden arrived in Lankā and informed Kuvera of the return of Citrasenā. "O lord of wealth, accompanied by Sacī your beloved wife Citrasenā is back home. And she is extremely fortunate to get the company of such a blessed lady like Sacī." Kuvera too was happy to hear this glorious news and with all his purpose achieved, he returned home. 110-112°

सर्वमेतत्कृतं ब्रह्मन् प्रसादात्ते न संशयः॥११२॥ पतिहीना यथा नारी नाथहीनं यथा बलम्। गोकुलं कृष्णहीनं तु तथेन्द्रेणामरावती॥११३॥

The gods said:

"O lord Brahmin, through your grace and favour all this has been achieved (Citrasenā has been restored to her husband Kuvera), but in absence of Indra Amarāvatī, (the city of gods) has lost all its charm Like a woman without her husband, like an army without a commander, like Gokula (the cowherd village on the bank of the river Yamunā) without Kṛṣṇa, 'Amarāvati' without Indra is dry and desolate. 1128-113

जपः क्रिया तपो दानं ज्ञानं तीर्थं च वे प्रभो। वासवस्य समाख्याहि यतः स्त्रीत्वाद्विमुच्यते ॥११४॥

Through thy blessings let Indra be freed from woman-hood and be his ownself. O lord, be pleased to tell us the specific 'japa' (chanting of the hymns), kriyā (sacrifice), tapas (penance), dāna (gifts), jūāna (knowledge) or the particular tīrthā (holy place) that Indra would resort to for gettiing back his ownself." 114

## ब्रह्मोवाच

निहन्तु न मुनेः शापं समर्थोऽहं न शंकरः। तीथं चान्यन्न पश्यामि मुक्त्वैकं विष्णुपूजनम्।।११५॥

Brahmā replied:

"It is not within my powers to negate the curse of the sage: neither is it possible for Samkara. To get rid of the curse I don't find any holy place except the adoration of Lord Vişnu. 115

अष्टाक्षरेण मन्त्रेण पूजनं च तथा जपम्। करोतु विधिवच्छकः स्त्रीत्वाद्येन च मुच्यते ॥११६॥

In the prescribed manner Indra should adore Lord Visnu to the accompaniment of the eight-syllabled 'mantra' and also in the prescribed manner he should chant this 'mantra'. And I think, that would be enough to release him from womanhood. 116

एकाग्रमनसा शक स्नात्वा श्रद्धासमन्वितः। कॅनमो नारायणायेति जप त्वमात्मशुद्धये।।११७॥

O Indra, take your bath, for self-purification with faith devotion attentively chant of the manife of "Om Anamo Narayanaya (Om obeisance to Lord Narayana). 117

लक्षद्वये कृते जाप्ये स्त्रीभावान्मुच्यसे हरे। इति श्रुत्वा तथाकार्षीद्ब्रह्मोक्तं वचनं हरिः। स्त्रीभावाच्च विनिर्मुक्तस्तदा विष्णोः प्रसादतः।।११८॥

O Indra, chanting of this 'mantra' two hundered thousand times would enable you to be freed from womanhood." As advised by Brahmā, Indra did accordingly and through the grace of Lord Viṣṇu he was freed from womanhood. 118

### मार्कण्डेय उवाच

इति ते कथितं सर्वं विष्णुमाहात्म्यमुत्तमम्। मया भृगुनियुक्तेन कुरु सर्वमतन्द्रितः॥११६॥

Mārkaņdeya said

"O king, thus, as advised by the sage Bhṛgu I have narrated before you the glories of Lord Viṣṇu. Don't be indelent and make it a habit of adoring Lord Viṣṇu. 119

श्रुण्वन्ति ये विष्णुकथामकल्मषा वीर्यं हि विष्णोऽखिलकारणस्य। ते मुवतपापाः परदारगामिनो विशन्ति विष्णोः परमं पदं घ्रुवम् ॥१२०॥

Visnu is the supreme cause of the universe: those who listen to his account relating to His glory and power, even though guilty of adultery, go to His highest abode free from all sin and impurities." 120

### सूत उवाच

इति सम्बोधितस्तेन मार्कण्डेयेन पार्थिवः। नरसिंहं समाराष्य प्राप्तवान् वैष्णवं पदम्।।१२१।।

एतत्ते कथितं सर्वं भरद्वाज मुने मया। सहस्रानीकचरितं किमन्यत् कथयामि ते॥१२२॥ Suta said

Thus the revered sage Mārkandeya clearly explained all this to the king Sahasrānīka, then the king took up the adoration of Lord Narasimha in right carnest and attained the

abode of Viṣṇu. O revered sage Bharadvāja, I have given a detailed account of the life of the king Sahasrānīka. Please tell me what more I would say. 121-122

कथामिमां यस्तु श्रृणोति मानवः
पुरातनीं सर्वविमुक्तिदां च।
सम्प्राप्य स ज्ञानमतीव निर्मलं
तेनैव विष्णुं प्रतिपद्यते जनः॥१२२॥

A person who listens to this old ancient story leading to liberation, is endowed with pure and sublime knowledge and through that he (or she) attains Vişnu 123

इति श्रीनर्रासहपुराणे सहस्रानीकचरितेऽष्टाक्षरमन्त्रकथनं नाम त्रिषष्टितमोऽष्ट्याय: ॥६३॥

ing the state of the state of the state of

the state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second st

the fact of the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first that the first

an figure arms a sorp a sorp

# चतुःषष्टितमोऽध्यायः

spared some that of the same of to seem

257

#### CHAPTER LXIV

#### श्रीभरद्वाज उवाच

सत्यं केचित्प्रशंसन्ति तंपः शौचं तथापरे। सांख्यं केचित्प्रशंसन्ति योगमन्ये प्रचक्षते॥शा

भानं केचित्प्रशंसन्ति समलोष्टाश्मकाञ्चनाः। क्षमां केचित्प्रशंसन्ति तथैव च दयार्जवम्॥२॥

केचिद्दानं प्रशंसन्ति केचिदाहुः परं शुभम्। सम्यक्तानं परं केचित्केचिद्वैराग्यमुत्तमम्॥३॥

अग्निष्टोमादिकर्माणि तथा केचित्परं विदुः। आत्मध्यानं परं केचित्सांख्यतत्त्वार्थवेदिनः॥४॥

वर्मार्थंकाममोक्षाणां चतुर्णामिह केवलम् । उपायः पदभेदेन बहुवैवं प्रचक्ष्यते ॥॥॥

There are different ways and means for attaining the four objects of life—(i) dharma, (ii) artha, (iii) kāma and (iv) mokşa. Some speak of 'truth' (satya) as the chief expedient for that, others speak of the necessity of penance (tapas) or purity (sauca), some eulogise 'Samkhya' and others eulogise 'Yoga', people to whom a clod, stone and a piece of gold are all the same, speak highly of knowledge (jñāna), others glorify forgiveness (kṣama) and there are others for whom mercy (daya) and rectitude (arjavam) are of great importance; whereas some speak of bestowar of gifts (dana) in highest terms, others take some ways and means as the most worthy. If one eulogises "right knowledge" samyagjiana), the other eulogises "renunciation" (vairagyam). Others speak of sacrifices like Agnistoma as the most efficacious and there are still others well-versed in Samkhya philosophy for whom there is nothing higher than the meditation of the self (aimadhyāna). Thus diverse torminologies have been

used to denote the means necessary for attaining the four objects of life. 1-5

एवं चावस्थिते लोके कृत्याकृत्यविघो नराः। व्यामोहमेव गच्छन्ति विमुक्ताः पापकर्मभिः॥६॥

This being the state of affairs, even people absolutely sinless are deluded in this world: they don't know what should be done and what should be adherred. 6

यदेतेषु परं कृत्यमनुष्ठेयं महात्मिशः। वक्तुमर्हेसि सर्वेज्ञ मम सर्वीर्थसाधकम्।।७।।

Of all these different ways and means please tell me which is the most worthy and effective expedient fit to be followed by the great nobel souls. O omniscient sage, it behoves you to enlighten me on the most effective expedient which would lead to the attainment of all the four objects of life. 7

#### सूत उवाच

श्रूयतामिदमत्यन्तं गूढं संसारमोचनम् । अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ॥ । । । ।

पुण्डरीकस्य संवादं देवर्षेर्नारदस्य च। ब्राह्मणः श्रुतसम्पन्नः पुण्डरीको महामतिः ॥६॥ आश्रमे प्रथमे तिष्ठन् गुरूणां वशगः सदा। जितेन्द्रियो जितकोघः संघ्योपासनिविष्ठितः॥१०॥

Suta said

Please listen to the most secret and mysterious means which would lead to release from the fetters of samsāra; and with reference to it there is the old ancient story of the divine sage Nārada and the devotee Puṇḍarīka. There was Puṇḍarīka, the high-minded Brahmin well-versed in Vedic lore during his life as a Brahmacārin the first 'āsrama' he was very much obedient to his preceptors and had the highest regard for them. With senses under control and anger could be a subdued, a daily has reconstruction. New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA midday and evening. 8-10

वेदवेदाङ्गिनिपुणः शास्त्रेषु च विचक्षणः। समिद्भिः साधुयत्नेन सायं प्रातर्हुताशनम्।।११।।

घ्यात्वा यश्चपति विष्णुं सम्यगाराधयन् विभुम् । तपस्स्वाध्यायनिस्तः साक्षाद्ब्रह्मसुतो यथा ॥१२॥

Not only in Vedas and Vedāngas but also in all the diverse scriptures, he was very proficient. Everyday in the morning and evening with faggots collected, he used to kindle the sacrificial fire with all care and attention. Always absorbed in penance and Vedic studies like the divine sageNārada he spent his days in due adoration and meditation of Viṣṇu, the lord of sacrifice. 11-12

उदकेन्धनपुष्पार्थेरसकृत्तर्पयन् गुरून्। मातापितृभ्यां शुश्रूषुभिक्षाहारी जनप्रियः॥१३॥

By providing the preceptors many a time with water, fuel and flowers, he kept them pleased and attended upon them with devotion as if they were his own parents. He used to subsist on the food that he begged; thus due to his righteous conduct of life he became dear to one and all. 13

ब्रह्मविद्यामघीयानः प्राणायामपरायणः । तस्य सर्वार्यंभूतस्य संसारेऽत्यन्तनिःस्पृहा ॥१४॥

बुद्धिरासीन्महाराज संसाराणंवतारणी।

Devoted to the study of scriptures dealing with Brahman he used to practise different exercises leading to control of breath; identifying himself with all the different objects of the world, he led a life of complete detachment and was worthly of liberation (lit. of crossing the ocean of samsāra). 14-15°

पितरं मातरं चैव भ्रातृनथ पितामहान् ॥१५॥
पितृव्यान्मातुलांश्चैव सखीन् सम्बन्धिबान्धवान् ।
परित्यज्य महोदारस्तृणानीव यथासुखम् ॥१६॥
विचचार महीमेतां शाकमूलफलाशनः ।
अतित्यं Vrat श्रीवनं Colle क्ष्ममायुष्यं lhi. Dह्नव्यसंचयम् भारेशा

इति संचिन्तयानेन त्रैलोक्यं लोष्ठवत्स्मृतम्।

Father, mother, brothers, grandfathers, fathers's brothers, maternal uncles, friends, relatives and companions—the noble-minded Pundarika deserted all these near and dear ones as vain and useless; and subsisting on fruits, roots and herbs he wandered about in the world with pleasure. Convinced of the transitoriness of youth, beauty, life and wealth he came to regard the three worlds as useless as a clod of earth. 155-18°

पुराणोदितमार्गेण सर्वतीर्थानि वै मुने ॥१६॥
गिमाष्यामि यथाकालमिति निश्चितमानसः ।
गङ्गां च यमुनां चैव गोमतीमथ गण्डकीम् ॥१६॥
श्वतद्भं च पयोष्णीं च सरयूं च सरस्वतीम् ।
प्रयागं नर्मदां चैव महानद्यो नदानिष ॥२०॥

गयां च विन्ध्यतीर्थानि हिमवत्प्रभवाणि च। अन्यानि च महातेजास्तीर्थानि स महाव्रतः ॥२१॥ संचचार महाबाहुर्यथाकालं यथाविधि। कदाचित्प्राप्तवान् वीरः शालग्रामं तपोधनः॥२२॥

पुण्डरीको महाभागः पुण्यकर्मवशानुगः। आसेव्यमानमुषिभिस्तत्त्वविद्धिस्तपोधनैः ॥२३॥

"In due time I would pay a visit to all the holy places referred to in the Purāṇas"—having thus resolved in his mind O sage, the Brahmin Puṇḍarīka endowed with long extensive arms, with fire-like radiance emitting from his body, undertook the great religious observance of visiting all the holy places and reached the sacred rivers—the Ganges, Yamunā, Gomati, Gaṇḍakī, Satadri, Payoṣṇi, Sarayu, Sarasvatī, Prayāga and Narmadā, the holy places in and around Gayā, the Vindhya mountain and the great Himalayas and many other places of pilgrimage, In course of his wandering the noble sage Puṇḍarīka given to righteous deeds. reached the casacred spot at Sālagrāmaton, The spot was resorted to by many sages and seers, the knowers of truth, 180-23

मुनीनामाश्रमं रम्यं पुराणेषु च विश्रुतम्। भूषितं चक्रनद्या च चक्राङ्कितशिलातलम्।।२४॥

रम्यं विविक्तं विस्तीणं सदा चित्तप्रसादकम्। केचिच्चक्राङ्कितास्तस्मिन् प्राणिनः पुण्यदर्शनाः।।२५।।

There the sages resided in a lovely hermitage famous in the Purāṇas. Encircled by the river Cakranadī the slabs of stone in that holy spot bore the mark of the discus. The place though isolated from the human dwellings presented a lovely sight; the calm and tranquility of wide and expansive spot pleased one and all. There are also many animals with the mark of discus stamped on them and by the sight of these animals one attains religious merit. 24-25

विचरन्ति यथाकामं पुण्यतीर्थप्रसङ्गिनः। तिस्मन् क्षेत्रे महापुण्ये शालग्रामे महामितः॥२६॥
पुण्डरीकः प्रसन्नात्मा तीर्थानि समसेवत।
स्नात्वा देवहृदे तीर्थे सरस्वत्यां च सुव्रतः॥२७॥

जातिस्मर्यां चऋकुण्डे चऋनद्यामृतेष्विप । तथान्यान्यिप तीर्थानि तस्मिन्नेव चचार सः ॥२८॥

Many devotees coming for a visit to this holy place walked about at their own sweet will. In Salagrama, the most-holy and sacred place, the noble soul Pundarika visited the particular spots with pleasure. In keeping with the procedure prescribed in the Sastras, the righteous Brahmin took a dip in the holy 'Devahrada', Cakraknda, Cakranadi, and in the river Sarasvati—a bath in which river enables one to remember one's past life. Besides he visited other places in and around Salagrama. 26-28

ततः क्षेत्रप्रभावेण तीर्थानां चैव तेजसा। मनः प्रसादमगमत्तस्य तस्मिन्महात्मनः॥२६॥

Then the sanctified environment of the holy places in and around Salagrama had a soothing effect on Pundarika, the noble soul Brahmin. 29

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सोऽपि तीर्थे विशुद्धात्मा ध्यानयोगपरायणः। तत्रैव सिद्धिमाकाङ्क्षन् समाराध्य जगत्पतिम्।।३०॥

With his mind purified of all sins, with the desire of enjoying the bliss of beatitude, he practised meditation and in the manner prescribed by the Sastras adored Vişnu, the Lord of the universe. 30

शास्त्रोक्तेन विघानेन भक्त्या परमया युतः। उवास चिरमेकाकी निर्द्वेन्द्वः संयतेन्द्रियः।।३१।।

शाकमूलफलाहारः संतुष्टः समदर्शनः।

Endowed with the highest devotion for the Lord, Pundarika took his residence there for a long time; free from opposites he had all his senses under control; he subsisted on roots, fruits and herbs; always contented he looked on all with an equal eye. 31-32°

यमैश्च नियमैश्चैव तथा चासनबन्धनै: ॥३२॥ प्राणायामै: सुतीक्ष्णैश्च प्रत्याहारैश्च संततैः । घारणाभिस्तथा ध्यानै: समाघिभिरतन्द्रितः ॥३३॥

योगाभ्यासं तदा सम्यक् चक्रे विगतकल्मषः।

Self-restraint (yama), control of the mind (niyama), the different postures of sitting (āsana), the most painful practice of breath-control (prāṇāyāma), steady and constant withdrawal of senses from sense-objects (pratyāhāra), meditation (dhyāna), concentration of mind (dhāranā), absorption in the object of meditation (samādhi)—through all these methods Puṇḍarīka freed from all sins and impurities, actively practised 'yoga' in the most effective manner. 32°-34°

आराध्य देवदेवेशं तद्गतेनान्तरात्मना ॥३४॥ पुण्डरीको महाभागः पुरुषार्थविशारदः प्रसादं परमाकाङ्क्षन् विष्णोस्तद्गतमानसः ॥३४॥

With his inner self concentrated on Vişnu, the Lord of gods, the noble Pundarika, well aware of the four 'purusar-thas,' of life, devoted himself to the adoration of Lord Vişnu with a view to getting His highest blessings,

तस्य तस्मिन्निवसतः शालग्रामे महात्मनः।
पुण्डरीकस्य राजेन्द्र कालोऽगच्छन्महांस्ततः।।३६॥

In the holy place Salagrama the noble soul Pundarika continued practising penance and a long time passed. 36

मुने कदाचित्तं देशं नारदः परमार्थंवित्। जगाम सुमहातेजाः साक्षादादित्यसंनिमः।।३७॥ तंद्रष्टुकामो देविषः पुण्डरीकं तपोनिधिम्। विष्णुभिक्तपरीतातमा वैष्णवानां हिते रतः।।३८॥

There was the majestic sage Nārada, endowed with the knowledge of the highest truth, he looked as resplendent as an embodiment of the sun. With his mind completely absorbed in Viṣṇu, he was always bent upon doing good to His devotees. In order to meet the great ascetic Puṇḍarīka, once divine sage Nārada had been to Šālagrāma. 37-38

स दृष्ट्वा नारदं प्राप्तं सर्वतेजः प्रभान्वितम्। महामति महाप्राज्ञं सर्वागमविशारदम्॥३१॥

प्राञ्जिलः प्रणतो भूत्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना। अर्धं दत्त्वा यथायोग्यं प्रणाममकरोत्ततः॥४०॥

When the high-minded sage Närada of great wisdom, proficient in all the 'agamas' with his body shining in all splendour and effulgence. reached his (Puṇḍarīka's) hermitage, Puṇḍarīka was overjoyed at heart. With folded hands he propitized him with offerings worthy of his eminence and fell at his feet. 39-40

कोऽयमत्यद्भुताकारस्तेजस्वी ह्यवेषघृक्। आतोद्यहस्तः युमुखो जटामण्डलभूषणः।।४१॥

विवस्वानय वा विह्निरिन्द्रो वरुण एव वा। इति सञ्चिन्तयन् विप्रः पप्रच्छ परमद्युतिः॥४२॥

"Who can this be with such a body and form I had never noticed before! He looks so splendid and lustrous! What a lovely dress he has put on! With the matted locks on his head, his face beams with pleasure CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized Besides her has a

lyre (vina), in his hand. Can he be the Sun or the Fire? Has Indra come here? Or is it Varuna?"—thus the highly effulgent Brahmin thought in many ways, and asked him. 41.42

## पुण्डरीक उवाच

को भवानिह सम्प्राप्तः कुतो वा परमद्युते । त्वद्दर्शनं ह्यपुण्यानां प्रायेण भृवि दुर्लभम् ॥४३॥

Pundarika asked:

"O revered Sire. you look so bright and splendorous; Please be gracious to tell me who you are and wherefrom you have come. For sinners rare indeed is the sight of people your eminence." 43

#### नारद उवाच

नारदोऽहमनुप्राप्तस्त्वद्दर्शनकुतूहलात् । पुण्डरीक हरेभंक्तस्त्वादृशः सततं द्विज ॥४४॥

Nārada replied :

"O revered Brahmin, I am Nārada, with the great curiosity of meeting you I have come here. Pundarīka! it is difficult to meet a man of your type constantly devoted to the Lord. 44

स्मृतः सम्भाषितो वापि पूजितो वा द्विजोत्तम ।
पुनाति भगवद्भक्तरुचाण्डालोऽपि यदृच्छया ॥४५॥
दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य शाङ्गिणः ।
इत्युक्तो नारदेनासौ भक्तिपर्याकुलात्मना ॥४६॥
प्रावोच मधुरं विप्रस्तदृशंनसुविस्मितः ।

पुण्डरीक उवाच धन्योऽहं देहिनामद्य सुपूज्योऽहं सुरैरिप ॥४७॥ कृतार्थाः पितरो मेऽद्य सम्प्राप्तं जन्मनः फलम् । अनुगृह्णीष्य देवर्षे त्यद्भक्तस्य विशेषतः ॥४८॥

A devotee of the Lord even though Candala by caste, CC-0. Prdefinitely soccupies a unique position, by remembering him, by conversing with him, by honouring him or by any other

means, people are cleansed of all sins and are sanctified. O Brahmin, know me to be a devotee of Supreme God Vāsudeva, the holder of Śārnga bow." When Nārada gave his identity, the Brahmin Puṇḍarīka thought himself to be blessed and fortunate; overjoyed with his great devotion to Viṣṇu, he spoke these sweet words to Nārada.

Pundarika said:

"Today I think myself to be the most fortunate of all the embodied beings; I think, I deserve the adoration of the gods; my ancestors are blessed indeed, today I got the reward of my birth. I am your devotee, O divine sage, oblige me with some special favour. 45-48

कि कि करोम्यहं विद्वन् भ्राम्यमाणः स्वकर्मभिः। कर्तव्यं परमं गुह्यमुपदेष्टुं त्वमहंसि॥४६॥

त्वं गतिः सर्वलोकानां वैष्णवानां विशेषतः।

Due to the actions in my past life I am born again and again in this world. O wise sage, what should I do to release myself from the saṃsāra? It behoves you to instruct me on my duties. Please advise me even though it is something secret. Of all people in the world, specially of the devotees of Viṣṇu you are the support." 49-50°

### नारद उवाच

अनेकानीह शास्त्राणि कर्माणि च तथा द्विज ॥५०॥ धर्ममार्गाञ्च बह्वस्तथैव प्राणिनः स्मृताः। वैलक्षण्यं च जगतस्तस्मादेव द्विजोत्तम ॥५१॥

Nārada said:

"O Brahmin, Sāstras are many and diverse are the ways prescribed in them; innumerable are the creatures and numerous are the paths leading to righteousness. Thus "revered sage, this world appears to me to be full of disparities and contradictions. 50°-51

अव्यक्ताज्जायते सर्वं सर्वात्मकमिदं जगत्। इत्येवं प्राहुरपरे तत्रैव लयमेव च ॥५३॥ Foundation USA

Some say that the universe originates from Avyakta (the Unmanifest) and in self-same Avyakta it is absorbed (at the time of deluge). 52

आत्मानो बहवः प्रोक्ता नित्याः सर्वगतास्तथा। अन्यैर्मतिमतां श्रेष्ठ तत्त्वालोकनतत्परै: ।।५३॥

O best of the wise, there are others who know the essence of the universe; they declare that the (individual) souls are innumerable, eternal and all-pervasive. 53

एवमाद्यनुसञ्चित्त्य यथामित यथाश्रुतम् । वदन्ति ऋषयः सर्वे नानामतविशारदाः ॥५४॥

There are seers who have thought over these different doctrines (of different people) and they have come to definite conclusions depending upon their intellect and wisdom.

श्रुणुष्वावहितो ब्रह्मन् कथयामि तवानघ। परमार्थमिदं गुह्मं घोरसंसारमोचनम् ॥ ११॥

O Brahmin, O sinless one, now I am narrating to you those definite conclusions of the great seers; they are secret and the essence of all the teachings: their knowledge leads to release from this dreadful samsāra. You please listen to me attentively.

अनागतमतीतं च विप्रकृष्टमतीव यत्। न गृह्णाति नृणां दृष्टिवंतमानार्थनिश्चिता ॥५६॥

श्रृण्ड्वावहितं तात कथयामि तवानघ। यत्प्रोक्तं ब्रह्मणा पूर्वं पृच्छतो मम सुव्रत ॥५७॥

कदाचिद्ब्रह्मलोकस्य पद्मयोनि पितामहम्। प्रणिपत्य यथान्यायं पृष्टवानहमव्ययम् ॥५८॥

People seldom care for the hoary past and they never worry about the future: all their attention is centred upon the present. Once on this point I enquired of the lotusborn Brahmā, the eternal Lord and the progenitor of the world. When He was seated in 'Brahmaloka' with all CC-0 Propriety and decorum I paid obeisance to Him and I

asked - 56-58

#### नारद उवाच

कि तज्ज्ञानं परं देव कश्च योगः परस्तथा। एतन्मे तत्त्वतः सर्वं त्वमाचक्ष्व पितामह।।४६॥

Nārada asked:

"O Lord, what is that supreme knowledge and what is that supreme 'yoga'? O progenitor of the world (Brahmā), please tell me the essential features of all this." 59

## ब्रह्मोवाच

यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पञ्चिवशकः। स एव सर्वभूतानां नर इत्यभिषीयते ॥६०॥

नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः । तान्येव नायनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः ॥६१॥

Brahmā replied:

"Prakţti (in conjunction with Puruşa) gives birth to twenty three products, this Prakţti is the twenty-fourth principle: Puruşa which is the twenty fifth principle and different from Prakţti, exists in the bodies of all animated beings and is designated as 'nara'. The principles born from 'nara' are therefore known a nāra and that entity in which all these principles like Mahat, Ahamkāra etc., exist, is called Nārāyaṇa. 60-61

नारायणाज्जगत्सर्वं सर्गकाले प्रजायते। तस्मिन्नेव पुनस्तच्च प्रलये सम्प्रलीयते॥६२॥

At the time of creation all the universe originates from Nārāyaṇa: and at the time of deluge everything again goes back to Him. 62

नारायणः परं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परम्। नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः॥६३॥

Nārāyaņa is the supreme Brahman; Nārāyaṇa is the supreme principle, He is the supreme light and the Supreme Self, (63)

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

परादिष परश्चासौ तस्मान्नातिपरं मुने। यच्च किंचिज्जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥६४॥ अन्तबंहिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः। एवं विदित्वा तं देवाः साकारं व्याहरन्मुहुः॥६५॥

O sage, He is the greater than the great, there is nothing in this world greater than Him; in this world from within and without Nārāyaṇa pervads all the objects one sees or hears about cognizant of the fact that Nārāyaṇa exists in the objects having form and shape, many a time He has been addressed by the gods as "endowed with a form" (sākāra). 64-65

नमो नारायणायेति ध्यात्वा चानन्यमानसाः। किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः॥६६॥

यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यघीः। एतज्ज्ञानं वरं नातो योगश्चैव परस्तथा।।६७॥

And with concentrated attention these gods are used to chant the mantra 'Om namo Nārāyaṇāya' (obeisance to Lord Nārāyaṇā). For a person who meditates upon Lord Nārāyaṇa with single-minded devotion, what use is there for gifts, (visit to) holy places, penance and sacrifices? Meditation of Lord Nārāyaṇa is the supreme knowledge and there is no other 'yoga' which is superior to it. 66-67

परस्परविरुद्धार्थैः किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। बहवोऽपि यथा मार्गा विश्वन्त्येकं महत्पुरम्।।६८।।

तथा ज्ञानानि सर्वाणि प्रविशन्ति तमीश्वरम् । स हि सर्वगतो देवः सूक्ष्मोऽज्यक्तः सनातनः ॥६६॥

How does one gain from the different scriptures which propound mutually contradictory doctrines? As all roads lead to a great city, all doctrines of all different scriptures centre around Lord Nārāyaṇa. He is the subtle, unmanifest and eternal god inherent in everything. 68-69

Though primary cause of the world, He is without beginning and end; self existent, He brings to existence all the beings. The eternal omnipresent Lord Visnu cannot be conceived of in the mind; He is of the nature of existence and non-existence. 70

वासुदेवो जगद्वासः पुराणः किवरव्ययः।

यस्मात्प्राप्तं स्थिति कृत्स्नं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥७१॥

तस्मात्स भगवान्देवो विष्णुरित्यिभघोयते।

यस्माद्वा सर्वभूतानां तत्त्वाद्यानां युगश्चये ॥७२॥

तस्मिन्निवासः संसर्गे वासुदेवस्ततस्तु सः।

तमाद्वः पुरुषं केचित्केचिदीश्वरमव्ययम् ॥७३॥

विज्ञानमात्रं केचिच्च केचिद्ब्रह्म परं तथा।

केचित्कालमनाद्यन्तं केचिज्जीवं सनातनम् ॥७४॥

केचिच्च परमात्मानं केचिच्चैवमनामयम्।

केचित्क्षेत्रज्ञमित्याद्वः केचित्पडविश्वः तथा ॥७४॥

अङ्ग ष्ठमात्रं केचिच्च केचित्पद्मरजोपमम्।

एते चात्ये च मुनिभिः संज्ञाभेदाः पृथिग्विघाः ॥७६॥

As the Lord is the abode of the whole universe, (jagadya-saha), He is called Vāsudeva; He is the primeval Lord, the wise (Kavi) and the imperishable. As all the three worlds consisting of the animate and inanimate continue to exist only because of Him, the Lord is called Viṣṇu As at the end of a Yuga all the beings along with all the elements subsist on Him (tasmin nivāsaḥ). He is called Vāsudeva. Some speak of Him as Puruṣa (the Supreme Self), some speak of Him as mere knowledge (vijāna): some speak of Him as Kāla (time) without beginning and end, some speak of Him as the eternal Self (sanātunam jivam), some speak of Him as the Supreme Self (paramātman), some speak of Him as pure and sublime (anāmayam), some speak of Him as kṣetrajāa (knower of the field)<sup>1</sup>; some speak of Him as as the twenty-

<sup>1.</sup> The body is called ksetra because the fruits of action are reaped in it as in a field. Bh.G.XIII.1-2.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

sixth principle; some speak of Him as "of the measure of a thumb". Others speak of Him as subtle as the pollen of the lotus. Besides the names enumerated above, various other epithets have been used by the sages with reference to the Lord. 71-76

शास्त्रेषु कथिता विष्णोर्लोकव्यामोहकारकाः
एकं यदि भवेच्छास्त्रं ज्ञानं निस्संशयं भवेत् ॥७७॥
बहुत्वादिह शास्त्राणां ज्ञानतत्त्वं सुदुर्लभम्।
आलोडच सर्वशास्त्राणि विचायं च पुनः पुनः ॥७६॥
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा।
त्यक्त्वा व्यामोहकान् सर्वान् तस्माच्छास्त्रार्थविस्तरान् ॥
अनन्यचेता ध्यायस्व नारायणमतन्द्रितः।
एवं ज्ञात्वा तु सततं देवदेवं तमव्ययम्॥६०॥
क्षिप्रं यास्यसि तत्रेव सायुष्यं नात्र संशयः।

Hence different statements of the scriptures regarding Vişnu lead the people to confusion. If there would be a single scripture, it would be easy to take that as authoritative, but because there are many different scriptures and because each scripture propounds a different doctrine, it is exteremely difficult to know the truth. Thoroughly I have gone through all the scriptures, I have pondered over the matter again and again I have come to this definite conclusion, "Nārāyaṇa is worthy of constant meditation." Hence away with all these scriptural enunciations which are delusive: with single-minded devotion actively engage yourself in the meditation of Nārāyaṇa. Through constant meditation you would attain the knowledge of the Lord, the imperishable, the god of gods and I am sure, in no time you would be absorbed in His divine essence (sāyujya). 77-81°

<sup>1.</sup> Emanations from Prakțti like Mahat, Ahankara etc., are twenty three in number: Prakțti is the twenty-fourth principle; Purușa is the twenty-fifth principle and Vișnu CC-0. Prof. sis taken here as the twenty-sixth principle different from Purușa.

श्रुत्वेदं ब्रह्मणा प्रोक्तं ज्ञानयोगं सुदुर्लभम् ॥८१॥ ततोऽहमासं विप्रेन्द्र नारायणपरायणः। नमो नारायणायेति ये विदुर्बह्म शाश्वतम्॥८२॥ अन्तकाले जपन्तस्ते यान्ति विष्णोः परं पदम्।

O revered sige, when Brahmā had imparted this path of knowledge (jñānayoga) very rare indeed, I devoted myself to the service of Lord Nārāyaṇa. The mantra "namo Nārāyaṇa" (obeisance to Lord Nārāyaṇa) is identical with the eternal Brahman, those who chant this mantra at the time of death, go to the highest abode of Viṣṇu. 818-83°

तस्मान्नारायणस्तात परमात्मा सनातनः ॥ = ३॥ अनन्यमनसा नित्यं ध्येयस्तत्त्वविचिन्तकै: ।

Hence O dear sage, with single-minded devotion the seekers of truth should constantly meditate upon Nārāyaņa, the eternal Supreme Self. 830-840

नारायणो जगद्वचापी परमात्मा सनातनः ॥ ६४॥ जगतां सृष्टिसंहारपरिपालनतत्परः । श्रवणात्पठनाच्चेव निविध्यासनतत्परैः ॥ ६५॥ आराध्यः सर्वया ब्रह्मन् पुरुषेण हितैषिणा ।

Nārāyaṇa, the eternal Supreme Self pervades the entire universe; through His different forms He is the cause of creation, protection and destruction of the (three) worlds. By listening to His glorious account or by reading it aloud, people should adore Nārāyaṇa, through constant meditation upon Him. Adoration of Nārāyaṇa O Brahmin, is definitely to be undertaken by a person desirous of his (her) well-being.

निःस्पृहा नित्यसंतुष्टा ज्ञानिनः संयतेन्द्रियाः ॥६६॥
निर्ममा निरहंकारा रागद्वेषविविज्ञताः ।
अपक्षपतिताः शान्ताः सर्वेसंकल्पविज्ञताः ॥६७॥
ध्यानयोगपरा ब्रह्मन् ते पश्यन्ति जगत्पतिम् ।
त्यक्तत्रया महात्मानो वासुदेवं हरिं गुरुम् ॥६६॥
कीतंयन्ति जगन्नाथं ते पश्यन्ति जगत्पतिम् ।
त्वस्मास्त्रमस्त्रित अगन्नाथं ते पश्यन्ति जगत्पतिम् ।

Those who seek, for the vision of the Lord, should be self-contented, wise, self-controlled, objective and impartial, calm and pacified; they should be free from desires, all worldly connections, egoism, anger and malice and all kinds of volitions. Through meditation O revered Brahmin, these worthy people can have the vision of the Lord of the universe. And also those noble souls completely detached from the three worlds get the vision of Hari or Vāsudeva, the Lord of the universe if they recite His glory. Hence O revered Brahmin, you too surrender yourself to Nārāyaṇa. 89

तदन्यः को महोदारः प्रार्थितं दातुमीश्वरः।
हेलया कीर्तितो यो वै स्वंपदं दिशति द्विज ।।१०।।

O Brahmin, is there any other god so liberal and generous like Nārāyana who grants the highest abode to a devotee even though he (she) casually recites His name? 90

अपि कार्यस्त्वया चैव जपः स्वाध्याय एव च। तमेवोद्दिश्य देवेशं कुरु नित्यमतन्द्रितः ॥ १॥

You should take recourse to chanting (japa) or recitation of any sacred text (svādhyāya) as you like, but zealously it must be practised everyday with Nārāyaṇa, the Lord of gods as your ultimate goal. 91

कि तत्र बहुभिर्मन्त्रैः कि तत्र बहुभित्रंतैः। नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः॥६२॥

Is there any utility of reciting diverse mantras or observing so many religious vows? Only the recitation of the mantra "namo Nārāyaṇaya" (obeisance to Lord Nārāyaṇa) is enough; it fulfils all desires. 92

चीरवासा जटाघारी त्रिदण्डी मुण्ड एव वा। भूषितो वा द्विजश्रेष्ठ न लिङ्ग धर्मकारणम्।।६३॥

There are many types of people in the world; some put on tattered garments, some put on matted locks, some roam about with three staves in hand, some have their heads shaved and there are others who embellish their bodies with different signs and symbols, but O best of the Brahmins, none of these outward features is any indication of

Crightcouncies Shori Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

ये नृशंसा दुरात्मानः पापाचाररताः सदा। ः तेऽपि यान्ति परं स्थानं नरा नारायणाश्रयाः ॥६४॥

Even the vile and the wicked always leading a sinful life go to the highest abode of Nārāyana through their complete surrender to Him. 94

जन्मान्तरसहस्रेषु यस्य स्याद्बुद्धिरीदृशी। दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य शाङ्गिणः ॥१५॥

प्रयाति विष्णुसालोक्यं पुरुषो नात्र संशयः। कि पुनस्तद्गतप्राणः पुरुषः संयतेन्द्रियः॥१६॥

"I am at the service of Vāsudeva, the Lord of gods and the holder of Sārnga bow" in case this idea dawns some person, even after thousands of birth he or she undoubtedly goes to the world of Viṣṇu. And what to speak of a person who with his senses under control, has absolutely surrendered himself to Viṣṇu. 95-96

# सूत उवाच

इत्युक्त्वा देवदेविषस्तत्रं वान्तरधीयत । परोपकारनिरतस्त्रेलोक्यस्यैकभूषणः ॥१७॥

Sūta said

With these words then and there vanished Nārada, the jewel of the three worlds and the benefactor of mankind. 97

पुण्डरीकोऽपि धर्मात्मा नारायणपरायणः।
नमोऽस्तु केशवायेति पुनः पुनरुदीरयन्॥६८॥
प्रसीदस्व महायोगिन्निदमुच्चार्यं सर्वदा।
हृत्पुण्डरीके गोविन्दं प्रतिष्ठाप्य जनादंनम्॥६६॥

Righteous Pundarīka too devoted to Nārāyana continuously went on reciting "namo'stu Kešavāya" (obeisance to Lord Kešava) and "prasīdasva mahāyogin" (O great yogin, be gracious). Thus continuously engaged in his prayer he meditated upon Lord Govinda, the vanquisher of the sinners seated in the lotus of his heart. 98-99

Mahāyogin-an epithet of Vişnu.

तपस्सिद्धिकरेऽर्ण्ये शालग्रामे तपोधनः। उवास चिरमेकाको पुरुषार्थविचक्षणः॥१००॥

Sālagrāma is the holy penance-grove where any ascetic practising penance attains success without fail. Naturally the ascetic Pundarīka who had a thorough knowledge of the four objects of life (puruṣārthas), for his prayer and meditation selected Sālagrāma where he all alone lived for a good long time. 100

स्वप्नेऽपि केशवादन्यन्न पश्यति महातपाः। निद्रापि तस्य नैवासीत्पुरुषार्थंविरोधिनी ॥१०१॥

Even in dream the great ascetic had the vision of none other but Keśava; and never had he his sleep which is detrimental to the four objects of life (puruṣārthas). 101

. तपसा ब्रह्मचर्येण शौचेन च विशेषतः। जन्मजन्मान्तरारूढसंस्कारेण च स द्विजः॥१०२॥

प्रसादाह्वेवदेवस्य सर्वेलोकेकसाक्षिणः। अस्य सर्वेलोकेकसाक्षिणः। अस्य सर्वेलोकेकसाक्षिणः। अस्य सर्वेलोकेकसाक्षिणः।

The Brahmin Pundarika, pure in body and mind, led a life of continence and continued practising austerities. Due to the grace of the Supreme Lord, the witness of the activities of the three worlds, the Brahmin was cleansed of all sins and because of the meritorious actions done in his previous births, he attained the highest bliss—the vision of Vișnu. 102-103

सिंहव्याद्मास्तथान्येऽपि मृगाः प्राणिविहिसकाः। विरोधं सहजं हित्वा समेतास्तस्य संनिधौ। निवसन्ति द्विजश्रेष्ठ प्रशान्तेन्द्रियवृत्तयः॥१०४॥

As a result lions, tigers and other ferocious animals gave up their natural enmity and gathered around him. O revered Brahmin, the animals abandoned their wild and ferocious habits and roamed about peacefully. 104

ततः कदाचिद्भगवान् पुण्डरीकस्य घीमतः। CC-0. Pro**प्रमृद्धरासीञ्जगन्नायः**tion, New **पुण्डरीकृ।यदोक्षरणः HLR&XIII**USA शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासाः स्रगुज्ज्वलः। श्रीवत्सवसाः श्रीवासः कौस्तुभेन विभूषितः॥१०६॥

Then once upon a time Lord Nārāyaņa appeared before the Brahmin Pundarika; His eyes were as expansive as the lotus; He had the conch, mace and discus in His hands; He was yellow-robed; He looked resplendent with the wreaths of heavenly flowers; He had the Sarīvatsa mark on His chest; He was the abode of Laksmī; the 'Kaustubha' jewel enhanced His beauty. (105-106)

बारुह्म गरुडं श्रीमानञ्जनाचलसंनिभः। मेरुशृङ्गमिवारूढः कालमेघस्तडिद्युतिः ॥१०७॥

राजतेनातत्रे ण राजतेनातत्रेण मुक्तादामविलम्बिना। विराजमानो देवेशश्चामस्व्यजनादिभिः॥१०८॥

The glorious Lord looking like a heap of collyrium came there, mounted upon Garuda, it appeared as if the dark cloud with the lustrous lightning floated upon a peak of the mount Meru; with the cowries and fans waving about Him, the Lord looked splendorous when on His head He had the white silvery umbrella from whose ends hung the wreaths of pearls. 107-108

्तं दृष्ट्वां देवदेवेशं पुण्डरीकः कृताञ्जलि । प्रपात शिरसा भूमौ साध्वसावनतो द्विजः ॥१०६॥

At the sight of the Supreme Lord, the Brahmin Pundarika overtaken with awe and humility with folded hands fell prostrate and touched His feet with the head. (109)

पिबन्निव हृषीकेशं नयनाम्यां समाकुलः। जगाम महतीं तृप्ति पुण्डरीकस्तदानवः॥११०॥

तमेवलोकयन् वीरुविचरप्रार्थितदर्शनः।

Since long righteous Pundarika had been longing for the sight of the Lord. Utterly confounded at the sudden presence of Hṛṣīkeśa he as if drank Him in with his eyes and was overjoyed at heart. 110-111°

ततस्तमाहः ...भगवान् पद्मनाभस्त्रिविकमः ॥१११॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

प्रीतोऽस्मि वत्स भद्रं ते पुण्डरीक महामते। वरं वणीष्व दास्यामि यत्तं मनसि वर्तते॥११२॥

The lotus-navelled god (Viṣṇu) who traversed the three worlds with three strides. looked at him and said, 'O wise Puṇdarīka, may you be happy and prosperous, I am extermely pleased with you, ask for any boon of your choice, I would grant that with pleasure. 1115-112

#### सूत उवाच

एतच्छ्रुत्वा तु वचनं देवदेवेन भाषितम्। इदं विज्ञापयामास पुण्डरीको महामति:।।११३।।

Sūta said

Having listened to these words of the Supreme God the wise Pundarika submitted: 113

# पुण्डरीक उवाच

क्वाहमत्यन्तदुर्बुद्धिः क्व चात्महितवीक्षणम् । यद्भितं मम देवेश तदाज्ञापय माघवः ॥११४॥

"O Lord of gods! I am a great fool. I don't know what is good for me. O Mādhava, please be gracious to tell me that." 114

एवमुंक्तोऽथ भगवान् सुप्रीतः पुनरब्रवीत्। पुण्डरीकं महाभागं कृताञ्जलिमुपस्थितम्।।११४॥

At these words of the illustrious Pundarika the Lord was exteremely pleased and addressed him who stood there with his hands folded. 115

## श्रीभगवानुवाच

आगच्छ कुशलं तेऽस्तु मयैव सह सुव्रत । मद्रूपधारी नित्यात्मा ममैव पार्षदो भव ॥११६॥

Lord said

"O righteous Brahmin, may you be happy and prospecrous of Come along with ome, w take pupizmy, form and attend upon me for all time to come."

#### सूत उवाच

एवमुक्तवति प्रीत्या श्रीधरे भक्तवत्सले। देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपात च।।११७॥

Sūta said

When Vişnu (the abode of Śrī), dear to the devout, was pleased to utter these words, kettle-drums sounded in heaven; and there was the shower of flowers. 117

देवाः सेन्द्रास्तथा सिद्धाः साघु साध्वित्यथात्रुवन् । जगुरुच सिद्धगन्धर्वाः किनराश्च विशेषतः ॥११८॥

"Well done, well done", thus gods like Indra and Siddhas exclaimed in joy. Siddhas, Gandharvas and specially Kinnaras sang aloud the glories of the Lord. 118

अथैनं समुपादाय वासुदेवो जगत्पतिः। जगाम गरुडारूढ़ः सर्वदेवनमस्कृतः॥११९॥

Vāsudeva, the Lord of the universe, worthy of adoration of all the divinities took along Pundarīka in His company; and mounted upon Garuda He started for His heavenly abode. 119

तस्मात्त्वमपि विप्रेन्द्र विष्णुभिततसमन्वितः। तिच्चत्तस्तद्गतप्राणस्तद्भक्तानां हिते रतः॥१२०॥

Hence O revered Brahmin, be devoted to Visnu, give your heart and soul to Him, and keep on doing good to His devotees. 120

अर्चेयित्वा यथायोगं भजस्व पुरुषोत्तमम्। प्रशा

येनोपायेन विश्रेन्द्र विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः। श्रीतो भवति विश्वात्मा तत्कुरुष्व सुविस्तरम्।।१२२॥

Adore Lord Vistu to your utmost satisfaction and surfender yourself to the Supreme Lord (Purusottama). Keep on listening to the holy accounts of the Lord, that lead to the destruction of rall as your estimates. What igninore satisfaction what or revered Brahmin, please keep on doing everything, what

ever you think, will lead to the pleasure of Viṣṇu, the Lord of gods and the Universal Self. 121-122

अश्वमेघसहस्रेण वाजपेयशतैरपि । नाप्नुवन्ति गति पुण्यां नारायणपराद्मुखाः ॥१२३॥

People averse to Lord Nārāyaṇa can never attain the blissful state even though they perform thousands of horse-sacrifice or hundereds of Vājapeya-sacrifice. 123

अजरममरमेकं ध्येयमाद्यन्तशून्यं सगुणविगुणमाद्यं स्थूलमत्यन्तसूक्ष्मम्। निरुपममुपमेयं योगिनां ज्ञानगम्यं त्रिभुवनगुरुमीशंत्वां प्रपन्नोऽस्मि विष्णो ॥१२४॥

O Lord Visnu, thou art unageing, immortal, one without second, worthy of meditation, without beginning and end; thou art endowed with qualities and devoid of qualities, gross and very subtle at the same time, worthy of comparison even though incomparable. Seers realise thee through meditation. Thou art the master and the Supreme Lord of the three worlds. Hence I take refuge in thee, O Lord. 124

इति श्रीनरसिंहपुराणे पुण्डरीकनारदसंवादे चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥

# पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

to the field consideration and an extension of the children and agree

Parting lang

#### CHAPTER LXV

#### भारद्वाज उवाचं

त्वत्तो हि श्रोतुमिच्छामि गुह्यक्षेत्राणि वै हरेः। नामानि च सुगुह्यानि वद पापहराणि च ॥१॥

Bharadvāja said

"I would like to listen from you the secret places sacred to Lord Vişnu: by you please tell me the secret and mysterious names of the Lord (connected with those secret places) which wash off one's sins."

# सूत उवाच

मन्दरस्यं हरिं देवं ब्रह्मा पृच्छिति केशवम्। भगवन्तं देवदेवं शङ्खचक्रगदाधरम्॥२॥

# ब्रह्मोवाच

केषु केषु च क्षेत्रेषु द्रष्टव्योऽसि मया हरे। भक्तेरन्यैः सुरश्लेष्ठ मुक्मिकामेर्विशेषतः॥३॥

यानि ते गुह्मनामानि क्षेत्राणि च जगत्पते। तान्यहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तः पद्मायतेक्षण॥४॥

कि जपन् सुगति याति नरो नित्यमतन्द्रितः। त्वाद्भक्तानां हितार्थाय तन्मे वद सुरेश्वर॥४॥

Sūta said

Once when the Supreme Lord Visnu with the conch, mace and discus in His hands was seated on the mount Mandara, Brahmā asked Him: "O Supreme Lord, where are those sacred places where devotees like myself and others, desirous of liberation can avail the opportunity of getting the sight of your unique form? O Lord of the universe AI would like to hear from your about this Digitized by the universe AI would like to hear from your about those sacred places along

with your sacred names both of which are secret and mysterious. O Lord with expansive eyes like the lotus! for attaining the highest bliss what are the mantras a person should zealously daily chant. O Supreme Lord, for the good of your devotees you please narrate to me all about it. 2-5

# श्रीभगवानुवाच

श्रुणुष्वावहितो ब्रह्मन् गुह्मनामानि मेऽघुना। क्षेत्राणि चैव गुह्मानि तव वक्ष्यामि तत्त्वतः॥६॥

The Lord replied:

. "O Brahmā, please be attentive and listen to my secret and mysterious names along with those of the sacred places. Herewith I give a true account. 6

कोकामुखे तु वाराहं मन्दरे मघुसूदनम्। अनन्तं कपिलद्वीपे प्रभासे रविनन्दनम्॥७॥

माल्योदपाने वैकुण्ठं महेन्द्रे तु नृपात्मजम्। ऋषभे तु महाविष्णुं द्वारकायां तु भूपतिम्।।८॥

पाण्डुसह्ये तु देवेशं वासुरूढे जगत्पतिम् । वल्लीवटे महायोगं चित्रकूटे नराघिपम् ॥६॥

निमिषे पीतवासं च गवां निष्क्रमणे हरिम् ।

शालग्रामे तपोवासमचिन्त्य गन्धमादने ॥१०॥

कुब्जागारे हृषोकेशं गन्धद्वारे पयोधरम्। गरुडध्वजं तु सकले गोविन्दं नाम सायके ॥११॥

वृन्दावने तु गोपालं मथुरायां स्वयम्भुवम्। केदारे माधवं विन्द्याद्वाराणस्यां तु केशवम्॥१२॥

पुष्करे पुष्कराक्षां तु घृष्टद्युम्ने जयध्वजम् । तृणबिन्दुवने वीरमशोकं सिन्धुसागरे ॥१३॥

कसेर्टे महाबाहुममृतं तैजसे वने। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi, Dictional by S3 Foundation USA विश्वासयूपे विश्वेश नरसिंह महावने ॥१४॥ हेलाङ्गरे रिपुहरं देवशालां त्रिविक्रमम्। पुरुषोत्तमं दशपुरे कुब्जके वामनं विदुः॥१५॥

विद्याघरं वितस्तायां वाराहे घरणीघरम्। देवदारवने गुह्यं कावेर्यां नागशायिनम्।।१६॥

प्रयागे योगमूर्ति च पयोष्ण्यां च सुदर्शनम्। कुमारतीर्थे कौमारं लोहिते हयशीर्षकम्।।१७॥

उज्जियन्यां त्रिविक्रमं लिङ्गकूटे चतुर्भुजम् । हरिहरं तु भद्रायां दृष्ट्वा पापारप्रमुच्यते ॥१८॥

In the sacred spot Kokāmukha, there is my image of the Varāha, on the mount Mandara the image of Madhusudana, in the country 'Kapila' (seventh division of Kuśadvipa) that of Ananta, in the Prabhasaksetra that of Ravinandana, in the pool called Mālya that of Vaikuņtha, on the Mahendra mountain Nrpātmaja, in Rşabhatirtha (an ancient place of holy waters in Ayodhyā) that of Mahāviṣṇu, in Dvārakā that of the king Śrikṛṣṇa, on the mount Pāṇḍusahya that of Devesa, in Vasurudha that of Jagatpati, in Vallivata that of Mahāyoga, on the mount Citrakūța that of Rāma, in Naimiṣāraṇya that of Pitavāsa (Kṛṣṇa), in Vraja, the grazing ground for the cattle that of Hari, in Salagrama (a place at the origin of the river Gandaki) that of Tapovasa, on the mountain Gandhamādana that of Acintya, in Kubjāgāra that of Hṛṣīkeśa, in Gandhadvāra that of Payodhara, in Sakala that of Garuda-dhvaja, in Sāyaka that of Govinda in Vṛṇdāvana that of Gopāla, in Mathurā, that of Svayambhū, in Kedāra that of Mādhava, in Vārāņasī that of Kešava, in Puşkara (a holy place situated to the north of Ajmer) that of Puşkarākşa, in Dhṛṣṭadyumna that of Jayadhvaja, in Troavinduvana that of Vira, in Sindhusagara (the confluence of Indus and the sea) that of Asoka, in Kaserata that of Mahābāhu, in the forest Taijasa that of Amṛta, in Viśvāsayūpa that of Viśveśa, in Mahāvana (a large forest in Vındavana) that of Narasimha, in Halangara that of Ripuhara, in Devasālā that of Trivikrama, in Dasapura that of Purusottama, in Kubjaka that of Vamana, in the vicinity of Vitasta that of Vidyadhara, in Varahaksetra that of Vidyadhara, in

dhara, in the Devadāru forest that of Guhya, on the banks of the river Kāverī that of Nāgašāyin, in Prayāga that of Yogamūrti, in the vicinity of Payoṣṇī that of Sudarśana, in the sacred place Kumāra that of Kaumāra, in the region around Lohita (the river Brahmaputra) that of Hayaśirsa, in Ujjayinī that of Trivikrama, in Lingakuṭa that of Caturbhuja, on the banks of the river Bhadrā that of Harihara: a person who visits these secret places connected with my different forms is absolved of all sins. 7-18

विश्वरूपं कुरुक्षेत्रे मणिकुण्डे हलायुष्यम् । लोकनाथमयोध्यायां कुण्डिने कुण्डिनेश्वरम् ॥१९॥

भाण्डारे वासुदेवं तु चत्रतीर्थे सुदर्शनम्। आढ्ये विष्णुपदं विद्याच्छूकरे श्रूकरं विदुः॥२०॥ ब्रह्मेशं मानसे तीर्थे दण्डके स्यामलं विदुः। त्रिकूटे नागमोक्षं च मेरुपृष्ठे च भास्करम्॥२१॥

विरजं पुष्पभद्रायां बालं केरलके विदुः।

यशस्करं विपाशायां माहिष्मत्यां हुताशनम् ॥२२॥
क्षीराब्धौ पद्मनामं तु विमले तु सनातनम्।
शिवनद्यां शिवकरं गयायां च गदाधरम्॥२३॥

.... सर्वत्र परमात्मानं यः पश्यति स मुच्यते।

In Kurukşetra there is my image of Viśvarūpa, in Maņikuņda the image of Halāyudha, in Ayodhyā that of Lokanātha, in Kuņdina that of Kuņdineśvara, in Bhaṇdāra that of Vāsudeva, in Cakratīrtha that of Sudarśana, in Āḍhya that of Viṣṇupada, in Sūkara that of Sūkara, in Mānasa that of Brahmeśa, in Daṇdaka that of Syāmala, on the mount Trikūṭa that of Nāgamokṣa, on the mount Meru that of Bhāskara, on the banks of the river Puṣpabhadrā that of Viraja, in Kerala that of Bāla, on the banks of the river Vipāśā that of Yaśaskara, in the city of Māhiṣmatī that of Hutāsana (the Fire-god), in the milk-ocean that of Padmanābha (the Lord from whose navel springs out the lotus), in CC-0. PVimala that of Sanātana, won the banks of the niver Siva that

of Lord Siva, in Gaya that of Gadadhara a person fortunate to have the 'darsana' of the Supreme Lord in course of his (her) visit to these sacred places; attains liberation, 19-24

अब्दबब्दिक्च नामानि कथितानि मया तव ॥२४॥

क्षे वाणि चैव गुह्यानि कथितानि विशेषतः। एतानि मम नामानि रहस्यानि प्रजापते ॥२४॥

O Lord Brahmā, I have spoken of my sixty eight names and the secret holy places have been likewise narrated. 241-25

यः पठेत् प्रातरुत्थाय श्रुणुयाद्वापि नित्यशः। गवां शतसहस्रस्य दत्तस्य फलमाप्नुयात् ॥२६॥

After leaving the bed one should daily read aloud these names or listen to their recitation: then one acquires the merit of making a gift of hundred thousand cows. 26

दिनै दिने शुचिभू त्वा नामान्येतांनि यः पठेत्। दुःस्वप्नं न भवेत्तस्य मत्त्रसादान्न संशयः॥२७॥

I am pleased to save a person from bad dreams provided pure and sanctified he (she) daily reads aloud these names. There is no doubt in it. 27

अष्टपष्टिस्तु नामानि त्रिकालं यः पठेन्नरः। विमुक्तः सर्वंपापेभ्यो मम लोके स मोदते ॥२८॥

By reading aloud these sixty eight names three times a day (morning, noon and evening), a person released from all sins rejoices in my world. 28

द्रष्टव्यानि यथाशक्त्या क्षेत्राण्येतानि मानवै:। वैष्णवैस्तु विशेषेण तेषां मुक्ति ददाम्यहम् ॥२१॥

As far as possible all the persons specially the Vaispavas should visit these holy places. I would be pleased to grant liberation to all those visiting these places. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सूत जवाच हिं समभ्यच्यं तदग्रसंस्थितो हिं स्मरन् विष्णुदिने विशेषतः। इमं स्तवं यः पठते स मानवः प्राप्नोति विष्णोचमृतात्मकं पदम् ॥३०॥

Sūta said

The eleventh or the twelfth day of the dark or bright fortnight is dear to Lord Viṣṇu. On these auspicious days a devotee with his thoughts centred on Him stands in front of Viṣṇu and takes up His adoration by chanting this hymn. The person goes to the eternal abode of the Lord. 30

इति श्रीनरसिंहपुराणे आद्ये वर्मार्थं मोक्षदायिनि विष्णुवल्लभे पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥

Constant of the second of the property of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

nesposa process and and some

and the hospital state which will be a first state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

with the gold, province about the provincial has thing to be a finite and which will also be a finite and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and the first transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer and transfer an

· Francisco Too & Top Color for

- Experience address except the tra

Assert Secret Asserted the Street

De englise de la lace de desarra de la composition de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de la lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace del lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace de lace del lace de lace de lace de lace del lace de lace de lace de lace del lace de lace de lace de lace del lace de lace de lace

# षट्षिटतमोऽध्यायः CHAPTER LXVI सूत जवाच

FIFE TH

NO STATE OF THE SAME

उक्तः पुण्यः स्तवो ब्रह्मन् हरेरेभिश्च नामभिः। पुनरन्यानि नामानि यानि तानि निबोध मे ॥ १॥ १०००

The clayed in the guelfill day

Sūta said

Lord Visuu continued: "O Lord Brahmā, thus I have recited the hymn of praise consisting of these (sixty eight holy names. Now listen to me, I am narrating to you the rest of the names of the sacred spots along with my secret and mysterious names connected with them. 1

गङ्गा तु प्रथमं पुण्या यमुना गोमती पुनः। सरयुः सरस्वती च चन्द्रभागा चर्मण्वती।।२।।

The Ganges, the Yamunā, the Gomatī, the Sarayū, the Sarasvatī, the Candrabhāgā and the Carmanvatī: all these are the holy and sacred rivers, but of these foremost is the river Ganges. 2

कुरुक्षेत्रं गया चैव पुष्कराणि तथार्बुदम्। नर्मदा च महापुण्या तीर्थान्येतानि चोत्तरे॥३॥

The holy places like Kurukşetra, Gayā, three different polls (Puşkaras) going under the name of Jyeştha, Madhyama and Kaniştha, Arbuda (mount Abu in the Aravali range in the Rajasthan State) and lastly the most sacred river Narmadā: all these are in the north. 3

तापी पयोष्णी पुण्ये द्वे तत्सङ्गात्तीर्थमृत्तमम्। तथा ब्रह्मगिरेश्चापि मेखलाभिः समन्विताः॥४॥

Tāpī and Payoṣṇī are the two other sacred rivers. And the confluence of these two rivers is famous for its holiness. There are many sacred spots on the slopes of the mountain Brahmagiri. 4

विरजं च तथा तीथं सर्वपापक्षयंकरम्। गोदावरी महापुष्या सर्वत्र चतुरानन्॥॥।

The holy place Viraja is equally famous, for it washes off all sins. And O Brahman, the Godavarī is known everywhere as a very sacred river. 5

तुङ्गभद्रा महापुण्या यत्राहं कमलोद्भव। हरेण सार्घं प्रीत्या तु वसामि मुनिपूजित: ॥६॥

Like vise O lotus-born Lord Tungabhadrā is a very sacred river; on its bank adored by the sages and the seers I have been pleased to take up my abode in the company of Lord Siva. 6

दक्षिणगङ्गा कृष्णा तु कावेरी च विशेषतः। सह्ये त्वामलकग्रामे स्थितोऽहं कमलोद्भव ॥७॥

देवदेवस्य नाम्ना तु त्वया ब्रह्मन् सदाचितः। तत्र तीर्थान्यनेकानि सर्वेपापहराणि वै। येषु स्नात्वा च पीत्बा च पापान्मुच्यति मानवः॥।।।

Dakṣiṇagaṅgā, Kṛṣṇā and specially the Kāverī—these are the sacred rivers where I have taken up my abode. Besides O lotus-born Lord, situated on the summit of the Sahya mountain I have my abode in the village Āmalaka: there in the said village you are daily worshipping my image known as "Devadeva". Likewise there are many rivers which wash off all sins. Either by taking a dip or by sipping the water of those rivers one is cleansed of all sins. 7-8

#### सूत उवाच

इत्येवं कथयित्वा तु तीर्थानि मघुसूदनः। ब्रह्मणे गतवान् ब्रह्मान् ब्रह्मापि स्वपुरं गतः॥६॥

Sūta said

After giving an account of the sacred places connected with Him, Lord Vişnu (the slayer of Madhu) left for His Cabode (Goloka) MAD Brahma Dio left for Brahmaloka ISA

#### भरद्वाज उवाच

तस्मिन्नामलकग्रामे पुण्यतीर्थानि यानि वै। तानि मे वद धर्मज्ञ विस्तरेण यथार्थतः ॥१०॥

क्षेत्रोत्पत्ति च माहात्म्यं यात्रापर्वं च यत्र तत् । तत्रासौ देवदेवेशः पूज्यते ब्रह्मणा स्वयम् ॥११॥

Bharadvāja said

Please tell me in detail about all those holy places of the village Amalaka. O righteous Sūta, please let me know the origin of that holy place, its glory and greatness and the festivals connected with Lord Viṣṇu, the god of gods who is worshipped there by Brahmā himself. 10-11

#### सूत उवाच

श्रृणु विप्र प्रवक्ष्यामि पुण्यं पापप्रणाशनम् । सह्यामलकतीर्थस्य उत्पत्त्यादि महामने ॥१२॥

Sūta replied:

"O sage, I am giving you the details of the sacred place Amalaka situated on the Sahya mountain. By listening to the holy account of its origin and its glories etc., one is cleansed of all sins. 12

पुरा सह्यवनोद्देशे तरुरामलको महान्। आसीद्ब्रह्मन् महोग्रोऽयं नाम्नायं चोच्यते बुधैः।।१३।।

फलानि तस्य वृक्षस्य महान्ति सुरसानि च। दर्शनीयानि दिव्यानि दुर्लभानि महामुने ॥१४॥

Long ago in the forest region around the Sahya mountain there was a large Āmalaka (Emblic Myrobalan) tree. O sage, the wise and the learned used to call it by the name "Mahogra" (very high and noble). The lovely divine fruits of the tree were quite juicy; but the fruits O revered sage though of a large size were rarely available. 13-14

परेषां ब्राह्मणानां तु परेण ब्रह्मणा पुरां। स दृष्टस्तु महावृक्षो महाफलसमन्वितः ॥१४॥ किमेतदिति विपेन्द्र ध्यानदृष्टिपरोऽभवत्। ध्यानेन दृष्टवांस्तत्र पुनरामलकं तरुम्॥१६॥ तस्योपरि तु देवेशं शङ्ख्यक्रगदाधरम्। उत्थाय च पुनः पश्येत्प्रतिमामेव केवलाम्॥१७॥ तत्पादं भूतले देवः प्रविवेश महातरुः। ततस्त्वाराधयामास देवदेवेशमव्ययम्॥१८॥ गन्धपुष्पादिभिन्तियं ब्रह्मा लोकपितामहः। द्वादशिभः सप्तिमस्तु संख्याभिः पूजितो हरिः॥१६॥

In days of yore it so happened that Lord Brahma, the foremost of the pre-eminent Brahmins came across this large tree laden with fruits of very large size. Curious to know what it is, Lord Brahmā sat in meditation. By the power of His meditation, the Lord could visualise an Amalaka tree on the top of which there shone in image of Lord Viṣṇu in all splendour endowed with a conch, a mace and a discus, but surprisingly just after Brahmā had finished His meditation, instead of the Amalaka tree, He just found there only the image of the Lord: and the support of the image—the large and extensive tree had gone down to the earth. Then with flowers and sandal wood paste Brahmā, the progenitor of the three worlds began to worship the image of the eternal imperishable Lord Visnu, the god of gods. And the Lord (Hari) was worshipped in two different stages-For twelve times and for seven times.

> तस्मिन् क्षेत्रे मुनिश्चेष्ठ माहात्म्यं तस्य को वदेत्। श्रीसह्यामलकग्रामे देवदेवेशमव्ययम् ॥२०॥

्र आराध्यतीर्थे सम्प्राप्ता द्वादश प्रति चतुर्मुखम् । तस्य पादतले तीर्थं निस्सृतं पश्चिमामुखम् ॥२१॥

तच्चऋतीर्थं मभवत्पुण्यं पापप्रणाशनम् । चऋतीर्थे नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२२॥

बहुवर्षसहस्राणि ब्रह्मलोके महीयते । •ेंCG-0. श्राह्मतीर्थे नर्रः स्मात्वा, वाजिपेयफलें tizलेंभेत् । रिश्वीं पौषे मासे तु पुष्याकें तद्यात्रादिवसं मुनें।
ब्रह्मणः कुण्डिका पूर्वं गङ्गातोयप्रपूरिता।।२४॥
तस्यात्रो पतिता ब्रह्मंस्तत्र तीर्थेऽशुभं हरेत्।
नाम्ना तत्कुण्डिकातीर्थं शिलागृहसमन्वितम्।।२४॥
तत्तीर्थं मनुजः स्नात्वा तदानीं सिद्धिमाप्नुयात्।
तिरात्रोपोषितो भूत्वा यस्तत्र स्नाति मानवः।।२६॥
सर्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते।
कुण्डिकातीर्थादुत्तरे पिण्डस्थानाच्च दक्षिणे।।२७॥
ऋणमोचनतीर्थं हि तीर्थानां गुह्ममुत्तमम्।
त्रिरात्रमुषितो यस्तु तत्र स्नानं समाचरेत्।।२॥
ऋणेस्त्रिभरसौ ब्रह्मन् मुच्यते नात्र संशयः।
श्राद्धं कृत्वा पितृभ्यश्च पिण्डस्थानेषु यो नरः।।२६॥
पितृ नुह्श्य विधिवत्पिण्डान्निर्वापयिष्यति।
सुतृप्ताः पितरो यान्ति पितृलोकं न संशयः।।३०॥

O revered sage, who has the ability to describe the glories of the sacred spot Āmalaka? It so happened that after Brahmā (the four-faced) had finished His adoration of the imperishable Lord Viṣṇu, the god of gods, in the village Āmalaka on the Śrisahya mountain twelve more holy spots (tirthas) came to His notice. Just under the feet of the image there appeared a tirtha flowing in the western direction well-known as Cakratīrtha. This holy spot removes all sins. By taking a dip in Cakratīrtha cleansed of all sins, for thousands of years one is adored in the Brahmaloka.

Then Sankhatīrtha came to His notice. By taking a dip in it, one gets the reward of performing a Vājapeya sacrifice. The month of Pauşa when the sun is in the Puṣya constellation, is the proper time for observing festivals here. Then there came to His notice the Kuṇḍikā tīrtha. It is so called because once in day of yore on this particular spot of the Sahya mountain the water pot (puṇḍikā) containing the water of the Ganges fell down from the hands of Brahmā; here

there is a picturesque cave; it removes all impurities; by taking a dip in this tirtha a man attains immediate result. After fasting for three nights by taking a dip here a man is cleansed of all sins and is adored in Brahmaloka. To the north of the 'Kundikā' tīrtha and to the south of the tirtha 'Pindasthāna' there lies hidden Rnamocana, the holiest of tīrthas. O revered sage, by taking a dip here after fasting for three nights, one surely pays off the three debts. In case here in 'Pindasthāna' a man performs Śrāddha and according to Śāstric precepts he offers obsequial balls of rice in honour of his deceased ancestors, they are fully satiated and definitely go to the world of means. 20-30

पञ्चरात्रोषितस्नायी तीर्थे वै पापमोचने। सर्वपापक्षयं प्राप्य विष्णुलोके स मोदते॥३१॥ तत्रैव महतीं घारां शिरसा यस्तु घारयेत्। सर्वेऋतुफलं प्राप्य नाकपृष्ठे महीयते॥३२॥

By living in 'Pāpamocana' tirthas continuously for five nights and daily taking a dip there, one is cleansed of all one's sins and rejoices in the world of Viṣṇu. There is a great stream of water flowing in this tīrtha. One who devotedly sprinkles one's head with the water of the stream, gets the fruit of performing all the sacrifices and is adored in the heaven. 31-32

धनुःपाते महातीर्थे भक्त्या यः स्नानमाचरेत् । आयुर्भोगफलं प्राप्य स्वगंलोके महीयते ॥३३॥

By devotedly taking a dip in the famous tirtha—Dhanuhpata one lives for the full span of one's life and is adored in the heaven. 33

शरिवन्दौ नरः स्नात्वा शतऋतुपुरं व्रजेत्। वाराहतीर्थे विप्रेन्द्र सह्ये यः स्नानमाचरेत्॥३४॥

<sup>1.</sup> Three debts—Everyone who is born has three debts to pay off in stages gods, pand the manes, For Section Manusmrti 6. 35, 94; 9.106.

अहोरात्रोषितो भूत्वा विष्णुलोके महीयते। आकाशगङ्गानाम्ना च सह्याग्रे तीर्थमुत्तमम्।।३४॥

शिलातलात्ततो ब्रह्मिन्नगंता श्वेतमृत्तिका। तस्यां भक्त्या तुयः स्नाति नरो द्विजवरोत्तम् ॥३६॥

सर्वकतुफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते। ब्रह्मन्नमलसङ्घाद्रेर्यद्यत्तोयविनिर्गमः ॥३७॥

तत्र तीर्थं विजानीहि स्नात्वा पापात्प्रमुच्यते । सह्याद्रि गतवान्नित्यं स्नात्वा पापात्प्रमुच्यते ॥३८॥

By taking a dip in the tīrtha "Saravindu" a man goes to the city of Indra; a man who takes a dip in "Vārāha tīrtha" on the Sahya mountain and stays there for full one day and one night, is adored in the world of Viṣṇu. Besides on the summit of the Sahya mountain there is the famous tīrthas known as "Ākāsagaṅgā." O revered sage, there under the rocks one can find pure and clean earth. The man who devotedly takes a dip in this tīrtha, gets the fruit of performing all the sacrifices and is adored in the world of Viṣṇu. O revered sage, on this sacred Sahya mountain there are tīrthas in each and every place where a stream of a river has its origin. By taking a dip in any of these tīrthas, one is cleansed of all one's sins. The man who daily goes on a pilgrimage to the holy Sahya mountain and takes a dip there in any of the tīrthas, is cleansed of all his sins. 34-38

एतेषु तीर्थेषु नरों द्विजेन्द्र पुण्येषु सह्याद्विसमुद्भवेषुं। दत्त्वा सुपुष्पाणि हरिंस भक्त्या विहाय पापं प्रविशेत्स विष्णुम् ॥३९॥

There are sacred tirthas all over the holy Sahya mountain. O revered sage, by taking a dip daily in any of these tirthas and devotedly offering flowers etc., in honour of Lord Vişpu, cleansed of all sins one is absorbed in Him. 39

सकृतीर्थाद्रितोयेषु गङ्गायां तु पुनः पुनः। सवंतीर्थमयी गङ्गा सवंदेवमयो हिरः॥४०॥ सर्वशास्त्रमयी गीता सर्ववर्मी दयापरः। एवं ते कथितं विप्र क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्।।४१॥

In the holy streams and rivers originating from this Sahya mountain, as far as possible one should take a dip at least once; but one should repeatedly take a dip in the river Ganges. As Lord Viṣṇu comprises all the gods, as the Bhagvadgitā comprises all the scriptures as through compassion for all beings one honours all the religions. so all the tirthas are contained in the river Ganges. Thus I have narrated to you the glory and greatness of all the 'kṣetras'. 40-41

श्रीसह्यामलकग्रामे तीर्थं स्नात्वा फलानि च। तीर्थानामपि यत्तीर्थं तत्तीर्थं द्विजसत्तम्। देवदेवस्य पादस्य तलाद्भुवि विनिस्सृतम्॥४२॥

अम्भोयुगं तुरगमेधसहस्रतुल्यं तच्चक्रतीर्थमिति वेदविदोवदन्ति। स्नानाच्च तत्र मनुजा न पुनर्भवन्ति पादौ प्रणम्य शिरसा मधुसूदनस्य ॥४३॥

Besides I have specifically mentioned the religious merit that one gets by taking a dip in the tirthas in and around the Sahya mountain and the village Āmalaka. O revered sage the tirthas in the village Āmalaka is the holiest of all as only here in this tirtha a holy stream flows out underneath the image of Viṣṇu, the god of gods. By taking a dip in this tirtha one gets the fruit of performing a thousand horse-sacrifices. Knowers of Vedas call it Cakratīrtha. Those persons who bow down to the Lord Viṣṇu, the god of gods (the slayer of Madhu) after taking a dip in the stream flowing out there, are freed from re-birth. 42-43

गङ्गाप्रयागगमनैमिषपुष्कराणि
पुण्यायुतानि कुरुजाङ्गलयामुनानि ।

occ-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Belhi. Digitized by S3 Foundation USA पादोदकं भगवतस्तु पुनाति संद्यः ॥४४॥

Ganges, Prayāga (the confluence of river Ganges and Yamunā) Naimiṣāraṇya, Puṣkara, Kurujāṅgala and the sacred spots on the bank of the river Yamunā — all these tīrthas are holy; by taking a dip in any of these tīrthas one is purified no doubt, but it takes time; on the other hand by taking a dip in the holy stream containing the waters washing the feet of the lord Viṣṇu, the god of gods,¹ one is immediately purified. 44

इति श्रोनरसिंहपुराणे तीर्थंप्रशंसायां षट्षिटतमो-ऽध्यायः ॥६६॥

on, sheer, are free to be a water of

Payed at the and the six a gold a serie and ability out and

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

<sup>1.</sup> Vide śloka No. 42 as the stream flows directly underneath the image, it is natural for the redactor of the Purāṇa to suggest that the water of the stream is holy as it washes the feet of the image of the Lord Visnu.

## सप्तषष्टितमोऽघ्यायः

### CHAPTER LXVII

सूत उवाच

तीर्थानि कथितान्येवं भौमानि द्विजसत्तम। मानसानि हि तीर्थानि फलदानि विशेषत: ॥१॥

Sūta said

O revered sage, I have given you an account of all the holy places here on this earth, but the mental tirthas (in a figurative sense certain virtues are called manasatirthas) are certainly more efficacious. 1

मनोनिर्मलता तीर्थं रागादिभिरनाकुला। सत्यं तीर्थं दया तीर्थं तीर्थंमिन्द्रियनिग्रहः॥२॥

गुरुशुश्रूषणं तीर्थं मातृशुश्रूषणं तथा। स्वधमचिरणं तीर्थं तीर्थंमग्नेरुपासनम्।।३॥

एतानि पुण्यतीर्थानि व्रतानि श्रृणु मेऽघुना । एकभुक्तं तथा नक्तमुपवासं च वै मुने ॥४॥ पूर्णमास्याममावास्यामेकभुक्तं समाचरेत् । तत्रैकभुक्तं कुर्वाणः पुण्यां गतिमवाप्नुयात् ॥४॥

Purity of mind free from anger and jealousy, truthfulness, compassion (for all beings), restraint of the senses, service to the preceptors, service to the parents, performance of one's own duty, maintenance of the sacred fire: these are the holy tirthas I have narrated to you. Now listen to the account of the religious observances.

<sup>1.</sup> Mānasatīrthas are referred to in Padma (A.S.S.) VI. Uttarakhanda ir Ch.537. N.-24. Ilandgii Sk. P. IV. Kāsīkhanda Ch.6.29-42.

O revered sage, throughout the day and the night one should take just one meal, specially one should avoid taking food at night. Likewise on the days of the fullmoon and the new moon one should observe the vow of just taking one meal. A man who observes the religious vow of taking but one meal on these Lunar days, attains a blissful state. 2-5

चतुथ्यौ तु चतुर्देश्यां सप्तम्यां नक्तमाचरेत्। अष्टम्यां तुत्रयोदश्यां स प्राप्नोत्यभिवाञ्छितम् ॥६॥

Fourth, fourteenth, seventh, eighth and thirteenth: by fasting at night on these Lunar days one gets one's desired objects. 6

उपवासो मुनिश्रेष्ठ एकादश्यां विधीयते। नर्रासहं समभ्यच्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते॥॥॥

It is enjoined in the scriptures that one should fast on the eleventh day of the Lunar fortnight. By adoring Narasimha (the Man-lion incarnation of Lord Visnu) on this day one is cleansed of all sins. 7

हस्तयुक्तेऽकंदिवसे सौरनक्तं समाचरेत्। स्नात्वाकंमध्ये विष्णुं च ध्यात्वा रोगात्प्रमुच्यते ॥ । ।।

On Sundays when there is Hasta constellation, one should observe the religious vow of 'Sauranakta'. On this day after taking one's bath, one should meditate on the solar orbas symbolising Visnu; by so doing one is cured of all types of diseases. 8

अात्मनो द्विगुणां छायां यदा संतिष्ठते रवि:।
सौरनक्तं विजानीयान्न नक्तं निश्चि भोजनम् ॥१॥

The vow of Sauranakta would start from the time when the sun has its position in the western horizon, particularly when the shadow of a person is twice the size of his (her) body. And since then for the whole night one should desist from taking any food. 9

गुरुवारे त्रयोदश्यामपराह्ये जले ततः । निर्मात्रयामपराह्ये जले तत्रयामपराह्ये जले तत्रयामपराह्ये । निर्मात्रयामपराह्ये जले तत्रयामपराह्ये । निर्मात्रयामपराह्ये । निर्मात्ययामपराह्ये । निर्मात्रयामपराह्ये । निर्मात्ययामपराह्ये । निर्मात्रयामपराह्ये । निर्मात्रयामपराह्ये । निर्मात्रयामपराह्ये । नि

1/

नरसिंहं समभ्यर्च्य यः करोत्युपवासकम्। सर्वेपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते।।११॥

Bath in the afternoon, offering of libations of water mixed with sesamum and whole rice-grains in honour of the sages, divinities and dead ancestors, fasting for the whole day after adoration of Lord Narasimha: by following this procedure on Thursday falling on the thirteenth days of the lunar fortnight, cleansed of all sins one is adored in the world of Vispu. 10-11

यदागस्त्योदये प्राप्ते तदा सप्तसु रात्रिषु। अर्घ्यं दद्यात् समभ्यर्च्यं अगस्त्याय महामुने ॥१२॥

With the rise of the star Canopus (of which Agastya is the regent) one should start worshipping the revered sage Agastya continuously for seven nights with different materials like flowers etc. 12

शङ्खे तोयं विनिक्षिप्य सित्तपुष्पाक्षतैयुँतम्। मन्त्रेणानेन वै दद्याच्छितपुष्पादिनाचिते॥१३॥

कांशपुष्पप्रतीकाश अग्निमास्तसम्भव। मित्रावरणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोअस्तु ते।।१४॥

आतापी भिक्षतो येन वातापी च महासुरः। समुद्रः शोषितो येन सोऽगस्त्यः प्रीयतां ममा।१५॥

With water, white flowers and grains of whole rice put in a conch-shell, one should worship the sage Agastya by reciting the following mantra:—"Thou art born from the pitcher, O revered sage shining like the 'Kāia' flower, obeisance to thee, the offspring of Mitra and Varuna, the corporeal form of the two divinities Agni and Marut."

<sup>1.</sup> Formerly there was a great fight between the god and the demons. The demons taking shelter inside the waters of the ocean continued troubling the gods and the sages again and again. At this Indra, the lord of CC-0. Prof. Sat gods, shedirected of Firey and DWind b to 3 dry dup the ocean.

May the revered sage Agastya who devoured the ferocious demons Atāpi and Vātāpi1 and who drank up the ocean, be pleased with me. 13-15

Both Fire and Wind refused to carry out the command of Indra, as in their opinion drying up the ocean would lead to the destruction of innumerable beings taking shelter in its waters. With his order flouted. Indra cursed both Fire and Wind to the effect that both of them would be born jointly by assuming one body among the mortals in the form of sage Agastya. In consequence of the curse both Fire and Wind came down to the earth: and they were jointly born out of the pitcher by the semen of Mitra and Varuna and came to be known as Agastya, the younger brother of Vasistha. M.P. Ch 61.1-19: Padma I. Srstikhanda Ch. 22.1 -21.

1. Previously there lived two great demons-Ilvala and Vātāpi. In the disguise of a Brahmin Ilvala used to invite guests for the sake of Srāddha. Thereupon cooking his brother Vātāpi who used to take the form of a ram, Ilvala used to feed the guests as per Sastric injunctions. After the dinner was over, Ilvala was in the habit of calling out Vātāpi in a loud voice. As a result tearing apart the bodies of those guests Vātāpi used to come out and thus thousands of Brahmins were put to death by these two brothers assuming forms at will.

Once at the request of gods, the sage Agastya came to be their honoured guest: he was treated in the like manner. The sage Agastya devoured the demon Vātāpi and got him digested in the belly. Following his usual practice when Ilvala called him loudly to come out of the body of the sage, Vātāpi could not release himself and finally the sage sent him to the abode of death. Quite enraged at the death of his brother, Ilvala attacked the sage, but burnt by his fiery glance he too died.

In most of the texts like Rām. III. Aranya kānda Ch.11.55-67, Mbh.III, Vanaparvan Ch 94.4-11, Ch. 97. 1-7 and Bhag.P.VI.18.15 these two brothers bear the names—Ilvala and Vātāpi respectively but the redactor of Narasimha Purāņa refers to them as Ātāpī and Vātāpī,

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

एवं तु दद्याद्यो सर्वमगस्त्ये वे दिशं प्रति। सर्वेपापविनिमुंक्तस्तमस्तरित दुस्तरम्।।१६॥

One who recites these mantras and offers materials of worship in the southern direction (the direction presided over by the sage Agastya), is freed of all sins and gets rid of the deep and impenetrable darkness of delusion. 16

एवं ते कथितं सर्वं भरद्वाज महामुने।
पुराणं नारसिंहं च मुनीनां संनिधी मया॥१७॥
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।
वंशानुचरितं चैव सर्वमेव प्रकीर्तितम्॥१८॥

O revered sage Bharadvāja, thus the entire Narasimha Purāņa has been related to the sages. Herewith I have given a detailed account of each of these five features of the Purāņa—Sarga (Creation), Pratisarga (Dissolution), Vaṃśa (Genealogy of gods and sages), Manvantaras (Cycles of the ages) and Vaṃśānucarita (Accounts of glorious deeds of royal dynasties. 17-18

The constellation Agastya is situated in the southern celestial hemisphere. The star Agastya being very bright CC-0. Prof. Saya Valishasti Collection, New Delhi, Digitized by S3 Foundation USA (Kādambarī, Kale, p.38).

Agastya is represented to have humbled the Vindhya mountains by making them prostrate themselves before him when they tried to rise higher and higher till they well-nigh occupied the Sun's disc and obstructed his path. He dwelt in a hermitage on mount Kunjara to the south of the Vindhya and was chief of the hermits of the south. He kept under control the evil spirits who infested the south. In the south he is usually regarded as the first teacher of science and literature to the primitive Dravidian tribes. And his era is placed by Dr. Caldwell in the 7th or 6th century B.C. Rām.III. Aranyakānda 11.78-85, Br.P. 84.8: 118.2-8, Mbh.III. Vanaparvan Ch.102.1-14.

ब्रह्मणैव पुरा प्रोक्तं मरीच्यादिषु वै मुने। तेभ्यरच भृगुणा प्रोक्तं मार्कण्डेयाय वै ततः॥१६॥

मार्कंण्डेयेन वै प्रोक्तं राज्ञो नागकुलस्य ह । प्रसादान्तरसिंहस्य प्राप्तं व्यासेन घीमता ॥२०॥

O sage, in days of yore, it was Lord Brahmā who first narrated it to the sages like Marīci and others. Of all these sages it was Bhṛgu who transmitted it to Mārkaṇdeya and Mārkaṇdeya passed it on to Sahasrānīka, the king of the Nāga race. Due to the grace of Lord Narasiṃha, the wise and intelligent sage Vyāsa could acquire the knowledge of this Purāṇa. 19-20

तत्प्रसादान्मया प्राप्तं सर्वेपापप्रणाशनम्। पुराणं नरसिंहस्य मया च कथितं तव ॥२१॥ मुनीनां संनिधी पुण्यं स्वस्ति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्।

And through his (Vyāsa's) blessings I came to know of this Narasimha Purāņa, the knowledge of which removes all sins. Now I have narrated this Purāņa to all the sages.

May good betide you. I take leave of you. 21-22°

यः श्रुणोति शुचिभूँ त्वा पुराणं ह्येतदुत्तमम् ॥२२॥
माघे मासि प्रयागे तु स स्नानफलमाप्नुयात्।
यो भक्त्या श्रावये द्भक्तान्तित्यं नरहरेरिदम् ॥२३॥
सर्वतीर्थंफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते।
श्रुत्वेवं स्नातकेः साधं भरद्वाजो महामितः ॥२४॥
स्वामभ्यच्यं तत्रैव स्थितवान् मनयो गताः।
सर्वपापहरं पुण्यं पुराणं नृसिहात्मकम्॥२५॥
पठतां श्रुण्वतां नृणां नरिसह प्रसीदित ।
प्रसन्ने देवदेवेशे सर्वपापक्षयोः भवेत् ॥२६॥
प्रसन्ने देवदेवेशे सर्वपापक्षयोः भवेत् ॥२६॥
प्रस्तोणपापवन्धास्ते मुक्ति यान्ति नरा इति॥२७॥

Pure and sanctified in body and mind a person listening to the recitation of this most sacred Purāṇa, gets the merit of taking a dip in the confluence of holy Prayāga in the month of Māgha. Through daily recitation of the Narasiṃha Purāṇa before the devotees (of the Lord), a devotee acquires the fruit of visiting all the holy places and is adored in the world of Viṣṇu. Along with other sages and disciples who had been purified by ablutions in Prayāga the wise and intellinent sage Bharadvāja listened to the recitation of this Purāṇa from Sūta who was duly honoured by him. Bharadvāja continued to live in Prayāga though other sages left for their respective hermitages.

The sacred Narsimha Purāna removes all sins. Lord Narasimha in pleased with a person who reads aloud this Purāna or listens to it. When the Supreme Lord Narasimha is pleased, all sins are washed off, released from the fetters of sin, persons attain liberation. 223-27

इति श्रीनरसिंहपुराणे मानसतीयंत्रतं नामं सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥६७॥

To the a of great to annie of health a supply

eres I were bounded to be a fair or the transport of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the s

to undifferences and references all the local sections and the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sec

## tions parette a third to be seen that a material art of अष्टषष्टितमोऽध्यायः

Pure at I remained to device their count a remaining of

#### CHAPTER LXVIII off of person of the Late.

सूत उवाच इत्येतत् सर्वमाख्यातं पुराणं नारसिंहकम्। सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिवारणम् ॥१॥

समस्तपुण्यफलदं

सर्वयज्ञफलप्रदम्।

Sūta said

Thus the Narasimha Purana has been narrated in full. Recitation or reading aloud this sacred Purana leads to destruction of all sins: all the difficulties are warded off: endowed with all sorts of religious merit one gets the fruit of performing all the sacrifices. 1-2°

ये पठन्त्यपि श्रुण्वन्ति इलोकं इलोकार्घमेव वा ॥२॥ न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते। विष्ण्वपितमिदं पुण्यं पुराणं सर्वकामदम्।।३।। भक्त्या च वदतामेतच्छृण्वतां च फलं श्रृणु।

Persons even reading aloud or listening to a single verse (of the text) or a half of it, are released from the fetters of sin for all time to come. This sacred Purana dealing with the glories of Vișnu is the giver of all desires. Now listen to the merit, a devotee acquires by reading aloud or listening to

शतजन्माजितैः पापैः सद्य एव विमोचिताः ॥४॥ सहस्रकुलसंयुक्ताः प्रयान्ति परमं पदम्।

Persons reading aloud or listening to this Purāņa are absolved of all sins committed by them their past hundred lives: moreover along with a thousand generations of the past they go to the supreme abode of Visnu. 40-5a

किं तीर्थेगोंप्रदानैवि तपोभिवि किमध्वरै: ॥१॥ अहन्यहिन गोविन्दं तत्परत्वेन श्रुण्वताम् ।

Visit to the holy places, gift of cattle, penance or sacrifice: all these are useless for person who, day in and day out, devotedly listen to the holy account of Govinda. 50-60

पठेत्प्रातकत्थाय यदस्य श्लोकविशतिम् ॥६॥ ज्योतिष्टोमफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते।

A person reading aloud twenty verses of this Purāņa after leaving his (her) bed in the morning, acquires the merit of performing 'Jyotistoma' sacrifice: and he (she) is adored in the world of Vișpu. 62-7a

एतत्पवित्रं पूज्यं च न वाच्यमकृतात्मनाम् ॥७॥ द्विजानां विष्णुभक्तानां श्राव्यमेतन्न संशयः। एतत्पुराणश्रवणिमहामुत्र सुखप्रदम् ॥ । । ।।

This sacred Purana is worthy of all reverence: by listening to it one is blessed in this world and hereafter. It must be recited before the person who are the devotees of Vişnu and who belong to the three higher castes. In no case the recitation of this Purāņa should be taken up before the fool and the ignorant. 70-8

वदतां श्रुण्वतां सद्यः सर्वपापप्रणाशनम्। बहुनात्र किमुक्तेन भूयो भूयो मुनीश्वराः॥१॥ श्रद्धयाश्रद्धया वापि श्रोतव्यमिदमुत्तमम्।

Persons reading aloud or listening to this Purāņa are at once freed of their sins: O revered sages! there is no use of dilating upon it any more. With devotion or without it one should make it a habit of listening to this sacred Purana. 9-10°

भारद्वाजमुखाः सर्वे कृतकृत्या द्विजोत्तमाः॥१०॥ स्तं हृष्टाः प्रपूज्याय सर्वे स्वस्वाश्रमं ययुः ॥११॥

Fully contented to listen to this Purana all the preeminent sages like Bhardwaja and others were pleased to adore Sūta Lomaharşaņa after which they repaired to their respective hermitages. 106-11

इति श्रीनरसिंहपुराणे सूतभरद्वाजादिसंवादे सर्वेदु:सो-

## पुराणम्

plants so the master view of a carrier

| -  | Market Cook | -   |      |     |
|----|-------------|-----|------|-----|
| १. | ब्रह्मम     | SIL | 1710 | TIT |
| 1  | 46          | 61  | 7/1- | 1.7 |

२. पद्ममहापुराणम्

३. विष्णुमहापुराणम्

् ४. शिवमहापुराणम्

५. भागवतमहापुराणम्

६. नारदीयमहापुराणम्

७. मार्कण्डेयमहापुराणम्

द. अग्निमहापुराणम्

६. भविष्यमहापुराणम्

१०. ब्रह्मवैवर्तमहापुराणम्

वासुकी पुराण : :

हरिवंश पुराण : :

कल्किपुराण::

सौर पुराण : :

११. लिंगमहापुराणम्

१२. वाराहमहापुराणम्

१३. स्कन्दमहापुराणम्

१४. वामनमहापुराणम्

१५. कूर्ममहापुराणम्

१६. मत्स्यमहापुराणम्

१७. गरुडमहापुराणम्

१८. ब्रह्माण्डमहापुराणम्

१६. वायुमहापुराणम्

२०. विष्णुधर्मोत्तर पुराणम्

देवीभागवतम्

भृ गीशसंहिता

एकाम्रपुराण

नरसिंहपुराण

# वलोका नुक्रमणी

| अंशुमतो भगीरथः             | २६-७           | अटन ब्राह्मणगेहेषु         | <b>१</b> ३-२१   |
|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| अंशुमानंशुमाली च           | ¥ -3 \$        | अत ऊर्घ्व प्रवक्ष्यामि     | ₹o-8            |
| अकृते वैश्वदेवे तु         | ५५-१००         | अत अध्वं च निर्माल्यं      | २८-३७           |
| अकृत्यमेव दैत्यादीनाहूय-   | 35-28          | अत एव प्रसन्नोऽस्मि        | 80-44           |
| अक्लेशतः प्राप्यमिदं       | 83-68          | अतः परं तु विप्रेन्द्र     | ३०-४६           |
| अक्षमालां जपन्मन्त्र       | ३१-२२          | अतः परं प्रवक्ष्यामि       | 28-8            |
| अखिलमुनिजन                 | 03-95          | अतः परं प्रवक्ष्यामि       | ₹0-8            |
| अग्निज्वालाज्वल            | ४२-८७          | वतः परं प्रवक्ष्यामि       | ४६-१            |
| अग्निबाहुशुचिशुऋ           | २३-३४          | अतः परं प्रवक्ष्यामि       | ¥3-8            |
| अग्निष्टोमादिकर्माणि -     | £8-8           | अतः परं प्रवक्ष्यामि       | ५४-१            |
| अग्नौ क्रियावतां           | - <b>६</b> २-४ | अतः परं प्रवक्ष्यामि       | 48-8            |
| अङ्गद ! पिता ते यद्वाली    | ५२-२६          | अतः परं हरेः पुण्यं        | ₹6-8            |
| अङ्गदस्तूर्णमुत्याय        | ५०-५७          | अतसीकुसुमाभासं             | २४-४२           |
| अङ्गदाद्या इमे सर्वे       | 47-283         | अतस्त्वां परिपृच्छामि      | १-१७            |
| अङ्गदो मौलिमण्डल           | ५२-२७          | अतस्त्वां प्रार्थेयिष्यामि | ४८-८६           |
| अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य       | ₹09-9          | अतिरौद्र महाकायं           | 88-58           |
| अङ्गुष्ठमात्रं केचिच्च     | ६४-७६          | अतीव निपुणा चाहं           | 86-80           |
| अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या     | ५६-७५          | अतीवरूपसम्पन्नां           | ६३-७१           |
| अचिन्त्य स्तूयते यत्र      | 87-83          | अतुष्टस्यैव तस्येशो        | ¥3-5E           |
| अचिरादेव यूयं तां दृष्ट्वा | ५०-५५          | अतो न याचे वरमीश           | <b>₹3-</b> \$\$ |
| अच्युतस्य प्रसुप्तस्य      | ३७-४           | अत्र ते वर्णयिष्यामि       | 40-80           |
| अजरममरमेकं                 | <b>E8-838</b>  | अत्रार्थे यत्पुरावृत्त     | ३३-१५           |
| अजमीढस्य सुदेव्यां         | 20-88          | अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं   | १२-६            |
| अजं वरेण्यं जनदुःखनाशनं    | 20-20          | अथ कौशलिको विप्रो          | 3-58            |
| अजं विशोकं विमलं           | २४-७२          | अथ क्षणात्सर्वगत-          | 83-68           |
| अजाद्शरयः । दशरयाद्रामः    | २१-१३          | अथ ज्वलद्शनकराल            | 82-30           |
| अजिनं दण्डंकाष्ठं          | ५६-२२          | अथ तद्वद यत्किचिद्         | 88-3=           |
| अजैकपादहिर्बु धन्य         | <b>3-</b> ×    | अथ तस्य प्रसुप्तस्य        | ₹७-₹            |
| अज्ञानकृतपानामस्माकं       | ५०-५६          | अय दक्षिणदिग्मागे          | 44-80           |
| अज्ञानादथवाधिपत्यरभसा      | ५२-३०          | अय दितिजसुतश्चिरं          | 32-58           |
|                            | ११-४६          | अथ दृष्ट्वा स सप्तर्षीन्   | ३१-४६           |
| अञ्जनाभहूषीकेश             | ४१-२           | अथ पुष्पाञ्जलीं            | <b>45-50</b>    |
| अञ्जलि प्राङ् मुखं कृत्वा  | <b>48-</b> 4   | अथ प्रबुद्धो भगवान्        | २३-४१           |
| अञ्जसा स्वं तथा            |                |                            |                 |

| अथ भक्तजनप्रियः            | ३१-७६            | अद्यप्रभृति राजेन्द्र त्वं                                     | V - 0            |
|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| अय भूम्युपरि स्थित्वा      | 9-3 €            | अद्य यावत् पिता माता                                           | X0-82            |
| अय मन्त्रिवरः प्राह        | 88-40            | अद्यापि वृत्तसम्पन्ना इति                                      | ₹१-३६            |
| अथ रामश्च तं हत्वा         | 86-888           | अद्यैव गम्यतां वीर                                             |                  |
| अय लक्ष्मणमाहेदं वचनं      | 30-28            | अद्रिद्वीपसमुद्राश्च                                           | 85-45            |
| अथ वेदमयं रूपं वाराहं      | \$8-3€           | अधर्मलोलुपाः सर्वे                                             | 8-48             |
| अथ व्यजिज्ञपद्विष्णुं      | ४३-७३            | अधिजानु घराजानेमीनेन                                           | xx-6x            |
| अथ स गुरूगृहेऽपि           | 84-6             | अधिष्ठानं ततो बुद्ध्वा                                         | 38-88            |
| अयसप्त कुलपर्वताः          | ₹०-२२            | अधीत्य चतुरो वेदान्                                            | ¥ <b>ξ- ¥</b>    |
| वय सम्पूर्णविद्यं तं       | 87-3             | अध्ययनाध्यापनं च                                               | X5-38            |
| अथ सुरमुनिदत्तज्ञानचन्द्रो |                  | अध्यापनं च त्रिविधं                                            | ४७-२१            |
| अय सोमवंशोद्भवानां         | २७-१             | अनन्तकृष्णयोस्तेन                                              | ५७-२२            |
| भय स्नात्वा तु नद्यां      | १३-२१            | अनन्तभोगशयनार्पित                                              | २४-५३            |
| अथागतं ते पह्लादं          | 88-8             | अनन्तभोगशयने                                                   | 86-08            |
| अथागता यक्षपतेः            | ६३-४१            | अनन्तभोगशयने                                                   | ११-३७            |
| अयाङ्गदं पुरस्कृत्य ये     | ४०-१३७           | अनन्तभोगशयने                                                   | 34-36            |
| अथापुत्रो दशरथो            | ४७-३५            | अनन्तमव्यक्तमतीन्द्रयं                                         | 8-35             |
| अथावभाषे प्रह्लादं         | ४३-४१            | अनन्तायाप्रमेयाय                                               | 80-88            |
| अथायान्तं तु तं दृष्ट्वा   | 47-50            | अनन्यचेता ध्यायस्व                                             | 5-38             |
| अथासुरेशः सचिवैविचार्य     | ४२-३४            | अनन्यनृपभुक्तं यद्                                             | ₹ <b>४-</b> ८०   |
| अथाह पितरं हर्षात्         | 38-38            | अनन्यमनसा नित्यं                                               | ३१-५५            |
| अयाह प्रकटक्रोधः           | 88-80            | अनयाथ च त्वां नौमि                                             | <b>E8-28</b>     |
| अयाहूयाह दैत्येन्द्र       | ४३-२६            | अनयोर्भावमतुलं                                                 | ४३-८२            |
| अयैनं समुपादाय             | 288-88           |                                                                | ४३-४३            |
| अयोद्भृतास्त्रा दैतेयास्त  | 87-70            | अनिचतात्त्युतपदः                                               | ३१-५८            |
| अदन्तमप्यहं दास्ये         | ४८-४६            | अनवाप्ताभिलाषाणां                                              | ₹१-५२            |
| अदितिर्देवमाता या          | ४५-४             | अनसूया तथा चात्रेजेंज्ञ                                        | ५-३१             |
| अदिति: सुषुवे पुत्रान्     | <b>4-6</b>       | अनागतमतीतं च                                                   | ६४-५६            |
| वदित्यां कश्यपाज्जाताः     |                  | अनामगोत्रमद्वैतं                                               | १६-२४            |
| अदित्यै कुण्डले दत्त्वा    | V3 C0            | अनावृष्टिमंहामारी दोषा                                         | 38-85            |
|                            | ¥3- <b> </b>     | अनाशके तु संन्यासे                                             | ₹0-₹१            |
| अद्य त्वं दर्शयास्माकं     | ¥c-१३5           | अनाश्रमित्वं गृहभङ्ग                                           | 3-88             |
|                            | <b>६३-७</b> 5    | अनास्तिकत्वात् क्रुपया<br>ollection, New Delhi. Digitized by S |                  |
| CC-U. Prof. Satv           | a vrat Shastri C | onection, New Delhi, Digitized by S                            | o roundation USA |

| अनास्वादितगोविन्द            | ३१-५७           | अपुत्रोऽहं पुरा ब्रह्मन्               | ४७-६५     |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| अनिच्छन्नपि राजासी           | 33-08           | अपूर्वंदृष्टे तव पादपद्मे              | \$3-\$ \$ |
| अनिर्वाच्यमविज्ञे य          | १६-२८           | अपूर्वाविष्कृताकारं                    | ४३-५५     |
| अनुजं विरूजं शीघ्रं          | ५२-६२           | अप्सरोगणसंकीर्ण                        | ३४-२६     |
| अनुज्ञातुं न शक्नोमि         | 38-33           | अप्सरोगणसंयुक्तो                       | २८-१७     |
| अनुज्ञाप्य द्विजान् प्राप्तः | ४८-५६           | अब्धिर्ददातु मार्गं ते                 | ५२-१०     |
| अनुसर्गं मरीच्वादेः कथयामि   |                 | अभवञ्जातहर्षास्ते                      | ₹5-₹0     |
| अनुसर्गश्च सर्गश्च           | 78-8            | अभिमन्योरूत्तरायां परीक्षितः           | 27-88     |
| अनुसर्गस्य कर्तारो कर्तारो   | 8-5             | अभिमन्योरूत्तरायां                     | 78-4      |
| अनेकभूमिप्रासादा             | २४-६            | अभिवाद्य गुरोः पादौ                    | ५५-३२     |
| अनेकान दानवान हत्वा          | ४४-४०           | अभिवाद्य यथान्यायं                     | ७-२६      |
| अनेकान राक्षसान् हत्वा       | 48-88           | अभिशम्भोर्दारूणो                       | २१-5      |
| अनेकर्वानरैः सार्धमित्यु     | ५०-३७           | अभूत इव स ज्ञेयो न                     | १२-११     |
| अनेन विधिना                  | ६३-२            | अभ्यर्च्य भक्तयागोविन्दं               | ५३-७      |
| अन्तकाले जपन्तस्ते           | ६४-८३           | अमरावत्यतिशया                          | 58-8      |
| अन्तर्बेहिश्च तत्सर्वं       | ६४-६५           | अमित्रहा शिवो हंसो                     | 26-2      |
| अन्तर्वेद्यां पुरा राजन्     | 25-80           | अमूर्तिस्त्वं महाबाहो                  | ३७-१४     |
| अन्धकारिमदं कस्मात्          | ४८-३२           | अमृतं तु समादाय                        | ३८-४१     |
| अन्नाद्येन च दत्तेन          | ५५-६७           | अमृतं परमानन्दं                        | १६-२१     |
| अन्यकार्यं समुद्दिश्य        | 4-84            | अमृतात्मा शिवो नित्यो                  | 18-13     |
| अन्यच्च देह्यभिज्ञानं        | ५०-११५          | अम्भोयुगं तुरगमेघ                      | £4-83     |
| अन्यतो ह्यातंजीवानां         | ३३-२८           | अयनं दक्षिणं रात्रिर्देवाना            | 3-5       |
| अन्यं श्रयस्व सुश्रोणि       | १२-३१           | अयने विषुवे चैव चन्द्र                 | ३४-४४     |
| अन्यानथागतान् दृष्ट्वा       | ५७-२७           | अयं स पुरुषो धूर्तं                    | 30-28     |
| अन्येऽपि त्वां हिनष्यन्ति    | ४१-४६           | <b>स</b> याज्ययाजकोऽहं                 | ३३-६३     |
| अन्ये च बहवो दैत्या          | 4-48            | अयि तात महाबुद्धे                      | \$8-58    |
| अन्येषां चैव भूतानां         | २-४             | अयोग्यमात्मानमिती-                     | ४३-६०     |
| अन्येषां नेदृशं दत्तं न      | 80-83           | अयोध्यामटवीं विद्धि                    | ४८-६८     |
| अपनेष्यामि भो मृत्युं        | ७-२३            | अयोध्यां याति रामस्तु                  | 86-28     |
| अपराश्च सुतास्तिस्त्रो       | 86-538          | अयोध्यायां स्थितो रामः                 | 85-5      |
| अपां द्वादशगण्डूषे मुंख      | ५८-५२           | अयोध्याया विनिष्कान्त-                 | 85-08     |
| अपि कार्यस्त्वया चैव         | <b>48-68</b>    | अरिष्टनेमिपत्नीनाम                     | ४-६१      |
|                              | ection 2 Nov De | elh स्वित्रहें वा कल्बन्यपने dation US | A 48-8    |
|                              |                 |                                        |           |

| अरूपं सत्यसंकल्पं                 | १६-२१        | द अश्विनोर्देवयोश्चैव    | 9- 6              |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| अर्घ्यंदानेन यत्पुण्यं            | ₹₹-5         | ८ अष्टमेन तु लक्षेण      | १८-६<br>१७-२२     |
| अर्घ्यपाद्यादिविधिना              | ४७-४६        | अब्टषब्टिस्तु नामानि     |                   |
| अर्चनं सम्प्रवक्ष्यामि            | <b>६</b> २-४ | अष्टाक्षरिममं मन्त्रं    | <b>६</b> ४-२८     |
| अर्चन्ति सूरयो नित्यं             | ६२-१६        | अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि  | १७-३५             |
| अर्चयष्टवं ज्गन्नायं              | ३३-व४        | अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य   | १७-२              |
| अर्चयन् देवदेवेशं                 | 38-08        | अष्टाक्षरेण देवेशं       | १७-५              |
| अर्चयित्वा यथायोगं                | £8-858       | अष्टाक्षरेण मन्त्रेण     | <b>६३-३</b>       |
| अचितं गन्धमालाभी                  | 80-603       | अष्टौशतसहस्राणि          | ६३-११६            |
| अचितं स्याज्जगत्सवं               | 3-53         |                          | 38-2              |
| अर्जुनस्य सुभद्रायामभिमन          | प: २६-४      | असंश्रुतोक्तिवक्तारो     | 48-80             |
| अर्धनारीनरवपुः प्रचण्डोऽति        | r-           | असकृत् प्रोच्यमानोऽपि    | 85-2x             |
| अलम्ब प्रहारेण निमित्ताद          | 84-38        | असदृशस्य तू हरेः         | ४१-६२             |
| अलाभे त्वन्यगेहानां               | 44-58        | असमाननामगोत्रां          | ५५.४०             |
| अल्पापराधे राजेन्द्र त्वया        | ५१-५७        | असूयानिरताः सर्वे        | ४४-२७             |
| अल्पायुष्ट्वान्मनुष्याणां         | ४४-१४        | अस्तचेष्टो दशग्रीवः      | ४२-१६             |
| <b>अवतारानशेषां</b> श्च           | ₹₹-=         | अस्त्रग्राममशेषं तु      | ४७-७२             |
| अवतारानहं वक्ष्ये                 | ₹-१          | अस्त्रं तन्नेत्रमेकं तु  | x8-8x             |
| अवतार्यं भुवो भारं जग्मतुः        | ४३-६७        | अस्त्रैजिगाय सकलान्      | २४-२१             |
| अवतीयं भूमी हरिरेष                | ४६-४३        | अस्मत्कुलोचितं तेजो      | 88-48             |
| अवशेनापियत्कर्म                   | ३३-८१        | अस्म दुःखेन सततं         | ४०-७२             |
| अवान्तरलये प्राप्ते               | ₹€-२         | अस्मिन् सिहासने स्थातुं  | ₹१-=              |
| अविष्नं तपसो मह्य                 | २४-१८        | अस्य प्रसादेन कपे        | X0-80X            |
| अविन्दतामन्नमहो                   | 83-60        | अस्या गर्भे स्थितो योऽसौ | 83-58             |
| अवैत मां मुनिवराः                 | 38-86        | अस्याभिषेक आरब्धः        | 40-88             |
| अव्यक्तमूलप्रभव                   | १५-५         | अस्या विवाहे राजेन्द्र   | ४७-११४            |
| अव्यक्ताज्जायते सर्वं             | ६४-५२        | अस्योपरि अन्तरिक्षलोकः   | ₹0-80             |
| अव्यङ्गाङ्गीं सीम्यनाम्नीं        | ५५-४३        | अहन्यहिन गोविन्दं        | ६५-६              |
| अशोकवनिकां प्राप्तो               | ५१-१८        | अहममरगणाचितेन            | <b>e-</b> 7       |
| अशोकवृक्षमारुह्य                  | 11.0         | अहमासं पुरा राजा         | <b>₹₹-</b> ¥₹     |
| ं अश्मकुट्टाननेकाच्च              |              | अहं गमिष्यामि तत्र यत्र  | 86-66             |
| 2000                              | 26.16        | वह च तत्र साहाय्यं       | ३५-६              |
|                                   | 48-853       | अहं तं वारियष्यामि       |                   |
| अश्वा उष्ट्रा गर्नभाश्चrof. Satya | VINCENEUR CO | अह तवात्मदाने च्छुस्तवं  | 83 Poundation USA |
|                                   |              |                          |                   |

| 27 3 C                         |                |                                        |                |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| अहं ते कथयिष्यामि              | १३-२           | आत्मनो द्विगुणां छायां                 | 3-03           |
| अहं रक्ष्यामि ते भार्या        | 86-35          | आत्मनो बहव                             | ६४-४३          |
| अहिंसादानकर्तारो यज्ञानां      | 30-26          | आत्मलाभसुखं                            | ६१-८           |
| अहोऽतीव तपश्चर्या              | १२२            | आत्मस्तुतिपराः सर्वे                   | 38-88          |
| अहो भवान् केन                  | 288-38         | आत्मानं नृपशाद् ल                      | ३८-३८          |
| अहो महत्त्वया प्रोक्तं         | ₹४-१           | आत्मानमरविन्दस्थं<br>-                 | <b>६१-</b> ६   |
| अहोरात्रमुपोष्याथ              | इ४-१३          | आत्मीयं सकलं द्रव्यं                   | ४८-६४          |
| अहोरात्राणि तावन्ति            | 7-5            | आदर्शरूपो दैत्यस्य                     | 88-83          |
| अहोरात्रोषितो भूत्वा           | ६६-३४          | आदाय मुनयो मन्त्राच्चक्रुः             | ४७-३७          |
| अहो हरिपरा ये तु               | ५४-५६          | आदिकर्ता वराहश्च                       | ४०-३८          |
| आ                              |                | आदित्यपुत्री भिषजी                     | १८-२५          |
|                                |                | आदित्यविश्ववसुरुद्र                    | २३-१५          |
| आकर्ण्यं रूदतः शब्दं           | 86.05          | आदित्यः सवितासूर्यः                    | ₹-38           |
| आकर्ण्यं सीतास्वनमागतो         | 86-855         | ्आदित्यान्मनुः । मनोरिक्ष्वाकु         | 78-4           |
| आकल्पितान्नादुद्धत्य           | ४५-६६          | आदित्यामण्डलाघस्ताद्                   | 38-880         |
| आकाशं शब्दतन्मात्रं            | १-४६           | वादित्योऽपि संज्ञेयमिति                | १८-१४          |
| आकाशवायुतेजासि सलिलं           | १-५७           | आदित्यो विश्वदृग                       | 18-38          |
| आकाशस्तु विकुर्वाणः            | १-४५           | आदिश्यातां नाय यदस्ति                  | <b>६३-२७</b>   |
| आकृष्यमाणं तु बलात्तेन         | 388-68         | वादिसगोंऽनुसर्गश्च                     | १-३५           |
| आगच्छ कुशलं तेऽस्तु            | <b>EX-88</b>   | आदिसर्गों महांस्तावत्                  | ₹-३६           |
| आगच्छ नर्रासहेति               | 38-8           | आदेह <b>पाताद्वनगो</b>                 | 4E-E           |
| आगता यागनाशाय                  | 89-60          | आदौ तावत् समस्तं                       | 76-7           |
| भागत्य च पुनर्द्वारं           | ¥5-8¥          | आदौ तावद्ब्रह्मा                       | 78-8           |
| आगत्य रोक्षसान् हन्मीत्येवं    | ४७-५८          | आदौतावद् ब्रह्मा                       | 77-7           |
| आगत्य वेदशास्त्रार्थ           | ३७-द           | आघारभूतः सकलग्रहाणाः                   | 73-8           |
| आगत्य सीतां प्राहाथ            | ५१-२२          | आनन्दमेकं विरजं विदात्मकं              | 46-64<br>46-64 |
| आगत्य स्वयमेवाह                | ७-५६           | आनन्दरूपं परमं                         |                |
| आग्नेयास्त्राच्च संत्रस्तः     | ४२-१४          | आनन्दसागरं स्वच्छं                     | ¥₹-१२          |
| आचम्य देवतामिष्ठां             | ५८-१०५         | भानन्दोऽय प्रमोदश्च                    | 35-9           |
| बाजीव्यः सर्वभूतानां           | १४-७           | आनीय ब्रह्मणे दत्त्वा                  | ३०-२६          |
| आज्ञेयानाज्ञापयति वानरान्      |                | आनीय मण्डपे शुद्धे                     | ३७-२२          |
| आतपत्रं च चन्द्राभं            | ३१ २७          | आपो नारा इति प्रोक्ता                  | ४६-२८          |
|                                |                | भारता शत श्राक्ता<br>भारता शत श्राक्ता | 3-88           |
| CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri | Collection, Ne | w Delhi: Digitized by 19 Foundatio     | n4.444         |

| आयो रूपवत्यां नहुषः          | 70-5             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75-8                   |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| आरक्तं दण्डिनं चैंव          | २४-५             | इति गदितवतः स मन्त्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ुत्रा- ४३-३            |
| आरभेयुश्च ते यत्नात्ततो      | ३४-१५            | इति कृत्वा प्रतिज्ञां स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| आराध्यः कथितस्तात            | <b>6-80</b>      | इति चिन्ताकुलस्यैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X6-33                  |
| आराष्ट्रय जगन्नाथं           | ७-४२             | इति तान् प्रेषयामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86-60                  |
| आराध्य तीर्थे सम्प्राप्ता    | ६६-२१            | इति ते कथितं विप्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४०-५२                  |
| बाराध्य माधवं देवं           | 80-0             | इति ते कथितं सर्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११६४                   |
| आराध्य विष्णुं किमनेन        | ३१-६५            | इति ते कथितोपायो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 399-53                 |
| आराष्ट्यः सर्वथा ब्रह्मन्    | ६४-८६            | इतितेन जितो मृत्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58-88                  |
| आरामैविविधैयुँ क्ता          | 3-85             | इति नानाविधैभीवैरयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9-65                   |
| आरुरोह घिमानं तु             | 88-50            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58-84                  |
| आरह्य गरूडं श्रीमान्         | <b>48-800</b>    | इति बुवन्तं तं प्राह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86-83                  |
| बालभेन्मृत्तिकां गात्रे      | ५५-६१            | इति बुवाणं तं सीता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36-98                  |
| गालिङ्गय तनयं प्राह          | 88-88            | इतिमत्वा हिरण्याक्षः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹€-5                   |
| वालिङ्ग्य दीघं निश्वस्य      | ₹१-१६            | इति रामवचः श्रुत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89-50                  |
| बालिप्य भक्तया               | ३४-१८            | इति रामवचः श्रुत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47-8E                  |
| आलोच्य सर्वशास्त्राणि        | १७-३३            | इति वै देवदेवेशं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80-80                  |
| आविष्कृतं कौमंमनन्त          | ३५-४४            | इति शत्रोः स्तवं श्रुत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88-80                  |
| वाश्रमा यत्र दृश्यन्ते       | <b>६-२२</b>      | इति श्रुत्वा कथाः पुण्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>१</b> 5-१           |
| आश्रमे प्रथमे तिष्ठन्        | <b>६४-१</b> 0    | इति श्रुत्वा प्रियावार्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47-8                   |
| आसीद्शस्यश्चापि              | 80-880           | इति श्रुत्वा वचस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३१-५६                  |
| आसीद् भूमी महाभागः           |                  | इति श्रुत्वा वचस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80-883                 |
| वासनं स्वस्तिकं बद्घ्वा      | २४-३             | इति संकीतिते विष्णी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5-80                   |
| आसनेन तु दत्तेन              | 9-X8             | इति संचिन्त्य तीगृह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80-800                 |
| वासीनः प्राङ्मुखो            | ५५-१६            | इति संचिन्त्य दुःखात्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30-88                  |
| वास्तिकोऽहरहः संघ्यां        | ₹0- <b>११</b>    | इति संचिन्त्य मेधावी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८-२०                  |
| <b>आहारनिद्राभयमैथुनानि</b>  | ५५-३१            | इति संचिन्तयानेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६४-१८                  |
| आहूय तान् समाहृत्य           | १४-१३            | इति सम्प्रेरितो विप्रस्तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹₹-१0                  |
| आह्नादः स्वगंराजा वै         | 30-30            | इति सम्बोधितस्तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>६३-१२१</b>          |
|                              | ३०-२७            | इति सामवचः श्रुत्वा<br>इति स्तुतस्ततो विष्णु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88-88                  |
|                              |                  | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 88-88                  |
| इक्वाकुरक्षतबल:              | 38-88            | इति स्तुती जगन्नाथः<br>इति स्तुतो जगन्नाथः<br>इति स्तुतो जगन्नाथः<br>इति स्तुतो तदा देवैदेवदेवो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३-२४                  |
| इस्वाकुश्चित्वयनगरते atya Vr | at Spatre Collec | tion New Delhi. Digitized by S3 Fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ou <b>XiX</b> tion JSA |
|                              |                  | जा भरा दवदवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३८-६                   |

| इति स्तुतो जगत्स्रध्टा           | २४-३२        | Emarri nome                |                                  |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| इति स्तुतो ह्षीकेश               | 80-28        | इत्युक्तस्तं प्रणम्याथ     | ७-४५                             |
| इति स्तोत्रावसाने तं             | १०-१६        | इत्युक्तस्तु तथेत्युक्ता   | X0-88                            |
| इतीदमुक्तं वमवाक्यमुत्तमं        | 6-40         | इत्युक्तातेन पुत्रेण माता  | . 6-58                           |
| इतो न त्वां प्रवक्ष्यामि         | 88-5         | इत्युक्तं तेन सा साध्वी    | \$ <del>4</del> - <del>4</del> 8 |
| इत्यं कुवेन् सदा                 | ५५-१५        | इत्युक्ता देवदेवेन         | 35-85                            |
| इत्यं कृत्वा तु वाराहं           | ₹8-84        | इत्युक्ता पार्थिवेनापि     | ४८-३७                            |
| इत्यं द्विजिह्वा कठिनं           | 85-38        | इत्युक्ता राघवेनापि        | 84-48                            |
| इत्यं ध्रुवः प्राप पदं           |              | इत्युक्ता राजवर्येण कैकेयी | ४८-४८                            |
| इत्यं पुरा वामनरूप-              | 39-900       | इत्युक्ता सा तदा ताभ्यां   | ४७-६३                            |
|                                  | ४४-४६        | इत्युक्तास्तेन देवास्ते    | 80-38                            |
| इत्थं स्तुतस्तदा तेन             | 30-80        | इत्युक्ते जाम्बवत्यत्र     | ४०-१४३                           |
| इत्यं हि शक्ति सितकृष्ण          | ४३-६८        | इत्युक्ते जाम्बवानाह       | X0-686                           |
| इत्यनुज्ञामिव प्राय्य            | ३१-३८        | इत्युक्ते पद्मयोनी तु      | ४२-११=                           |
| इत्यब्धिना स्तुतः                | 83-40        | इत्युक्ते रावणेनाथ मारीचो  | 86-66                            |
| इत्याकर्ण्य पुनः प्राह           | ४८-१५७       | इत्युक्ते लक्ष्मणः प्राह   | 47-58                            |
| इत्याकण्यं वचः क्लीबं            | ३३-३२        | इत्युक्ते वचने तत्र        | X0-08                            |
| इत्याकर्ण्यं वचः प्राह           | 86-88        | इत्युक्ते वचने तेन         | X0-00                            |
| इत्याकर्ण्यं वचस्तस्या           | ५१-३०        | इत्युक्ते वानरा            | 40-843                           |
| इत्याकर्ण्यं वचस्तस्याः          | 38-98        | इत्युक्ते विष्णुना प्राह   | 37-78                            |
| इत्याकण्यं स कैकेय्या            | ४८-४१        | इत्युक्ते सा तु विश्वस्ता  | ४१-३८                            |
| इत्याकर्ण्यं सुनीत्यास्तन        | 38-58        | इत्युक्तोऽसौ जटायुस्तु     | 86-38                            |
| इत्याकर्ण्यं हरेर्वाक्यं         | <b>43-33</b> | इत्युक्तो जाम्बवान् प्राह  | ५०-१६१                           |
| इत्यात्मसंदर्शनलब्ध-             | ₹3-8€        | इत्युक्तो दशरथस्तेन        | ४७-६२                            |
| इत्युक्तः कतिवीर्येण             | ४६-१=        | इत्युक्तो दशरथस्तैस्तान्   | 84-85                            |
| इत्युक्तः किंकरैः सर्वेमृ त्युना |              | इत्युक्तो देवदेवेन         | ४४-३४                            |
| इत्युक्तः कृतचिह्नोऽयं           | ५०-२५        | इत्युक्तो देवदेवेन         | ४७-२६                            |
| इत्युक्तमात्रे मुनिना            | 84-88        | इत्युक्तो ब्रह्मणा दैत्यो  | 80-8                             |
| इत्युक्तमात्रे विहगोऽय           | 86-840       | इत्युक्तो ब्रह्मणा राजा    | २४-३४                            |
| इत्युक्तः शांतनुस्नेन            | २८-३८        | इत्युक्तो ब्रह्मणा विप्र   | ¥-6                              |
| इत्युक्तः स तथा प्राह            | ४६-७८        | इत्युक्तो ब्रह्मणा विष्णु- | 80-₹0                            |
| इत्युक्तः स तदा तेन              | ६३-५७        | इत्युक्तो भगवान् प्राह     | <b>५३-३१</b>                     |
| इत्युक्तः स बलिः प्राह           | ४४-१८        | इत्युक्तो भगवांस्ताभ्यां   | ३७-२७                            |
| इत्युक्तः सर्वतीर्थेषु           | 20-25        | इत्युक्तो भरतः प्रोह       | 86-848                           |
| 4.3.00 0.101.1.3                 |              | 4.2.111 4/11. 416          | 16-141                           |

| इत्युक्तो भरमस्तत्र        | V- av             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                            | ४८-१४             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्मंतुगृ हं १८-१३      |
| इत्युक्तो मन्त्रिणा राजा   |                   | ४ इत्युच्यमाने वचने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88-52                  |
| इत्युक्तो मुनिना तेन       | ४७-४              | ५ इत्युदीरितमाकर्ण्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| इत्युक्तो राघवस्तेन        | ५०-६              | ७ इत्युदीरितमार्कण्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9-69                   |
| इत्युक्तो राघवस्तेन        | ५२-५              | इत्युदीरितमाकर्ण्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5-30                   |
| इत्युक्तो रामदेवेन         | 20-88             | ६ इत्येतच्छीनकप्रोक्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80-88                  |
| इत्युक्तो लक्ष्मणेनासी     | 85-5              | र इत्येतत् सकलं प्रोक्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३४-२४                  |
| इत्युक्तो वामनस्तत्र       | 84-38             | इत्येतत् सकलं प्रोक्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$6-98                 |
| इत्युक्तो वायुपुत्रेण राम  | : X0-88E          | इत्येतत् सर्वमाख्यातं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७-३४                  |
| इत्युक्तो विश्वकर्मा       | 18-19             | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | <b>44-8</b>            |
| इत्युक्तो हनुमान्          | ¥0-6              | इत्येतदुक्तं तव पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६-४५                   |
| इत्युक्तो हि तदा चेन्द्र:  | <b>६३-</b> ६६     | इत्येतदुक्तं मुनिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>१</b> ४-१६          |
| इत्युक्तवाऽऽनम्य पितरं     | 88-83             | इत्येतद्वः समाख्यातं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44-50                  |
| इत्युक्त्वा गतवान्         | १३-६१             | इत्येतन्नरसिंहस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹8-€8                  |
| इत्युक्त्वा चामृतं         | ५०-१४५            | इत्येतैर्नामभिर्दिव्यै:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88-80                  |
| इत्युक्तवा तं मुनिश्रेष्ठं | ११-६३             | इत्येवमुक्तः पुरुषस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80-X3                  |
| इत्युक्त्वा ताञ्जगामाथ     | ४८-७६             | इत्येवं कथियत्वा तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>६</b> २-२०          |
| इत्युक्तवा तु गते          | 86-833            | इत्येवं कथितं वत्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>६ ६ - 8</b>         |
| इत्युक्तवा तु तदा          | ₹७-१=             | इत्येवं कीर्तिते तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४-५                   |
| इत्युक्तवा तौ महाघोरौ      | ३७-२५             | इत्येवं चिन्तयित्वा तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39-08                  |
| इत्युक्त्वाती समाश्वास्य   | ७-२४              | इत्येवं ध्यायतस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78-38                  |
| इत्युक्तवा दत्तवांस्तस्मै  | ४१-५५             | इत्येवं भाषमाणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७- <u>५</u> ५<br>५१-२३ |
| इत्युक्तवा देवदेविष        | <b>48-89</b>      | इत्येवं वदतस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥1-74<br>¥4-75         |
| इत्युक्तवा देवदेवेशस्तं    | ४४-१७             | इत्येवं वदतस्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82-186                 |
| इत्युक्तवा नारकान् सर्वान् | 5-58              | इत्येवं वादिनि मृनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७-८२                  |
| इत्युक्त्वान्तिहिताः       | ₹१-७१             | इत्येवमार्ता रुदती सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86-40                  |
| इत्युक्त्वा पातयामास       | \$6-80\$          | इत्यवमुक्तं भृगुचोदितेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38-60                  |
| इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्ष   | \$0-8E            | इत्यवमुक्ता राजा ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85-88                  |
| इत्युक्त्वा प्राहताः       | <b>४१-२</b> न     | इत्यवमुक्ते पवनात्मलेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>48-46</b>           |
| इत्युक्तवा मातरं तत्र      | 82-586            | रत्यव मुक्ती भगणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| इत्युक्तवा रामचन्द्रम्     |                   | इत्यवमुक्तो मनिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७-२६<br>२४-४ <u>४</u>  |
| इत्युक्तवा विररामाथ        |                   | इत्यवमुक्तो मुनिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30-08                  |
|                            | 14-41             | इत्यवम्बतो राजान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| CC-0. Pioi. Salya V        | rat Shashi Collec | ction, New Delhi. Digitized by S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toulidation USA        |

|   | इत्येष जामदग्न्याख्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४६-४१          | ईश्वरं चैव रक्षार्थं               | ५८-६१          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
|   | इत्येष धर्मः कथितो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५७-३०          |                                    | 44.44          |
|   | इदमेकं सुनिष्पन्नं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30-83          | उ                                  | Times          |
|   | इदं तीर्थं महाभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20-80          | उक्तः पित।महेनैवं भृगुणा           | 35-0           |
|   | इदं तु महदाख्यानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9-2            | उक्तः पुण्यः स्तवो                 | ६६-१           |
|   | इदं पुंसीयमाख्यानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६-४२           | उक्ता च सैवं मधुरं                 | ६३-३७          |
|   | इदं स्तवं व्यासमुखात्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७-३६          | उक्तापि वाला                       | 84-38          |
|   | इदानीं तु सुदु:खार्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35-38          | उक्त्वेति कुटिलप्रज्ञ              | 38-28          |
|   | इन्द्रजिन्मन्त्रलब्धं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47-97          | उक्त्वेति तनयं प्राह               | ४१-५२          |
|   | इन्द्रनीलमयं पूर्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३०-२३          | उक्त्वेति पादावनतं                 | 84-48          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०- <b>२</b> ३ | उच्छितं मध्यमं शृङ्क               | ३०-२४          |
|   | इन्द्रपुत्रस्य दुष्टस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75-38          | उज्जयिन्यां त्रिविक्रमं            | ६५-१=          |
|   | इन्द्रसूनुः कुरुक्षेत्रं<br>इन्द्रस्तदाभूद्विषभस्वभावो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £3-88          | उत्तरस्यां दिशी तदा                | X0-50          |
|   | इन्द्रस्तां हन्तुकामोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>६३-58</b>   | उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शीघ्र             | 8E-88X         |
|   | A D. Land of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of t |                | उत्तीर्यं भगवान् रामो              | 82-58          |
|   | इन्द्राद्यास्तु महोत्साहा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३५-११          | उत्तुङ्ग स्थूलदेहोऽसौ              | 47-48          |
|   | इन्द्रियाणि समस्तानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २४-२=          | उत्यापितो नरपतिदु : खितो           | 86-884         |
|   | इन्द्रोऽपि तज्ज्ञात्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २०-५           | उत्थायमुर्धंपर्यंन्तं              | ¥5-E7          |
|   | इन्द्रोऽपि सर्वदेवस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४४-३८          | उत्थायाव्धितटाद्धीमान्             | ४३-दद          |
|   | इन्द्रो मे जननीं गृह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38-88          | उत्पतंश्च वने वीरः                 | 3-8%           |
|   | इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3-83           | उत्पपात भयत्रस्तः                  | X0-8           |
|   | इमं मंत्रं जपेद्यस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६३ ७           | उत्पत्तैः पद्मपत्रैश्च             | ५६-५           |
|   | इममर्थं पुरा पृष्टः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३४-३           | उत्पाद्य पुत्रान् पित्रथ           |                |
|   | इमां कथां मुक्तिपरां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88-88          | उत्सृज्य मातरं द्रष्टुं            | २५-७१<br>१३-४० |
|   | इमामत्रैव रक्षध्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४६ ४० त        | उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक्सदृशं     |                |
|   | इमे च मन्त्रिप्रवरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86-60          | उदके कलशद्वारि                     | 84-30          |
|   | इरा क्रोधा च सुरिभविनता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६-७            | उदकेनाप्यलामे तु द्रव्याणां        | 5-22           |
|   | इरा वृक्षलतावल्ली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34-4           | उदकेन्धनपुष्पार्थे                 | <b>48.83</b>   |
|   | इष्ट्वा यज्ञ स्तु देवेशं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹-0\$          |                                    |                |
|   | इंडिंठ वैश्वानरीं कृत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €0-8           | उदयनस्य वासवदत्तायां               | 78-35          |
|   | इहांद्य विधिना प्राप्तस्तव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११-४२          | <b>उदारतेजोमयमप्रमेयं</b>          | ४३-६३          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | उदिते च ततो दद्यान्                | ४६-३२          |
|   | <b>t</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | उद्धत्य वैश्वदेवान्नं              | ५५-१०१         |
|   | ईदृग्विधा नरा धीराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५७-६           | उद्यतैक भुजयब्दिमायती              | ४७-८३          |
| C | देखिसत्तांत सन्भूताल shastri Col                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lection, New I | Delhi: Digitized by \$3 Foundation | USA- 276       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                    |                |

| उद्वास्य सीतया रामँ                             | ४८-११३          | ऋक्षादिकं परिज्ञाय                       | ४८-८४            |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|
| उद्वीक्य सहसा देवं                              | ४३-४३           | ऋङ्भयो यजुर्मयः                          |                  |
| उपगम्य विनम्रांसः                               | ३१-४८           | ऋणमोचनतीर्थं हि                          | <b>२७-३</b>      |
| उपनिष्क्रमणं चैव                                | १३-१३           | ऋणैस्त्रिभरसौ ब्रह्मन्                   | <b>६६-२</b> ८    |
| उपनीतो माणवको                                   | ५५-१७           | ऋषीणां देवतानां च                        | ६६-२६            |
| उपबाहुकरे देयं दक्षिणे                          | ५६-१४           |                                          | २४-१४            |
| उपवासी मुनिश्रेष्ठ                              | ६७-७            | ऋषीन् प्रणम्य विप्रांश्च                 | २५-६२            |
| जपविष्टो यथायोग्यं                              | 8-88            | <b>4</b> 11                              | Pr Pay 12        |
| उपेक्षेत नरो यस्तु                              | 37-78           | एकतो मनसा राजन्                          | ् ५६-३३          |
| उपोपवेश्य शिशुकं                                | ₹१-५१           | एकदा गुप्तचर्यायां<br>एकमेव हि साहाय्यं  | ४३-२४            |
| उभाभ्यामपि पाणिभ्यां                            | 48-8=           |                                          | 38-35            |
| उल्लं इतस्तु समयः                               | ५०-३५           | एकं कारणमानन्दवोधं<br>एकस्थाने यथा पूर्व | ६१-४             |
| उल्लङ्चयति यो मोहात्                            | ५५-५७           |                                          | १२-२०            |
| उवाच च दशग्रीवं                                 | 03-38           | एकाग्रचित्ता गिरिजा                      | <b>६३-३</b> 0    |
| उवाच च नृपान्                                   | 80-608          | एकाग्रमनस शक                             | ६३-११७           |
| उवाच ताँ गुभां वाणीं                            | ४४-५४           | एकाग्रेणैव मनसा ध्यायते                  | 5-85             |
| जवाच च हृषीकेशः                                 | ४३-२६           | एकादशे मन्वन्तरे                         | २३-२५            |
| जवाच भरतं राजन्                                 | ४८-१५४          | एकान्ते निर्जनस्थाने                     | १७.४             |
| उवाच मधुरं वाक्यं                               | ४६-६            | एकान्नभोजी यो मत्यों                     | ३०-४०            |
| उवाच वचनं प्राप्तं तदा                          | 86-558          | एका पुरा रामवघूह ता                      | ६३-५०            |
| जवाच गुक्रमेकाक्षं देवा                         | ४४-१४           | एकेन दापयेत्तेषामिन्द्राद्याः            | ५६-३१            |
| उवास सा सुदु:खार्ता                             | 86-602          | एतच्चान्यच्च यत्किचिद                    | 3-8              |
| ऊषःकाले समुत्थाय                                | ५८-४५           | एतच्छू त्वा तु वचनं                      |                  |
| क                                               |                 | एतच्छ्रुत्वा पितुर्वाक्यं                | 82-76<br>\$8-883 |
| ॐनमो नारायणायेति                                | १७-5            | एतत्कथय भुदेव                            | ६३-११            |
| ॐनमो भगवते तस्मै                                | 5-37            | एतत्तु यम्युपाख्यानं                     | १२-३७            |
| ॐनमो भगवते वासुदेवाय                            | 9-88            | एतत्ते कथितं राजन्                       | ₹5-8₹            |
| ॐनमो भगवते वासुदेवाय<br>ॐनमो वेदनिधये शास्त्राण | 58-88           | एतत्ते कथितं सवं                         | <b>६३-१२२</b>    |
| कर्ष्वंबाहुः स देवेशं                           |                 | एतत्पठन् केवलमेव                         | THE TAIL         |
| कथ्वंस्रोतास्तृतीयस्तु                          | ४४-३            | एतत् सिद्धिकरं मन्त्र मष्टाक्ष           | <b>47-85</b>     |
| कर्णस्तम्बः सुप्राणो                            | 3-20            | एतत्समस्तं येनादी                        |                  |
| अर्थासान्यः सुत्राणा<br>अर्व्यगतैर्द्विजश्रेष्ठ | २३-३            | एतत् सिद्धिकरं नणां                      | XX-80            |
| 的。在10年的10年的10日,10日本中共20日                        | ३१-१०८          | एतदासेवमानस्तु स                         | १७.२५            |
| 雅                                               |                 | एतहेत कर्न                               | ५५ १०            |
| Trof. Satya Vra                                 | t Sharre Chilec | ti <b>एतद्विभृ</b> श्य वहुंशा            | oundation USA    |
|                                                 |                 | "gui thankin                             | ६२-२५            |

| एतस्मिन्नन्तरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६३-११०                       | m-1 6                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| एतस्मिन्नेव काले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>44-110</b><br><b>4-30</b> | एवं कृतविवाहोऽसी रामः ४७-१३२                             |
| एतस्मिन्नेव काले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | एवं कृते तु होमस्य ३४-२३                                 |
| CN-A-CAST STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF | 37-48                        | एवं कृते देवदत्तस्य २८-३६                                |
| एतस्मिन्नेव काले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४७-११                        | एवं कृष्णप्रसादेन ३७-३४                                  |
| एक्रेतस्मिन्नेव काले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७-४४                        | एवं च मथनात्तत्र ३५-१६                                   |
| एतस्मिन्नेव काले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५२-६८                        | एवं चावस्थिते लोके ६४-६                                  |
| एतानि तस्य लिङ्गानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹0.€                         | एवं तान् प्रेषित्वा ५०-१२५                               |
| एतानि पुण्यतीर्थानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६७-४                         | एवं तु दद्याद्यो सर्वम् ६७-१६                            |
| एतानि यः प्रयच्छेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५८-११२                       | एवं ते कथितं सर्वं ६७-१७                                 |
| एता विभूतयो विप्र मया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५-६५                         | एवं ते कथितं विप्र वसिष्ठस्य ६-४१                        |
| एते कश्यपदायादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४-६४                         | एवं ते कथिता विप्र १८-३                                  |
| एते च द्वादशादित्यास्तपन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.87                         | एवं ते कथितो विप्र २६-४०                                 |
| एते तवोक्ता मनवोऽमराश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १ २३-४२                      | एवं ते चतुर्दश मन्वन्तराणि २३-३६                         |
| एते ते कथिताः सर्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3-73                         | एवं दत्त्वा मुनेश्चक्षुः ५५-१६                           |
| एतेन यस्तु मां नित्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४०-५८                        | एवं पापरतो नित्यं ३३-६६                                  |
| एतेन सह संगम्य समयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X0-608                       | एवं पितुर्वचनं श्रुत्वा १८-१०                            |
| ं एते प्रशस्ताः कथिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५६-४६                        | एवं प्रलपमानायाः ४६-६२                                   |
| एते महीपा रविवंशजास्तव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74-84                        | एवं पूर्वमशक्तिः स्याद् २८-३६                            |
| एतेषु तीर्थेषु नरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34-38                        | एवं भवं दु:खमयं ४३-१३                                    |
| एतेषु त्रिषु तुष्टेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५५-३३                        | एवं मुने सृष्टिरियं २०-६                                 |
| एतैरन्यैश्च कुसुमैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38-20                        | एवं यः पजयेद्राजन् ३४-४४                                 |
| एतैस्तु नामाभिः सूर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88.88                        | एवं यो विधिमास्थाय ५५-३७                                 |
| इतैस्तु नामभिर्यस्त्वां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98-70                        |                                                          |
| एत्याश्रमे मठे स्थाप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३-३२                        |                                                          |
| यथाईता न लोमेन ततः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३४-२२                        |                                                          |
| एनं छित्त्वा च चित्त्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १4-११                        | एवं वदन्तं तं प्राह ५०-६                                 |
| एवमत्र तमानेतुं ब्राह्मणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4-6                          | एवं वदन्ति ये सर्वे ४१-४२<br>एवं बनाश्रमे तिष्ठंस्त ६०-२ |
| एवमादिफलोपेतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                          |
| WAR A STREET OF THE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३४-५५                        | एवं विष्णुदेशस्थाज्जात ४७-४०                             |
| एवमाद्यनुसंचिन्त्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £8-48                        | एवं श्रुत्वा तामाह पिता १६-११                            |
| एवमुक्तवति प्रीत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>48-880</b>                | एवं सुविधिना पूज्य २५-५                                  |
| एवमुक्तोऽय भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६४-११४                       | एवं स्तुत्वा पुरा राजा २५-२२                             |
| एवमुन्मील्य नयने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹१-४४                        | एवं स्थितं विष्णुगृहे ३३-६१                              |
| एवं कले: स्वरूपं तत्कथितं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४४-४१                        | एवं स्वकर्मभोगेन ५६-५                                    |

| एवं हि विप्राः कथितो      | रंद-११४            | कर्माण्यन्यानि सन्त्तेव                                            |               |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| एष एव परो मोक्ष           | १७-११              |                                                                    | 33-46         |
| एषा नाथ महादुष्टा         | ६३-६६              | कलत्रवानहं वाले                                                    | 36-38         |
| एहि शीघ्रं गमिष्यामो      | ५०-६१              | कलविङ्कौ तुतौ भूत्वा                                               | 86-68         |
|                           |                    | कलशाष्ट्रसहस्रेण                                                   | ५६-४२         |
| क                         |                    | कलिकालेन राजेन्द्र                                                 | ५४२           |
| कटिलग्नवामकरां            | ५६-१७              | कलि विस्तरतो ब्रूहि                                                | ५४-८          |
| कतिपयाब्दादयास्ये         | ४५-५६              | कल्किरूप समास्थाय                                                  | 34-60         |
| कथमुत्तमतां प्राप्त       | 38-50              | कल्पादावात्मनस्तुल्यं                                              | ४-४           |
| क्यं कृतैषा भगवंस्त्वया   | ३३-४८              | कल्पान्तेऽपि जगत्कृत्सनं                                           | ४३-५२         |
| कथं च सृष्टेरादिः         | 8-50               | कश्यपाददितेरादित्यः                                                | २२-३          |
| कथं त्वं मन्दभाग्यासि     | 38-58              | कश्यपो नीतिमान्नाम                                                 | १३-३          |
| कयं दीनोऽसि यक्षेश        | ६३-६०              | कष्टाद्बभञ्ज भीमोऽपि                                               | ३३-४१         |
| कथं नु मुच्यते क्षिप्रं   | 3-38               | कः समर्थोऽधुनास्माकं                                               | ६३-६४         |
| कथं मे सुकृतं तुच्छं      | ३१-२२              | कसेरटे महाबाहुममृतं                                                | ६५-१४         |
| कथं स्तुतो गणाध्यक्ष      | 24-8               | कस्माच्च मन्त्रतो भ्रष्टा                                          | ४५-१३         |
| कथयन्ते वह्नयश्चैते       | X-38               | कस्येमौ सुधनुःपाणी                                                 | ५०-२          |
| कथ्यामास रामाय            | ५१-५१              | काकमुद्दिश्य चिक्षेप                                               | 3.38          |
| कयान्तेषु ततस्तेषां       | १-१२               | काको बलाका तद्वस्त्र'                                              | <b>१३.</b> २२ |
| क्यामिमांयस्तु            | <b>६३-१२३</b>      | काङ्क्षन्तीं भ्रातर नाथं                                           | १२-१२         |
| कथा सङ्गेषु च कृष्णमेव    | 88-38              | काञ्चनेन विमानेन                                                   | 38-88         |
| कदाचिदुपविष्टं तं         | ३३-४६              | कान्ता धनाधिनाथस्य                                                 | £=-200        |
| कदाचिद्ब्रह्मलोकस्य       | <b>६</b> ₹ ₹ ₹ ₹   | कान्ताधनेशस्य च                                                    | ६३-३४         |
| कद्र पुत्रा महानागा       | ५-६०               | कामदु:खमसह्य                                                       | १२-१५         |
| कनकमणिकुण्डल ,            | 35-08              | कामार्तायाः स्त्रियां कान्त                                        | १२-१६         |
| कन्दरेषु च सर्वेषु        | ५०-१२७             | कामेन पीडिता ह्यासन्न                                              | ३५-४०         |
| कपिलागोप्रदानेन परमार्थे  | ₹0-₹6              | कारयामास सुचिरम्                                                   | २४-६६         |
| करणं कारणं कर्ता त्वमेव   | ११-२५              | कारियत्वा तु तेनैवं                                                | ४०-४८         |
| करवीरै: कणिकारै:          | 28-80              | कारयेत्प्रतिमां दिव्यां                                            | ५६-११         |
| करा ब्जस्पर्शना ह्लाद     | ४३-७०              | कारयेल्लक्षहोमं तु                                                 | 38-88         |
| करिष्यन्ति तदा श्द्राः    | ४४-३४              | कारागृहे दस्युरिवास्मि                                             | ४३-६          |
| करोम्येवं तपो ब्रह्मन्    | २४-३६              | कारुण्यबाष्पनीराद्वं                                               |               |
| कर्तुं प्रतिष्ठांयश्चात्र | ५६-३               | कालकूटिमिति ख्यातं                                                 | ३१-५५         |
| कर्मकालवशादेव पिता        | V- 0               |                                                                    | ३८-२४         |
| CC-0. Prof. Satya Vrat S  | Shastri Collection | <b>कालस्वरूपं विष्णो</b> ष्ट्<br>, New Delhi. Digitized by S3 Foun | dation RA     |
|                           |                    |                                                                    |               |

| काशपुष्पप्रतीकाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६७-१४                  |                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|
| काष्ठास्त्रिं शत्कलाज्ञे या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २-७                    | कुरुक्षेत्रे शुभेरम्ये          | <b>६-२१</b> |
| किंचित्ते दातुमिष्टं मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४३-७८                  | कुरु त्वं भूपतेः पुत्र यदि      | ३४-५६       |
| किचिदुच्छ्वस्य शनकैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३१-२३                  | कुरुभिश्च धृतं साम्वं           | ५३-६२       |
| किमथं तु सुरैः सार्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७-२५                  | कुर्याद्ध्ययनं पूर्वं           | ५५-१६       |
| किमर्थं राज्यभोगं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५-३४                  | कुर्वन्त्या मम सम्भूतं          | 23-54       |
| किमर्थं क्लिश्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20-20                  | कुशपुष्पोदकैः स्नात्वा          | 38-88       |
| किमर्थं खिद्यते तात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88-88                  | कुष्ठाद्युपहतैर्वापि            | ५६-१०       |
| किमागतोऽसिपुत्रात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७.२६                   | कृच्छ्रात्पित्रा विनिम् वतं     | ४७-६३       |
| किमाहाराः किमाचारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3-87                   | कृतकृत्योऽस्मिदेवेश<br>इ.स.च्या | 80-88       |
| किमियं तपसः शक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84-80                  | कृतघ्नता न कार्या ते            | ५०-५२       |
| किमेतदिति विप्रेन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६६-१६                  | कृतदारो महातेजा रामः            | ४८-१        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | कृतधामा तत्र न्द्रो हरिता       | २३-२६       |
| किमिदं लोकविद्विष्टं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२-१७                  | कृतं त्रेता द्वापरश्च           | २-१५        |
| कि कि करोम्यहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58-88                  | कृतं हिकार्यं गुरु              | ६३-५२       |
| कि जपन् मुच्यते नात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७-१<br>= u_u          | कृतस्नानं कृतजपं मुनिशिष्य      | : 6-8       |
| कि जपन् सुगति याति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६४-५<br>६४-५६          | कृतस्नानस्तु कुर्वीत            | ५७-२६       |
| किं तज्ज्ञानं परं देव<br>किं तत्र बहुभिर्मन्त्रैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹8-£₹                  | कृतस्नानो मुनिस्तत्र            | 86-67       |
| कि तस्य बहुभिर्मन्त्रैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६३-६                   | कृताञ्जलिपुटो भूत्वा            | 83-28       |
| कि त्वस्य जननी ब्रह्मन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४७-५७                  | कृताञ्जलिख्वाचेदं               | ५२-६        |
| कि पुनर्वासुदेवस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४५-२६                  | कृतार्थाः पितरो मेऽद्य          | ६४-४८       |
| किंपुरुषादीन्यष्टवर्षाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3-05                   | कृते तस्मिन्नृपश्चेष्ठ          | ३४-५२       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39-9                   | कृतोपनयनो देवो                  | 3-28        |
| कि प्रमाणं च वै भूमेर्वुसिहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५२-२६                  | कृत्वा नृसिंह व पुरात्मनः       | ५३-२०       |
| कि प्रकारिवहारतोरणवतीं<br>कि भ्रातरप्यनाथां त्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२-२१                  | कृत्वा मालां यथान्यायं          | २८-१५       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹8-5£                  | कृत्वा विवाहं धर्मेण            | १०-२        |
| कीर्तयन्ति जगन्नाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १-१=                   | कृत्वा विवाहमुत्पाद्य           | १३-६२       |
| कुत एतत्समुत्पन्नं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४६-४                   | कृत्वेत्थं नरसिंहं तु           | 88-88       |
| कूत वीर्यसुतः श्रीमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २५-४३                  | कृत्वेत्थं स तपोवेषं            | २५-२६       |
| कुन्देन्दुसदृशाकार<br>कुपितः शप्तवान् मां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33-35                  | कृत्स्नं विशेषतो वस्त्रं        | २४-६६       |
| कुब्जागारे हृशीकेशं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६५-११                  | कृपया परया युक्तो               | 5-30        |
| कुमतिनिर्घृणा दुष्टा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४८-४३                  | कृशाश्वस्य तु देवर्षे           | ५-६३        |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | ६६-३                   | कृत्वास्यस्य पु प्रम्य          | 88-86       |
| कुरुक्षेत्रं गया चैव<br>कुरुक्षेत्रे महापुण्ये व्यासपीठे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५५ <del>२</del><br>७-३ | कृष्णनिन्दासमुत्थस्य            | ४१-१५       |
| कुरवात्र महायुष्य व्यासमाठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 3, 11,                          |             |

| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                    | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| कृष्णः पुनस्तान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५३-५१              | क्व गतोऽस्यद्य वै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8=-850         |
| कृष्णः प्राज्योतिषो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५३-६०              | क्वासौ रामेति च वदन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४२-४६          |
| कृष्णं तं कृष्णमेघाभं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४-२६              | क्वाहमत्यन्तदुर्बु द्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | £8-888         |
| कृष्णरूपघराः सर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5-४१               | क्षणमात्रं तु तं दृष्ट्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>२</b> ४-४४  |
| कृष्णक्च युयुधेताभ्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३७-३०              | क्षणं विश्रम्य तत्रैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$\\\\-00      |
| कृष्णसारो मृगो यत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१-११              | क्षणेन निहितं तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४६-५७          |
| कृष्णाज्ञया च वायुश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५-३१              | क्षत्त्रादीनां प्रवक्ष्यामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| कृष्णोऽपि चाणूरमति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38-88              | क्षन्तव्यं देवदेवेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५५-१           |
| केचिच्च परमात्मानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६४-७५              | क्षालयामास तत्पादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45-68          |
| केचिद्दानं प्रशंसन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>48-3</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३-२८          |
| केन नीता च कुत्रास्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५०-८६              | क्षालिते चोष्णतोयेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34-8           |
| केनाप्यत प्ततपसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २४-३५              | क्षिप्त्वा संवरयामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४७-१२०         |
| केशवः केशिहा कल्पः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४०-३७              | क्षिप्रं पश्यसिरामं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x 8-8 s        |
| केशवः शार्ङ्गनिम् वतैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹७-₹१              | क्षिप्रं यास्यसि तत्रैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६४-८१          |
| केशी च निधनं नीतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५३-४१              | क्षीराव्धौ पद्मनाभं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६४-२३          |
| केषु केषु च क्षेत्रेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>६</b> ५-३       | क्षीरोदधेरुत्थिताश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35-28          |
| कैकेय्याग्निविनिर्दग्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४८-१०६             | क्षीरोब्धेर्मन्थने सर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३८-१३          |
| कैंकेय्यास्तत्क्षणाच्छ्रुत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8=- 888            | क्षीरोव्यौ क्षेपितश्चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३५-१४          |
| कोकामुखे तु वाराहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६५-७               | क्षुत्तर्षवर्षघनवात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३१-७४          |
| कोऽयमत्यद्भुताकारस्तेजस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ती ६४-४१           | क्षेत्राणि कानि पुण्यानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १-२२           |
| कोऽसौघ्रुवः कस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38-8               | क्षेत्राणि चैव गुह्यानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६४-२४          |
| को भवानिहसम्प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४०-८               | क्षेत्रोत्पत्ति च माहात्म्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>६६-११</b>   |
| को भवानिह सम्प्राप्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £8-83              | ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PK at          |
| को रक्षति नरो वारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.30              | खङ्गं तु विमलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.C. 191       |
| को वा विशेषस्तेष्वत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8-58               | खदिरं च कदम्बं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38-38          |
| कौमारपर्वते ये च ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2-6                | खात्वा पुरुषमात्रं तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५५-४७          |
| की हि कस्य सुती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५०-६               | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY | ४६-४           |
| कौपीनाच्छादनं वासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>६०-</b> □       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No.            |
| क्रमादादाय ते तत्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80-808             | गङ्गा तुङ्गोमिमालाढ्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४८-६३          |
| कियतां मद्वचः क्षिप्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५०-६५              | गङ्गा तु प्रथमं पुण्या<br>गङ्गाधरं महादेवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६६-२           |
| क्रोधस्ते लयकर्ता हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५२-१३              | गङ्गाप्रयागगमनै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६-७           |
| कोधेन महताऽऽविष्टा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86-88              | गच्छतः पादविक्षेपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६६-४४          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | गुलक त्वं जन्म - १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84-60          |
| CC-0. Prof. Satya Vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rat Shastri Collec | ाजा । जाना कायां के d by S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Foundation USA |

|                                 |                 |                                                               | W.            |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| गच्छ त्वं रामभृत्यस्त्वं        | ५०-१६६          | गह्नरे दुस्तरे दु:खिक्लब्टे                                   | 88-80         |
| गच्छध्वं मन्त्रिणः              | ४८-७४           |                                                               |               |
| गच्छध्वमधुना देवा:              | ४०-६०           | गायत्री छन्दसां माता                                          | ३४-१=         |
| गच्छन्ती राजमार्ग               | ५३-४६           | गीतैः कोलाहलैः घटदैः                                          | २४-६=         |
| गच्छन्नेवाम्बरे भूपं            | ६३-८३           | गुरुवारे त्रयोदश्याम                                          | <b>६७-१०</b>  |
| गच्छन् वनान्तरं रामः            | 86-835          | गुरवेऽपि व्रवीम्येतद्यतो                                      | 86-86         |
| गच्छभुङ्क्व महाबाहो             | 80-83           | गुरुशुश्रूषणं चैव                                             | ५७-२४         |
| गच्छ रावण दुष्ट                 | 48-58           | गुरुगुश्र्षणं तीर्थं                                          | ६७-३          |
| गच्छ लक्ष्मण                    | ४०-३६           | गुरुश्चातीव नैपुण्यं                                          | ४२-द          |
| गच्छ वीर यथाकामं                | ४७-१५२          | गुह्मका भुजगा यक्षा                                           | 80-65         |
| गच्छामि मानृरक्षार्थ            | १३-६०           | गुह्यानां परमं मन्त्रो                                        | १७-२६         |
| गच्छामि मानसे स्नातुं           | ६३-८६           | गुल्मवेणुलतीकीणँ                                              | ७-४७          |
| गण्डस्थलासक्तसुरक्त             | ५३-१५           | गृहं प्रविश्य तद्द्वारं                                       | 75-83         |
| गतवान् विष्णुभवनं               | 33-50           | गृहं वरिष्ठं वहुभूमिकं                                        | 84-6          |
| गतायुषं ततो दृष्ट्वा            | ७-२७            | गृहस्यः पुत्रपीत्रा                                           | · 46-5        |
| गतेऽथ भरते तस्मिन्              | 85-8            | गृहालंकरणं कुर्वन्त्यद्य                                      | ४८-३३         |
| गते तस्मिस्तु राजेन्द्र         | ५०-३१           | गृहीतवेदाध्ययन:                                               | ४६-३६         |
| गते नदीन्द्रे स्थित्वैको        | ४३-५६           | गृहीत्वा तु करे पुत्रं                                        | ४१-३६         |
| गते रामे सभार्ये तु             | 85-85           | गृहीत्वा देहि सौवर्ण                                          | 86-05         |
| गत्वा गत्वा निवर्त्तन्ते        | २४-४२           | गृह्योक्तेन विधानेन                                           | ३४-१६         |
| गत्वा तत्र सुराः सर्वे          | ३८-७            | गोकुले वालकाले तु                                             | ४३-३७         |
| गत्वा तु प्रहितैस्तत्र          | ४६-४६           | गोदोहमात्रमतिथि                                               | ५६-६४         |
| गदासिशङ्खाब्जकरं                | x3-8x           | गोमयेन मृदा तोर्येर्यः                                        | \$\$-88       |
| गन्तुं न शक्तास्तत्पार्थ्व      | <b>५-४</b>      | गोरक्षाकृषिवाणिज्यं                                           | ५८-६          |
| गन्धपुष्पादिभिनित्यं            | 54-88           | गोवर्द्धनश्च कृष्णेन                                          | . ५३-४०       |
| गन्ध पुष्पादिसकलं               | ६३-४            | गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष                                         | ७-६४          |
| गन्धर्वान् राक्षसान्            | 7-73            | गोविन्दो गोपतिर्गोप्ता                                        | 80-88         |
| गन्धायां विचित्रवीर्यः          | 3-5             | गौरी कमलगर्भाभास्निग्ध                                        | ६-२७          |
| गमिष्यसि दुरात्मंस्त्वं         | ४८-१३४          | ग्रन्थिभर्वा त्रिभिर्युक्त                                    | ६०-७          |
|                                 | <b>48-88</b>    | ग्रहाणां मासिकं कार्यं                                        | ५८-१२         |
| गमिष्याभि यथाकाल                | ५०-५९           | ग्रहीतुं दिव्यपुष्पाणि                                        | <b>६३-७</b> 0 |
| गयत्रीमभ्यसेत्तावद्याव          | STEEL STATES    | ग्रामे गृहे वा पुरवाह्यदेशे                                   | 34-74         |
| गयां च विन्ध्यतीर्थान           | €8-5 <b>8</b>   |                                                               |               |
| परायुधास्त्रान् संभित्र Shastri | Collection, New | ग्रीस्मे पञ्चारिनमध्यस्थो<br>Delhi. Digitized by S3 Foundatio | n USA         |

| घ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | चतुर्युगानां संख्या च                             | ₹-१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| घातियत्वा तु तामेवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७-८५            | चतुर्विधानि भूतानि                                | 8-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| घातितेष्वय रक्षस्सु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥ <b>२-</b> ७७   | चत्वारि अतिदानानि                                 | ₹8-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं                          | - 1-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| घृतेन वाय तैलेन दीपं<br>घृतेन स्नपनं यस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3-86             | चलतीयं मही सर्वा                                  | ४५-१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| घोरे कलियुगे प्राप्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | चारूजङ्घाय दिव्याय                                | 89-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| घोरे कलियुगे प्राप्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48-50            | चारूबाहुं सुताम्रोष्ठं                            | 8 8-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the P | ५४-५५            | चित्तं मे निर्मलं भद्रे                           | १२-३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| घोरे कलियुगे प्राप्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५४-५६            | चित्रकुटवनोद्देशे                                 | ξ-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | चित्रकूटे मदंङ्के तु                              | ¥!-¥€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चकर्त विशिखैस्तीक्ष्णैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४२-६२            | चिन्तयति च धर्मात्मा                              | 39-8€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चकर्ष नागराजं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹5-77            | चिन्ता जाता महीपाल                                | 3-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| चकार दुर्नयं देवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89.808           | चिरभ्रमपरिश्रान्तः                                | 8883<br>5888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| चकार मेघे तद्वर्णे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28-20            | चीरकृष्णाजिनधरौ                                   | <b>६-२३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| चक्रे समात्प्रजीवी च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८ १६            | चीरवासा चटाधारी                                   | \$8-83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चक्षुर्भ्यामथ मां दृष्ट्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४३-४२            | चोदितस्त्वं सृजस्वेति                             | 30-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| च क्षुवैकेन पश्यन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४६१६             | चौर्यार्थं परदूतोऽयं                              | 33-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चतु:कालेऽपि चाश्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५६-६             |                                                   | 44-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चतुरङ्गुलमात्रं तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३५-११            | <u>ত</u>                                          | TOUR TRUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| चतुरस्रं चतुष्कोणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34-80            | छत्रोपानहमभ्यङ्गं                                 | ५५-२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चतुरस्रं सूत्रमार्गे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५६-६             | छित्त्वैनं कृतिनो यान्ति                          | १४-१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चतुर्थंस्तामसो नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३-७             | छिन्ध्यस्या नासिकामिति                            | 86-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चतुर्यात् पारिजातश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹5-76            | छिन्ननासा ततः सातु                                | 86-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चतुर्थीदिवसे राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५ २             | ज                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चतुर्थेन तु लक्षेण हरेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.70            | जगतः पालनार्थाय                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चतुथ्या तु चतुर्देश्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६७-६             | जगतां सृष्टिसंहार                                 | 80-688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चतुर्दशगुणो ह्योष कालो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7-77             | जगत्पति क्षीरसमुद्र मन्दिरं                       | ६४-८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चतुर्दशभिरेतैस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹₹-₹₽            | जगदादिरनाद्यन्तः                                  | 3-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86-43            | जगाद पुरतः स्थित्वा                               | <b>&amp;8.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चतुर्दश्या स्तुति कृत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६२-१३            | जगाद वाक्यं स च                                   | £ 3-8 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चतुर्भुं जाय शुद्धाय शुद्धद्रव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | य द-३८           | जगाम त्रिविट किलं                                 | 38-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चतुभिराज्यादुतिभिरेकामेका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Shaser Collectic | on <b>णामा</b> च <b>ाडका हुएंग्ट्र</b> d by S3 Fo | ₹5-₹¥.<br>undation USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चतुभिस्तु चतुर्दिक्षु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५६-३०            | जगाम राममन्वेष्टुं तदा                            | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | साराजिंद्ध तदा                                    | 86-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| जगाग कीट' - ६               |          |                                |              |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| जगाम शीघ्रं स हि            | ६३-३८    | जय जय पद्मनाभ जय               | १०-२२        |
| जघान तेन दुष्टात्मा         | 86-68    | जय देव जयाजेय जय               | 28-0         |
| जज्वाल दैत्यराट्            | ४२-१६    | जय पद्मे श्वरानन्त             | १०-२३        |
| जटाकलापचीराणि               | ५६-३     | जय भद्राति भद्रेश              | 28-80        |
| जटाकलापं शिरसा च            | ४८-१६७   | जय यज्ञपते नाथ जय              | ११ =         |
| जटायुवाक्याद्राजेन्द्र      | ४०-६२    | जय यज्ञ श वाराह जय             | 10-58        |
| जनकोऽपि च तं दृष्ट्वा       | 308-68   | जय योगप्रवर्त्तक जय            | १०-२४        |
| जनकोऽप्यस्य सत्कारं         | 86-630   | जय वन्दितसद्द्विज जय           | १०-२६        |
| जनियत्रि सुनीते मे श्रृणु   | 0 €- 9 € | जय विश्वपते नाथ जय             | 3-88         |
| जनलोकः स्थितो विप्र         | ३१-११४   | जय विष्णो महादेव जय            | 10-75        |
| जनवृत्तविदां लोके           | ५०.५०    | जय शंकर देवेश जय               | 28-88        |
| जनस्तपस्तथा सत्य            | 38-800   | जय सर्वगुरो ज्ञेय जय           | 28-83        |
| जनस्थानसमीपे तुस्थित्वा     | 88-58    | जय सर्वद सर्वेश                | 88-88        |
| जनस्याने निवसतो             | ५०-१३    | जलप्रवेशे चानन्दं              | ₹0-₹0        |
| जनाः कुरुत सर्वत्र          | 3-28     | जलशायिप्रियं नीत्वा            | 83-33        |
| जनादेंन जगद्धाम पीताम्बर    | ५४-५८    | जल्पन्नित्यातुरं वाक्यं        | ३३-२६        |
| जन्मादिकृतसंस्कारौ          | 80-83    | जानकर्म तदा चक्रे              | 18-18        |
| जन्मान्तरसहस्रेषु           | ११-५३    | जातः कृतार्थोऽमरवृन्दनायः      |              |
| जन्मान्तरसहस्रेषु           | ६४-६५    | जातरूपमयः श्रीमानास्ते         | 4-88         |
| जपः क्रिया तपो दानं         | ६३-११४   | जातावुत्कर्षमायाति             | ५८.११४       |
| जपतो रामरामेति सागरो        | 48-80    | जातिस्मरत्वाज्जानामि           | - ३३-६२      |
| जपतो वायु भक्षस्य           | २४-२६    | जातिस्मयां चक्रकुण्डे          | - ६४-२=      |
| जपयज्ञं ततः कुर्यादायत्रीं  | ५५-७५    | जातोऽहं पुण्ययोगाद्धि          | <b>३३-७३</b> |
| जपेन देवता नित्यं           | ५द-द३    | जानान्निवर्त्यं रामोऽसौ        | 85.80        |
| जपेन्नारायणं मन्त्रं        | १७-१४    | जानामी लक्षणं सर्वं            | 40-880       |
| जपेन्नारायणं मन्त्र         | १७-२५    | जापिनं नोपसपैन्ति              | १७-२४        |
| जम्बुनाम्ना च विख्यातं      | 30-88    | जामातरंरणे रक्षन्              | 80-828       |
| जम्बुप्लक्षशाल्मल           | ₹०-२     | जितवान् परलोकांश्चं            | 28-22        |
| जम्ब्वाद्याः स्वादूदकान्ताः | ३०-१६    | जितसेनं महावीरं रामं           | 80-170       |
| जय कृष्ण जयाचिन्त्य         | ११६      | जित्वैवमात्मनो मृत्युं         | 80-8         |
| जय जय चतुर्भु ज (श्री)      | 20-20    | जिह्म' निरीक्ष्य च प्राह       | 89-63        |
| जय चन्दनलिप्ताङ्ग           | ११-१२    | ज्याघोषतलघोषेण                 | 30-25        |
| जय जय देवदेव जय             | 20-28    | ज्याघोषतलघोषेण                 | 80-822       |
|                             |          | Delhi. Digitized by S3 Foundat |              |
|                             |          |                                |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                              | Wind Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ज्याघोषमकरोद्वीरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80-68             | ततः परं द्विजश्रेष्ठ                                         | 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प १-४७            |                                                              | ₹१-११5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ज्योतिर्घामा पृयुः काश्योः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ऽग्नि २३-६        | अरेखा रामासा                                                 | k-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8-8=              | गता नर्नेको पर्नेखा                                          | ३७-२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ज्योतिष्मान् द्युतिमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | "तः ननात ।वनल                                                | ४६-१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ज्योतिष्टोमफलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3€-08             | गमा नगात विसल                                                | ४८-६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ६८-७            | ततः प्रभृति पुत्रादौ                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ज्वलन्तं तेजसा विष्णो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४३-३४             | ततः शची तदा गर्ह                                             | €0-¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ज्वालयित्वा गृहेदीपान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४८-३४             | ततश्चारब्धवान्यागं                                           | 308-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ज्ञात्वा सर्वाङ्गगं लक्ष्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४०-११४            | ततिकारम्य                                                    | ४७-दद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ज्ञानं केचित्प्रशंसन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>48-5</b>       | ततश्चिन्तयतस्तस्य                                            | ₹-२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ज्ञानामृतं च गुह्यं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६-११             | ततिश्चरातं सम्भाव्य                                          | ४३-६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ज्ञायते सरहस्यं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १-३७              | ततिश्चरेण प्रह्लादः                                          | 83-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| राज्या त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | the man           | ततश्चूडामणि प्राप्य                                          | . 48-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro |                   | ततश्छाया तयोः शापं                                           | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE |
| तच्चऋतीर्थमभवत्पुण्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 CC 22           | ततः संध्यामुपासीत                                            | १ <b>८-१</b> व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तच्चाच्यंते श्रीपतिपाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>६६-२२</b>      | ततः सम्प्रे रयामास                                           | ४८-१०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84-85             |                                                              | ६३-७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तच्छ्ण्वन्नागतो रामो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४६-३०             | ततः सीता सुदुःखार्ता                                         | 86-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तच्छू त्वा तु ततः पौरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४द-६१             | ततः सौवर्णपात्रस्थं                                          | ४७-३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तच्छू त्वा वचनं तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88-50             | ततस्तं दु:खितं प्राह                                         | ५०-१३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तच्छ्रुत्वासी मुनिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9-22              | ततस्त द्वाणिकनाङ्गा                                          | ४२-४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तहगाकूपकर्ता च लभते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹0-₹2             | ततस्तं राघवो दृष्ट्वा                                        | 85-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ततः उत्थाप्य विप्रैस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४६.२७             | ततस्तं वानरा दग्ध्वा                                         | ५०-१५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ततः कदाचित् पुरुषोत्तमोक्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०-५१             | ततस्तस्य न शक्तिः                                            | २८-२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ततः कदाचिद्भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | ततस्तान्यपितान्य                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ततः कालेन सा गर्भमवाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६४-१०५            | ततस्ताः प्राशयामासू                                          | 86-805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ततः कृशतरा देवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84-0              | ततस्यासिकाः -                                                | 3 = -08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ततः ऋद्धो जगन्नाथो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४४-३              | ततस्तास्त्रजटा प्राह                                         | ४१-३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ततः कुढो दशग्रीवो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43-68             | ततः स्तुत्याभिसंतुष्टो                                       | ४४-५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२-७५             | ततस्तु तत्र ये वृद्धास्तान्                                  | ४८-६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ततः क्रोधादादित्योऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38-28             | ततस्तु लक्ष्मणो गत्वा                                        | 47-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ततः क्रोधेन रक्ताक्षो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -37-58            | ततस्तूणं मया तीरे                                            | CELEBOOK NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ततः क्षितावेव निविश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४३-६५             | ततस्तूणं समागत्य                                             | ४३-४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ततः क्षेत्रप्रभावेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>48-46</b>      |                                                              | 85-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ततः पद्मोद्भवो राजन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | ततस्ते प्रार्थयामासुर्वानराः                                 | ४०-१६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CC-0. Prof. Satya Vrat S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hastri Collection | ततस्त्वन्विष्य राजेन्द्र<br>n, New Delhi. Digitized by S3 Fo | unda ika VSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ततः स्रवत्क्षतजविषणा                                       | 87-37                             | ततो विषण्णचित्तस्तु                                              | ₹७-१२           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ततोऽगस्तया श्रमाद्रामो                                     | 88-25                             | ततो विष्ण्वपितमना                                                |                 |
| ततोऽधस्तानमुने चेदं                                        | 38-885                            | ततो व्याहृतिभिः                                                  | 9-58            |
| ततोऽत्रवीज्जनान्                                           | 80-686                            | ततो स्तीणंप्रतिज्ञोऽसौ                                           | 34-88<br>42-848 |
| ततोऽजु'नो विनिष्कान्तो                                     | 33-34                             | ततो हिवर्यथा चाग्नी                                              | 65-858          |
| ततोऽर्वाक्स्रोतसां सर्गः                                   | ३-२६                              | ततो हिरण्यकिशपुः                                                 | 88-58           |
| ततोऽहमासं विप्रेन्द्र                                      | ६४-८२                             | तत्कृतेऽपि सुविद्वांसो                                           | 12-33           |
| ततो जटायुरभ्येत्य रामं                                     | 35-38                             | तत्कृत्वा पुनरायाति                                              | 8-184           |
| ततो जटायुः स्वं                                            | 86-84                             | तत्क्रमेण विवृद्धं तु                                            | १-६१            |
| ततो जीवसि दुष्ट                                            | 86-88                             | तत्तीर्थे मनुजः स्नात्वा                                         | <b>६६-२६</b>    |
| ततो दशरथसुतो                                               | 89-880                            | तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि                                         | १३-३६           |
| ततो देवगणस्तुष्टो                                          | ४७-६५                             | तत्त्रमाणैः शतैः संध्या                                          | ₹-13            |
| ततो देवगणाः सर्वे                                          | <b>43-800</b>                     | तत्त्रसादान्मया प्राप्तं                                         | ६७-२१           |
| ततो निशाचरीभूप                                             | <b>६३-६७</b>                      | तत्त्रसादान्महाभाग                                               | ७-३५            |
| ततो नलमुखैरन्यैर्वानरै                                     | 47-80                             | तत्त्रयार्यं हिरामोऽपि                                           | ५०-२३           |
| ततो न्वावतरं तस्मात्                                       | २४-४५                             | तत्र गत्वा जगत्सस्रष्टा                                          | ५३-६            |
| ततो ब्रह्मा समागत्य                                        | 47-884                            | तत्रगत्वा मया यानि                                               | 13-43           |
| ततो भीमः कराघातैर्नश्यमा                                   |                                   | तत्रगत्वा त्वया साधै                                             | 85-54           |
| ततो भयेन तां प्राहू                                        | ५१-२ <b>७</b>                     | तत्र गत्वा महाभाग                                                | ४४-४२           |
| ततो भूत्वात्वघोदृष्टि                                      | २४-४१                             | तत्र गत्वा सुराः सर्वे                                           | 86-98           |
| ततो यमाज्ञया तत्र                                          | ७-५६                              | तत्र दक्षोऽयमेवात्र                                              | ५०-१६२          |
| ततो युधिष्ठरो राजा                                         | ३३-१८                             | तत्र भुशुण्डी नाम देवेन्द्र:                                     | २३-८            |
| ततो युधिष्ठिरो राजा                                        | ₹₹-₹₹                             | तत्र विष्णुं समासाद्य                                            | ३८-१६           |
| ततो युधिष्ठिरोऽवोचत्                                       | \$\$-\$8                          | तत्र सुप्तस्य देवस्य                                             | ₹-१             |
| ततो रावणशस्त्राणि                                          | ५२-५४                             | तत्रस्थां तापसीं दृष्ट्वा                                        | 86-838          |
| ततो रथान्निपत्याधः                                         | ४५-५६                             | तत्र स्थित्वा ब्रह्मकल्पं                                        | ३३-७२           |
| ततो लङ्काधिपः श्रुत्वा                                     | ६३-५८                             | तत्र स्थित्वा स सुग्रीवः                                         | ५०-५            |
| ततो वरं राजशिशुर्यंथाचे                                    | 38-55                             | तत्र तीर्थं विजानीहि                                             | <b>६६-३</b> =   |
| ततो वानरसंघास्तु                                           | ४२-४३                             | तत्रापि कालवशतो मृतः                                             | ३३-७४           |
| ततो विनितेनगुणान्वितेन                                     | 85-64                             | तत्रापि कुण्डेषु गिरौ                                            | 28-X            |
| ततो विभीषणो दृष्ट्वा                                       | ६३-५६                             | तत्रापि दद्याद्विप्रेभ्यो                                        | = OSME          |
|                                                            | T. 5 D. T.                        |                                                                  | ४६-४४           |
| ततो विमृश्यतद्भड़् क्त्वा<br>CC-0. Prof. Satya Vrat Shastr | ሂ <b>१-४३</b><br>i Collection, Ne | तत्रासौ मुनिभिः सार्धमासीनं<br>w Delhi. Digitized by S3 Foundati | on USA          |
| Sucju Tur Shash                                            | 3                                 | and of 201 candul                                                |                 |

| तत्रैव कर्मभिः स्वर्गकृतैः   | 30-90             |                                                                                |              |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| तत्र व ज्ञानमासाद्य          | ५६-४८             | तदन्यः को महोदारः                                                              | £8-6º        |
| तत्र व महतीं धारां           |                   | तदरण्ये चरित्वा                                                                | 85-860       |
|                              | <b>६६-३२</b>      | तदलाभे तु मृत्कुडचं                                                            | ५६-७         |
| तत्सर्वेशिरसा गृह्य          | ५०-५६             | तदा त्वयोक्तं वर्षाणामयुतं                                                     | 88-55        |
| तत्सव्यं कर्तुं मिच्छामि     | ५०-१०६            | तदा दशास्यो व्यथितो                                                            | ४२-५७        |
| तत् स्वप्नमेवाय स            | ४३-६४             | तदा मां गर्भगं ज्ञात्वा                                                        | 83-20        |
| तथा कौर्मेण रूपेण            | 38-3              | तदा मे कुशलं राजन्                                                             | ५०-६६        |
| तथा च द्रौपदीं भूय:          | ३३-४२             | तदा लक्ष्मणः रामस्य                                                            | ४२-२५        |
| 'तथा जघान युवतीं             | ६३-१०५            | तदा श्रीरामचन्द्रेण                                                            | ४२-३३        |
| तथां ज्ञानानि सर्वाणि        | ६४-६६             | तदिदं कथयिष्यामि                                                               | ₹-३          |
| तथापि चार्जु नो तस्य         | ३३-४६             | तदुक्तवा गच्छ नाकं तवं                                                         | २८-२६        |
| तथापि नरसिंहस्य              | 39-9              | तदुत्तरे तु दिग्भागे                                                           | ४२-४२        |
| तथापि तित्पता तस्य           | ७-१५              | तदेवाख्याहि भगवन्                                                              | 20-20        |
| तथापि सा न हर्तव्या          | 38-38             | तदैकान्तं समासाद्य                                                             | <b>६३-६१</b> |
| तथा रत्नानि दिव्यानि         | २४-२४             | तद्गृहीत्वा तदा सोऽपि                                                          | ५०-१२०       |
| तथा विप्रनमस्कारं            | ५५-१४             | तद्त्त्वा नरसिंहाय                                                             | 38-83        |
| तथा शनानं स्वगृहे            | 48-80             | तद्बन्नीहिं महाभाग                                                             | 5-6          |
| तया षष्ठेन लक्षेण            | १७-२१             | तद्भूरिमारसम्प्राप्ता                                                          | ४३-४         |
| तथासुरैर्दु रानीतः समासीनं   | 88-3              | तद्यौवनं येद्युवतींविनोदो                                                      | ६३.४६        |
| तथेत्युक्तो भर्तिसतश्च       | ५१-२५             | तद्रूपं वासुदेवस्य                                                             | २५-४७        |
| तथेत्युक्तवा च राजा          | ४७-११६            | तद्रोषविह्ना दग्धी                                                             | १३-२४        |
| तथत्युक्तव सतंदेवंविष्णुं    | 7-3               | तद्वत्सर्वे प्रवक्ष्यामि                                                       | ५७-१७        |
| तथैव कल्पावसाने              | ₹-११              | तद्वद्वराहकल्पश्च तृतीयः                                                       | 7-70         |
| तथैव तं ततो भक्त्या          | 74-48             | तद्वः प्रीत्याप्रवक्ष्यामि                                                     | 5-25         |
| तथैव लीयते चान्ते हरी        | १-३२              | तद्राक्यं श्रुतवांश्चैवं                                                       | <b>२</b> -२२ |
| तथोंत्तमाङ्गे मुकुटं         | २४-२४             | तद्वियोगजदु:खार्ती                                                             | 40-903       |
| तथोष्णवारिणा स्नाप्य         | ५६-२३             | तन्नादश्रवणैर्व्योम्नि                                                         | ४२-६७        |
| तथ्यं कथय मे नाथ             | ४१-२३             | तिनिरीक्ष्य तत्रैव                                                             | The Case     |
| तथ्यं शंसन्तु त्रिदशा        | ३३-३७             | तन्मध्ये ब्रह्मणः पुरी                                                         | 75-88        |
| तदग्रे कथिष्यामि भूप         | ४१-३०             | तन्मध्येरविसोमास्ति-                                                           | ३०-८         |
| तदग्रे चाग्निमाधाय           | ५६-३६             |                                                                                | ७-५२         |
| तदद्य त्विय धुर्येऽहं        |                   | तन्मे वद महाभाग त्वं                                                           | ४४-२०        |
| तदलं देव रोषण Satva Vrat Sha | astri Collection, | तप: कृत्वा जले घोर<br>New Delhi. Digitized by \$3 Founds<br>तपतस्तस्य संतुष्टो | ation 45%    |
|                              |                   | तपतस्तस्य संतुष्टो                                                             | 80-₹         |

| तपसा तव तुष्टोऽहं                 | 80-88         | तं दखना केनाम केन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| तपसा न मया कश्चित्                | १३-२५         | तं दृष्ट्वा तेजसा दीप्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४-६                 |
| तपसा प्राप्तुकामी ती              | ६-३८          | तं दृष्ट्वा दु:खितोऽतीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75-78               |
| तपसा ब्रह्मचर्येण                 | <b>६४-१०२</b> | तं दृष्ट्वा देवदेवेशं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £8-808              |
| तपः सुतप्तं विजने                 | <b>१४-</b> ३  | तं दृष्ट्वा वाच्यमानापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३-२७               |
| तपस्वी चारुतपास्तपो               | 23-30         | तं दृष्ट्वा सहसा भूमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०-३१               |
| तपस्सिद्धिकरेऽरण्ये               | £8-900        | तं दृष्ट्वा सहसा राजन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४४-५६               |
| नारायणमजं                         | 28-32         | तं दृष्ट्वोत्पत्य सुग्रीवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५२-६०               |
| तपोबलेन विपेन्द्र भूतानि          | ५-१३          | तं दृष्ट्वोर्जस्वलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१-५०               |
| तपो हि यः सेवति                   | 46-80         | तं नमामि गणाध्यक्षं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २४-६                |
| तप्तहाटककेशान्त-                  | 8-5           | तं निरीक्य महात्मानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9-15                |
| तमथाभयहस्तेन गदाशङ्ख              | 33-58         | तं पद्मवक्त्रं दैत्येन्द्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४१-३४               |
| तमनन्तमजं विष्णु मच्युतं          | 9-45          | तं पूजिषत्वा विधिवत्तेनैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8-60                |
|                                   |               | तं पूजियत्वा विधिवत्प्राज्ञं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80-550              |
| तमनन्तमजं विष्णुं कृष्णं          | ७-३७          | तं व्रह्मचारिणं प्राह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३-३४               |
| तमागतमथालोक्य                     | २४-३०         | तं प्रस्तिमथालोक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४७-६४               |
| तमाराष्ट्रप जगन्नाथ-              | ५३-१०         | तं भवःशिरसाधत्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३८-२८               |
| तमानाच ततो दूतः                   | ४८-५४         | तमेवालोकयन् वीरिश्चर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E8-888              |
| तमाहूय मुदाविष्टो                 | 88-50         | तं वीक्ष्य हर्षिताः सन्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४७-१५७              |
| तमाहूय मुदाविष्टो                 | 88-50         | तं साधयित्वेतिवरैम् कुन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03-85               |
| तमुवाच बलि वाक्यं                 | ४५-२१         | तया चोक्ते च वचने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ <del>3</del> -08 |
| तमुवाच विनीतात्मा                 | ४८-१३५        | तयापि धैर्यमूत्रेण सुनीत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37-48               |
| तमृते पुण्डरीकाक्षं नारसिंह       | ७-३६          | 100000 Car 1000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| तमृते सागरं गन्तु                 | e3-0x         | तया यदुक्तं तत्सर्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३१-२४               |
| तमेव प्राप्तवान् ग्रामं           | १३-१८         | तया सम्पूजितो रामो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | xe-13x              |
| तमेव शरणं पूर्वं गतवान्नारः       | रा ७३४        | े जया सह स धर्मात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३-८                |
| तमेव सततं ध्याहि                  | १६-३४         | तयैवमुक्तः सावित्र्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३-३१               |
| तमेवाहं सदा कुर्या                | १३-३७         | तयैवमुक्ताः कपयः परां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388-04              |
| तमो मोहो महामोह                   | 7-84          | तयैवमुक्तो ब्रह्माथ देवैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५३-५                |
| तं च प्राप्य हि गच्छन्तं          | 85-63         | तयैवमुक्तौ रामस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹ <b>0-3</b> 8      |
| तं तं विकारं च परं परेशो          | 37-78         | the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa | 38-88               |
| तं दुष्टमग्रतः कृत्वा             | ५०-३५         | तयोः सिता च रोहिण्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५३-३५               |
| तं द्रुष्टुकामो देविषः            | ६४-३८         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹७-₹₹               |
| तं द्रष्टुमागतः साक्षाद्विष्णु    | ३२-४          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११-५२               |
| C O Prof Sotvo Vrot Shortri Colle | oction New D  | alhi Digitized by S3 Foundation I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ICA                 |

| तरणिः शाश्वतः शास्ता         | 86-83           | र तस्मिन् वै जातमात्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| तपंयित्वा जलात्तस्मांत       | ५५-७१           | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | ७-१३           |
| तर्हि त्वां नवधिष्यामि       | 88-58           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>२-७</b>     |
| तवपुत्रो भविष्यामि           | ४५-६            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १-५१           |
| तव प्रसादाद्विप्रेन्द्र      | ५४-७            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹₹-₹           |
| तवाग्नयोऽपि वैशान्ता         |                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६-१०          |
| तव।देशान्मया कार्यं          | 8x-80           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४-३६          |
| तवस्ति न भयं सौम्य           | ४८-१६२          | तस्य दर्शनमात्रेण सर्वहत्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४२-१२३         |
| तवेयं योग्या राजेन्द्र       | ४१-६            | तस्य देवदत्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २७-१६          |
|                              | 86-53           | तस्य द्रोहं यदा दैत्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80-58          |
| तस्थावाश्लिष्य हस्ताभ्यां    | ४८-३८           | तस्य नात्र वने भार्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86-85          |
| तस्माच्च पुरुषाद्देवी        | ५-२१            | तस्य पत्नी महाभागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३-६           |
| तस्माच्छृणुत विप्रेन्द्रा    | ३३-८३           | तस्यपत्न्यो महाभागाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७.१३७         |
| तस्माज्जाता महीचेयं          | १-५०            | तस्य पापक्षयं देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18-38          |
| तस्माज्जातो महावीरो          | ४७-३            | तस्य पालयतो राज्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| तस्मात्कुरु नृपश्चेष्ठ       | 3-63            | तस्य पुरुकुश्योऽभवद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35-8           |
| तस्मात्तं रामनामानमन-        | 308-58          | तस्य वच्याने च्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74-8           |
| तस्मात्त्वमपिविप्रेन्द्र     | E8-850          | तस्य ब्रह्मणो मानसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २७-४           |
| तस्मात् प्रधानमुद्भूतं       | 8-88            | तस्य भोजस्य कलिङ्गायां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २७-१२          |
| तस्मात् प्रार्थः स           | ५०-१६४          | तस्य युवनाश्वो युवनाश्वस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74-7           |
| तस्मात्स भगवान्देवो          | ६४-७२           | तस्यवाच्यं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ ₹ ₹ . ७ ¥   |
| तस्मात्समाग्च्छ              | ६३-४६           | तस्य विष्णो प्रसादेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६-१३          |
| तस्मात्सम्माविता सुब्टिः     | 3-5             | तस्य वै नरसिंहस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5-४५           |
| तस्मात्सुख गर्भशयस्य         | ¥=0<br>¥=0      | तस्य शृङ्गत्रयं मूर्छन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹0-₹१          |
| तस्मादीनन्दितं धर्मं         | १२-२३           | तस्य श्रुङ्गे महादित्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>E-80</b>    |
| तस्मादेकमना भूत्वा           | 37-88           | तस्य सर्वमयत्वाच्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| तस्मादेवंत्रतानीह            | ४६-२१           | तस्य सार्वभौमस्य वैदेह्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>६</b> २-७   |
| तस्माद्भवेऽस्मिन् हृदि       | 83-68           | तस्य सुप्तस्य नाभी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७-११          |
| तस्माद् भद्भरचिराद्          | ४२-२६           | तस्य सुप्तस्य नाभौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४-४०          |
| तस्मान्नारद सर्वेशं          |                 | तस्याद्रौ पतिता ब्रह्मंस्तत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.58          |
| तस्मिञ्जाते समागत्य          | १६-१६           | तस्यानन्तफलं स्याद्वै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६६-२५          |
| तस्मिन् क्षेत्रे मुनिश्रेष्ठ | ४४-=            | तस्यान्तेश्यायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३३-२७          |
| तस्मिन्नामलकग्रामे           | <b>६६-२०</b>    | तस्यान्तेऽभून्महान्कल्पो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7-74           |
| तस्मिन्निवासः संसर्गे        | <b>६६-१०</b>    | तस्यापि भार्या सुश्रोणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88-50          |
|                              | ₹8-83<br>€8-63  | तस्यां पुर्यां दशग्रीवो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.00           |
| CC-0. Prof. Satya            | Vrat Shastri Co | तिस्तातं, <b>विधायाम् . जनस्य</b> d by S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Foundation USA |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

| awar 6                                                      |               |                                  | uviii       |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| तक्या विश्वासमानीय                                          | ४१-३४         | तालवृन्तप्रदानेन                 | 53          |
| तस्यामेवादित्यादिश्वना-                                     | १८ २२         | तावच्च भोजनं दद्याद्             | ₹₹-⊏        |
| तस्येयं धर्मतो भार्या                                       | 80-808        | तावच्च मनः प्राची                | ३४-२१       |
| तस्येहानुष्ठितं सर्वं                                       | १३-४६         | तावच्च सद्यः सुरसिद्धसंघः        | 38-82       |
| तस्योपरि तु देवेशं                                          | ६६-१७         | तावच्छुकः कलशगो                  | ४४-३६       |
| तस्यौर्घ्वदेहिकं कृत्वा                                     | 85-55         | तावत्तत्र समायातस्तृण            | 93-69       |
| ताटकाया वनं घोरं                                            | ४७-७४         | तावत्तस्य महान्रोषो              | 4.8         |
| तानि भृत्याः समाहृत्य                                       | 85-6          | तावत्ती पक्षिणी भीती             | 88-50       |
| तानारोप्य विमानेषु                                          | 5-82          | तावत्प्रमाणा च निशा              | 35-55       |
| तानि मे शृणु नामानि                                         | 18-3          | ताबद्धता युष्टयमाना              | 88-70       |
| तानुवाचाथ सम्पातिर्वा                                       | 40-848        | तावद्विधाय तां स्कन्धे           | ३३-४३       |
| तान् दृष्ट्वा पूजियत्वा                                     | 80-805        | तावद्विधाय तां स्कन्धे           | 33 88       |
| तान् दुष्ट्वा प्राणिपत्योच्यै                               | 86.30         | तावद्वोमं तिलै: कुर्याद          | ३४-२०       |
| तान्निहन्तुं च धावत्स                                       | ४७-२२६        | तावानीय ततः शीघ्रं               | 85-800      |
| तान्यहं प्रेषयिष्यामि                                       | ५०-६०         | तासां नामानि वक्ष्यामि           | <b>ξ-</b> ξ |
| तान्मृतानिप विज्ञःय                                         | 88-58         | तिर्यक्स्रोताश्च यः              | 3-24        |
| तान्हन्तिराक्षसान्                                          | ४= ४४         | तिलकाङ्कितसद्भालान्              | 38.80       |
| तापत्रयमहास्त्रीधः                                          | 89-98         | तिष्ठता गच्छता वापि              | ₹१-६६       |
| तापसं वेषमास्थाय                                            | 58-20         | तिन्ठ रावण दुष्टात्मन्मुञ्च      | £3-38       |
| तापी पयोष्णी पुण्ये                                         | <b>EE 8</b>   | तिस्रः श्वश्रूः समामन्त्र्य      | ४८ ६४       |
| ताम्य शिष्टा यवीयस्यस्तासां                                 |               | तीक्ष्णाश्रममुपागम्य             | 88-75       |
| ताभ्यां तत्र तदा दृष्टा                                     |               | तीर्णोऽणंवः कवलितेव              | ४२-६३       |
| तामवलोक्य सुतां पितोवाच                                     | <b>६-२६</b>   | तीर्थानि कथितान्येवं             | <b>40-8</b> |
| तामावसदयोध्यां तु                                           | 35            | तीर्थानि रुद्रदेहायाः            | 33-58       |
|                                                             | 28-80         | तुङ्गभद्रेति विख्याता            |             |
| तां च ते दर्शयिष्यामि                                       | ६३-८२         | तुण्डचञ्चुप्रहारेस्तु भृशं       | 6-88        |
| तां त्वं रक्षय जीवन्तीं                                     | \$3-82        | तुरंगमाश्च तुरगा                 | x8-8x       |
| तां दृष्ट्वा लक्ष्मणः प्राह                                 | ४६.४६         | तुष्टोऽस्मि भवतोवत्स             | ३१२८        |
| तां घेनुं प्राप्य राजेन्द्र                                 | 84-55         | तृणविन्दोर्मु नेः शापाद्यातः     |             |
| ता नत्वाचाख्यानं                                            | ४८-६६         |                                  | ६३.१०२      |
| तां प्रगृह्य ततः                                            | 86-80         | तृणादि चतुरास्यान्तं             | १६-१२       |
| तां मे कथय विप्रेन्द्र                                      | ३४-४          | तृतीय उत्तमो नाम मनु             | 53.8        |
| तां वीक्यवीक्षण                                             | ६३२०          | तृष्णायां तु प्रवृद्धायां        | 38-58       |
| तां सीतामहमानेष्ये                                          | 86.67         | तेऽपि व पुरुषा विष्णोर्यं यूं यं | 5-8X        |
| ताराभोगविषक्तस्त्वं<br>CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colle | Xo-X7         | तेऽप्यागत्य च तं देवं            |             |
| CC-0. 1101. Satya Viat Shashi Colle                         | ction, New De | in. Digitized by 33 Foundation ( | JOA         |

| तेऽच्युद्धस्याशु मुशलानायस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तान् ७६०                     | त्रयः प्रव्रजिताः शिष्टानां                     | ₹0_४                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| ते च प्रकाशबहुलास्त्रमोयु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | क्तः ३-२२                    | त्रयोदशो रुचिर्नाम मनुः                         | <b>२३-३२</b>            |
| ते तु राजन् क्षणारेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38-88                        | त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां                         | ₹₹- <b>१०</b> ८         |
| तेन दत्ताः शुभाः कन्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६-५                          | त्रातारमिति चैन्द्रचां                          | ¥ <b>ξ</b> - ₹ <b>5</b> |
| तेन नीतो विनीतात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89-69                        | त्राहि मां कृपया कृष्ण                          | ११-४५                   |
| तेन मे मनसि कोधो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४१-२६                        | त्रिशत्कोटचस्तु सम्पूर्णाः                      | 7-70                    |
| तेनादिष्टं तु पन्थानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५०-१४८                       | त्रिकालं त्रयमाराध्य                            | २४-२५                   |
| तेनासौ विसृजस्वेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३-६                          | त्रिकालं स्नानयुक्तस्तु                         | ५६-५                    |
| तेनाहूताः समागत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५०-६४                        | त्रिकूटशिखरे रम्ये                              | 48-88                   |
| तेनैव निधनं प्राप्तोनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३६-४                         | त्रिगुणं परिणाहेन सूर्यंबिम्बं                  |                         |
| तेनैवमुक्तः परमेश्वरेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88-60                        | त्रिदण्डवृक्षाक्षपवित्र                         | ३०-५०                   |
| तेनैवमुक्ता साप्याहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३-५४                        | त्रिदण्डं तैणवं सीम्यं                          | <b>68-66</b>            |
| तेनैवमुक्तो दिनकृतथेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६-२२                        | त्रिदिवं यामि धन्योऽस्मि                        | ₹0- <b></b> ₹           |
| तेनैवमुक्तो मतिमांस्तमाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८-२८                        | त्रिघा सभभवद्रेतः कमलेऽथ                        | 86-838                  |
| ते पिण्डप्राशने काले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४७-३८                        | त्रिः पिबेद्वीक्षितं                            | Ę-₹¥                    |
| ते मान्यांस्ते नमस्कार्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३-४७                        | त्रिविकमस्त्रिलोकेशो ब्रह्मेश                   | ५५-७४                   |
| ते ययुर्हविकान्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७-१३                        |                                                 |                         |
| तेषामिन्द्रो मनोजवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३-१३                        | त्रिवेदभाक् त्रिनिकेत                           | १०-३७                   |
| तेषां सुशान्तिरिन्द्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २३-४                         | त्रिशिराश्च महारोषाद्                           | ४६-५5                   |
| ते सानुषु समस्तेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५०.१२६                       | त्रिस्सप्तकृत्वो भूम्यां वै                     | ४६-४०                   |
| तैजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १-५३                         | त्रैलोक्यमिखलं ग्रस्ता<br>त्रैलोक्यं कम्पते देव | 23-80                   |
| तैरेव वानरैः साधं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५२-७५                        | त्र लोक्यहारिणः शीघ्र                           | 85-30                   |
| तैलद्रोण्यां विनिक्षिप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४८-१०५                       | त्र लोक्येऽखिलसत्त्वानि                         | 80-53                   |
| तैः साधं पर्वताकारै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५०-६५                        | त्व गतिः सर्वलोकानां                            | ₹€-₹                    |
| तोय धारा निपतिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४४-३८                        | त्विच्याच्याच्याच्या                            | ६४-५०                   |
| तोयं नेदीतडागेषु देवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३४-५८                        | त्वच्छत्रुर्मम शत्रु:                           | 83-48                   |
| तौ च राजन् महावीयौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39-28                        | त्वत्तो हि श्रोतुमिच्छामि                       | X0-8E                   |
| ती तत्र संविवद्धे ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२-=                         | त्वत्पादपद्योगेनेनेन                            | ६५-१                    |
| तौ दृष्द्वा दु:खमापन्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39-0                         | त्वत्प्रसादाच्छूतं                              | ११-५६                   |
| तौ मीहयित्वातुमुलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३७-२१                        | त्वत्प्रीतिरेत                                  | ३४-२                    |
| तौ युद्ध्वा सुचिरं तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३७ ३२                        | त्वदेषमेव मनेनं                                 | 10-20                   |
| तौ वन्द्य मातापितरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b> ₹ • <b>x</b> ₹      | त्वमतीव वर्गभंजन                                | द-१६ <b>३</b>           |
| <mark>त्यज त्वं रामसंज्ञी तु</mark><br>CC-0. Prof. Satva Vra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89-886<br>at Shastri Collect | त्वम्प्रोतेन । सिन्हें glitized by S3 Fo        | R-88                    |
| ALCOHOLD STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF |                              | - 5                                             | ( 400                   |

| त्वम यदद्य निहतो रावणो                 | ४२-११७        | दक्षिणगङ्गा कृष्णा                           |                                         |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| त्वमादृशा निर्मनात्मानी                | ४३-४८         | दण्डवत् प्रणिपत्याथ                          | \$ <b>\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$</b> |
| त्वमेव जानासि हरे                      | * 80-4E       | दत्त्वाऽऽसनमथाध्यं                           | ३१-८३                                   |
| त्वं कर्ता जगता भीशस्त्वं              | 88-58         | दत्त्वा प्रदक्षिणं                           | ₹6.¥                                    |
| त्वं गच्छ दक्षिणं देशे                 | ५०-८३         | दत्ता वरान् ययौ ब्रह्मा                      | ¥5-¥5                                   |
| त्वं तु शाकफलाहारी                     | ४६-२६         | ददशं तु निमग्नश्च                            | 80-68                                   |
| त्वं ध्रुवस्त्वं वषट्कर्ता             | ११-२२         | ददशं राममासीनं कानेन                         | ४३-४२                                   |
| त्वंमार्तानां सुहृन्मित्र              | 28-38         | ददौ प्रसूति दक्षाय मनुः                      | ₹-38                                    |
| त्वं मे स्वामी, इति                    | ५०-१६         | दद्यात्सोंऽपि ध्वजा                          | ४-२२                                    |
| त्वं यमस्त्वं रिवर्वायुस्त्वं          | ११-२३         | दद्याद्दानं द्विजाग्र्येभ्यो                 | 38-36                                   |
| त्वं सीतान्वेषणे यत्नं                 | ५०-२६         |                                              | ४८-३                                    |
| त्वं स्वाहा त्वं स्वधा                 | 80-45         | दन्तानां काष्ठसंयोगाद्<br>दर्भे तु दर्भपाणिः | ५८-५१                                   |
| त्वया पुराण पूर्वेषां                  | २४-१३         |                                              | <b>५</b>                                |
| त्वया सह महावीर                        |               | दर्शनं नारदस्यापि                            | ६३-८४                                   |
|                                        | <b>५०-५</b> ८ | दर्शयित्वा उषित्वा च                         | ४७-७३                                   |
| त्विय भारं समारोप्य                    | X0-888        | दर्शयित्वा मतो देव:                          | 388-58                                  |
| त्विय यत्र गते वापि                    | 82-585        | दवदत्तं तदारोढुम्शक्त                        | २८-५                                    |
| त्वयैकविशवारेण                         | ४६-३२         | दशरथाय तत्पित्रे                             | ४७-१४८                                  |
| त्वयैतच्छिक्षितं कुत्र                 | 83-60         | दशमो ब्रह्म सार्वीण                          | २३-२३                                   |
| त्वयोक्तंस हि सर्वत्र                  | 88-60         | दशम्या पुष्पदानं                             | ६२-१२                                   |
| त्वष्टा पूषा तथा चेन्द्रो              | ४-५२          | दशाननस्तामपनीय                               | 86-656                                  |
| त्वामाराध्य गणाध्यक्षं                 | २४-१४         | दशावताराः कथितास्तनैव                        | ४४-६                                    |
| त्वामृते कोऽवमन्येत                    | 40-88         | दानं च विधिना देयं                           | ४=-१११                                  |
| त्वामृते पुण्डरीकाक्ष                  | 35-68         | दानवोऽयं महाराज                              | ₹₹-₹⊏                                   |
| त्वामृते पुरुषव्याघ्र न                | ४८-१४६        | दासवद्वाह्मणानां च                           | 4=- 28                                  |
| त्वामेकमाद्यं पुरुषं                   | 88-20         | दासस्तवाहं भूयासं                            | 30-58                                   |
| त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं               | 5 7E          | दासो तु मन्थरानाम्नी                         | ४८-१८                                   |
| त्वां मोक्षबीजं शरणं                   | ३१-६२         |                                              |                                         |
| 5.500000000000000000000000000000000000 |               | दासोऽहं वासुदेवस्य                           | <b>ER-RE</b>                            |
| THE REPORT OF THE BUILD                |               | दिग्दाहो भूमिकम्पश्च                         | 86-8                                    |
| दंष्ट्रोत्कटैघींरतरैर्घनच्छ            | 88-4          | दितेः पुत्रो महानासीत्                       | ₹-3₹                                    |
| दक्षकन्यादितिः अदितेरादित्य            | ाः १८-७       | दितेः पुत्रो महानासीत्                       | 80-5                                    |
| दक्षं वामे ततोऽङ्ग ष्ठे                | ३-द           | दिनानि कतिचित्तत्र                           | 86-63                                   |
| दक्षस्यैता दुहितरस्ताः                 | ६-द           | दिने दिने शुचिभू त्वा                        | ६५-२७                                   |
|                                        |               |                                              |                                         |

| दिने दिने हुते पुष्पे        | 25-85              | दृष्ट्वा तस्यास्तु तद्रूपं          | 5 70           |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| दिव्यगन्धानु लिप्ताङ्गी      | <b>६-२</b>         | 0 6                                 | \$ \$ -3       |
| दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गी       | ₹5-38              |                                     | ¥7- <b>ξ</b> 0 |
| दिव्यं ऋषिभ्यो देवेभ्यः      | <b>₹0-</b> ₹       | दुब्द्वा प्रशान्तं नरकाग्नि         |                |
| दिव्यं विमानमारूह्य          | ₹₹-७१              | दृष्ट्वा व्यतीतसंरोषो               |                |
| दिव्यं विमानमारूह्य          | 36-38              |                                     | ४४-३४          |
| दिव्यं विमानमास्थाय          | <b>38-55</b>       | दृष्ट्वा सुमित्रा वचनं              | ४८-६७          |
| दिव्यरूपां तु तां दृष्ट्वा   | ₹5-₹€              | देवक्यां वसुदेवाच्च                 | ४३-३२          |
| दिव्यस्वरूपमास्थाय           | 38-88              | देवतायतनं कृत्वा                    | 36-08          |
| दिव्याकृति हरेः साक्षाद्     |                    | देवतायतनैर्दिन्यैर्वेद              | 28-0           |
| दिव्यैवं र्षसहस्रेस्तु       | ₹8-25              | देवदेव मया पूर्वमपराधो              | ४४-१४          |
| दीपयष्टिपताकाभिश्छत्र        | 7-88               | देवदेवस्य नाम्ना तु                 | ६६-८           |
| दीप्तिमान् गालवो             | ४६-४४              | देवदेवो जगद्योनिः                   | ४४-१४          |
| दीर्घबाहुं सुगुप्ताङ्गं      | 39-88              | देववान देवश्रेष्ठा नाम              | 23-38          |
| दीर्घबाहोरजोऽजाह्शरथः        | 66-30              | देववैद्यौ तदाऽऽगत्य                 | <b>६३-७३</b>   |
| दीर्घायष्ट्वं तु यह्तं       | 3-35               | देव ! संधौ वा विग्रहे               | ४२-३२          |
| दुकूलाञ्चलसम्पर्केवीज्य      | ११-५८              | देवस्त्रीकरनिर्मु क्ता              | ४२-११४         |
| दु:खं चिन्तयतस्तस्य          | ३१-१७              | देवा अपि भयात्तस्य                  | ४०-१६          |
| दुःखं न तावत् कर्तव्यं       | २८-६               | देवादीनां कथं सृष्टि:               | <b>१-</b> २३   |
| दुःखितः शीघ्रमागम्य          | ४८-१४०             | देवानामार्तिनाशाय                   | ४७-२३          |
| दुः बी भवति तद्दुः खाद्दु खं | ४२-८६              | देवानां तु परामृद्धि                | 8:-25          |
| दुर्लभं चापि भक्तानां        | ५०-७३              | देवान्देवगणांश्चैव                  | X5-58          |
| दुलेंभं चैव पश्यामि          | ४४-१२              | देवान् पितृन् मनुष्यांश्च           | 89-58          |
| दुर्वेचश्च प्रजल्पन्तं       | १२-२८              | देवान् सिंहान् रणे जित्वा           | 80-8X          |
| दुश्शीलोऽपि दुराचारो         | X\$-88             | देवापकारी रामेण निहतो               | ५३-६४          |
| दुष्ट रावण रामस्त्वां        | 88-85              | देवाश्च ते प्रणम्याथ                | ४७-३४          |
| दुष्टानां निम्नहार्थाय       | 33-38              | देवाश्च दानवाश्चैव                  |                |
| दुष्टाया नष्टभाग्यायाः       | ४७-६०              | देवाः सब्रह्मकाः सर्वे              | × 3-€          |
| दुःस्वप्नदर्शने घोरे         | 82-668             | देवासुरे हता ये त                   | 88-35          |
| दूतं च प्रेषयामास तदा        | ३४-५३              | देवासुरै: श्रीरसमुद्र               | ¥₹-₹           |
| दूरात् प्रणम्य पितरं         | ४७-१२८             | देवाः सेन्द्रास्तथा                 | ¥3-8=          |
| दृष्टोपसर्गमरणं              | 88-6               | देवै: सम्प्रायितो विष्ण             | 8-662          |
| दृष्ट्वा क्षणं राजसुतः       | ३४-५०              | दवः सन्द्रः सरुद्रस्त               | XX-3           |
| <b>经验证的现在分词的证据的证据的</b>       | ३१-८१              | देहेदारमयै: पामैर्ट =               | <b>43-75</b>   |
| CC-0. Prof. Satya Vi         | rat Shastri Collec | tion, New Delhi. Digitized by S3 Fo | undation USA   |

| दैत्यैः पराजिता देव                         | ३५-५          | धर्मज्ञा धर्मनिरता                       | r plant        |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|
| दौर्भगेय किमारोढुमिच्छेरङ्के                | 38-6          | धर्मतो न्यायतश्चैव                       | 0-88           |
| द्यूते कलिङ्गराजस्य                         | 34-48         | धर्मरश्मिः पतंगश्च                       | 58-50          |
| द्रष्ट्व्यानि यथाशक्त्या                    | <b>44-78</b>  | वर्मप्रियाय देवाय                        | 3-38           |
| द्रब्टुभिच्छस्ययाक्षिभ्यां                  | 83-44         | धर्ममार्गाश्च बहवस्तथैव                  | 86-55          |
| द्रुतमुत्तिष्ठ गच्छ                         | ४८-४४         | धर्मारण्यरता ये च                        | ६४-५१          |
| द्वादशाक्षरमन्त्रेण                         | ३१-६८         | धर्मार्थकाममोक्षास्यं                    | १-६            |
| द्वादशाब्दं निवसतु                          | 85-40         | धर्मार्थकाममोक्षाणां                     | ₹8- <b></b> ₹8 |
| द्वादशाब्दं व्रतं चैतन्नी त्वाहं            |               | धर्मार्थकाममोक्षांश्च                    | <b>ER-</b> X   |
| द्वादशेऽहिन तस्यैव                          | १३-१२         | धर्मेणैव जयं                             | १७-२७          |
| द्वापरे तच्चमासेन                           | ५४-५३         |                                          | <b>45-4</b>    |
| द्वापरे यज्ञमेवाहुदिनमेकं                   | ५४-५२         | धर्मे पञ्चानिमध्यस्थो                    | ५६-७           |
| द्वाभ्यामेव दि पक्षाभ्यां                   | <b>६१-</b> ११ | धारां पतन्तीं महतीं                      | 88-€           |
| द्विजानां विष्णुभक्तानां                    | ६८-८          | धिग् धिग्धाहिति दुष्पुत्र                | ४१-४८          |
| द्विजाश्च क्षत्रिया वैश्या                  | 48-88         | धिङ्मे धनं जिवित                         | ६३-४७          |
| द्विजेभ्यस्तर्पणं कृत्वा                    | 30-35         | धिया यदक्षरश्रेण्या<br>धीरं भूरं महादेवं | ४८-८२          |
| द्विजोच्छिष्टापनयन                          | 25-30         | धूपं ददाति राजेन्द्र                     | <b>44-4</b>    |
| द्वितीययाऽऽसनं दद्यात्पाद्यं                | £7-80         |                                          | 38-58          |
|                                             | ३८-२६         | धूम्राक्षं धूम्रपानं च                   | ४२-३६          |
| द्वितीयावर्तनाद्वाजन्                       | 39-98         | धेनुकः सगणस्तालवने<br>ध्यात्वा यज्ञपति   | ¥₹-₹5          |
| द्वितोयेनं तु लक्षेण                        |               |                                          | <b>E8-85</b>   |
| द्विषन्ति पितरं पुत्रा                      | 48-58         | ध्यानयोगपरा ब्रह्मन्                     | ६४-दद          |
| द्वे कृशाश्वाय विदुषे                       | ४-४२          | ध्यायन्ति ये नित्य                       | १६-३६          |
|                                             | ३१-१०२        | घ्येयः सदा सवितृ                         | ६२-१७          |
| द्वेष्यान् शिखीव फणिनो                      | ४१-६०         | ध्येयो विश्वेश्वरो                       | \$6-88         |
| E E                                         |               | घ्रुवः सर्वार्थदं मन्त्रं                | ३१-७२          |
|                                             | in the        | न                                        |                |
| धनजनतरुणीविलास                              | 83-8          | न कश्चिदकविर्नाम                         | ५४-२३          |
| धनुः पर्वसुपाणिच्च                          | 86-82         | न काको न बलाकाहं                         | १३-३०          |
| धनु:पाते महातीर्थे                          | ६६-३३         | न किन्नरैर्न यक्षैस्तु                   | 80-2           |
| धनूंषि च पताकाश्च ४                         | ७-१२३         | न गृह्णन्त मुने कस्मात्                  | ४४-१२          |
|                                             | 3-883         | न च पुत्रवधे चिन्ता                      | ४३-२८          |
| <b>ध</b> नैविप्रान् समर्चेत                 | <b>45-5</b>   | न चित्रं ताडनं तत्र अहं                  | 5-85           |
| CE विन्विस्तिरिक्षां सर्गुत्तरभौकारां Colle | CHOL NEW D    | e मा. चोधकारी नंगुणेर्न oundation        | V. 4.4-4.8     |
| A                                           |               |                                          |                |

|                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | रातहपुराणम्      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| न जानन्ति परं रूपं             | 3-44                                                                                                                                                                                                            | नमो नारायणायेति                                                      | ६४-६६            |
| न तु शोक भवं दुःखं             | ४०-२६                                                                                                                                                                                                           | नमो भगवते तस्मै                                                      | <b>१-२७</b>      |
| न तृष्तिरस्ति मे तात           | १२-३                                                                                                                                                                                                            | नमो वेदान्तवेद्याय                                                   | 38-88            |
| न तेषां पापबन्धस्तु            | ६८-३                                                                                                                                                                                                            | नमो हिरण्यगर्भाय                                                     |                  |
| न ते संयोजयिष्यामि             | १२-१८                                                                                                                                                                                                           | . न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति                                           | ₹₹-₹             |
| नतोऽस्मि मनसा नित्यं           | ११-३५                                                                                                                                                                                                           | न नष्टव्यं न होतव्यं                                                 | ४४-२८            |
| नत्वा ततो जगामाशु              | ५०-१२१                                                                                                                                                                                                          | नरके पच्यमानस्य                                                      | 80-82            |
| नत्वा तु माधवं देवं            | 3-8                                                                                                                                                                                                             | नरके रौरवे घोरे                                                      | <b>5-</b> 28     |
| नत्वा तु हनुमांस्तत्र          | ५१-५०                                                                                                                                                                                                           | नरं नृसिहं नरनाथमच्युतं                                              | १६-५             |
| नदीतटे भूविवरे                 | 86-88=                                                                                                                                                                                                          | नरवाहनस्याश्वमेधायां                                                 | ₹0- <del>द</del> |
| न पात्रे ध्वेव दानांनि         | ४४-२६                                                                                                                                                                                                           | नरसिंहं प्रतिष्ठाप्य                                                 | 77-13            |
| न भुञ्जसे च नः सत्रे           | 75-33                                                                                                                                                                                                           | नरसिंहं प्रतिष्ठाप्य                                                 | <b>३२-७</b>      |
| न भ्राता भगिनीं योग्यां        | १२-१०                                                                                                                                                                                                           | नर्रासहं महादेवं                                                     | ३४-१४            |
| नमः कमलनाभाय नमः               | ? ११-१×                                                                                                                                                                                                         | नरसिंहं महादेवं                                                      | 3 - 0            |
| नमः कृष्णाय रामाय              | ? <del>? ? ? </del> <del>?</del> ? <del>?</del> ? <del>?</del> ? <del>?</del> ? <del>?</del> ? <del>?</del> ? <del>?</del> ? <del>?</del> ? <del>?</del> ? <del>?</del> ? <del>?</del> ? ? <del>?</del> ? ? ? ? | नरसिंहं समभ्यच्यं                                                    | द-१ <b>द</b>     |
| नमः क्षीराव्धिकल्लोल           |                                                                                                                                                                                                                 | नरसिंहं समाराध्य                                                     | <b>40-88</b>     |
| नमः क्षीराव्धिवासाय            | 80-80                                                                                                                                                                                                           | नर्रासहस्य देवस्य                                                    | ३४-४६            |
| नमस्कृत्य जगादोच्चै:           | ४७-१४                                                                                                                                                                                                           | नरसिंहस्य नित्यं                                                     | २द-४             |
| नमस्ते पद्मनाभाय               | ६३-८४                                                                                                                                                                                                           | नरसिंहस्य निर्माल्यलङ्घने                                            | ₹₹-१३            |
| नमस्ते योगनिका                 | ₹5-₹                                                                                                                                                                                                            | नरसिंहे महादेवे श्रीधरे                                              | 75-70            |
| नमस्ते योगनिद्राय              | ४७-१६                                                                                                                                                                                                           | नर्सिंहो महाकीची                                                     | ४२-५             |
| नमस्ते वासुदेवाय               | ११-१७                                                                                                                                                                                                           | नर्सिहो महाभीमो वज्रदंड्रो                                           |                  |
| नमस्ते विश्वरूपाय              | ३८-४                                                                                                                                                                                                            | नरसिंह ह्षीकेश: पुण्डरीक.                                            | <b>द-२३</b>      |
| नमस्त्र लोक्यनाथाय             | ११-१६                                                                                                                                                                                                           | नराज्जालानि तत्त्वानि                                                | <b>48-48</b>     |
| नमस्त्र लोक्यानाथाय            | ११-४८                                                                                                                                                                                                           | नराणां दृढचित्तानामिह                                                | 85-8             |
| नमामि देवं नरनाथ               | 13-66                                                                                                                                                                                                           | नराणां दृढचित्तानामिह<br>नरेन्द्रै: सुकरं कर्तु                      | १२-५             |
| नमामि देवं विश्वेशं            | ४४-४                                                                                                                                                                                                            | नरो निमनं चया                                                        | ३४-५७            |
| नमामि शिरसा विष्णो             | ११-३६                                                                                                                                                                                                           | नरो नृसिहं तमनन्त                                                    | 37-78            |
| न मात्रा न त्वया राजन्         | ४७-६१                                                                                                                                                                                                           | नरो वा यदि वा नारी                                                   | 88-88            |
| न मुनेरपराधः                   | を3-603                                                                                                                                                                                                          | नक्षंवृक्षनदीनाम्नी                                                  | ५८-४२            |
| गमाऽस्तु गजवक्त्राय            | 24-99                                                                                                                                                                                                           | नमंदा सुरसा ऋषिकुल्या                                                | 30-83            |
| नमाउस्तु त दवदव                | 80-33                                                                                                                                                                                                           | नवधा सृष्ठिरूपन्ना<br>नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे<br>नवमो दक्षमान्यान | D 8-6            |
| नमो चुतिमते नित्यं             | 5-35                                                                                                                                                                                                            | नवमो दक्षसार्वाण                                                     | 7-66             |
| गमा नारायणामें निर्of. Satya V | rat Shasht Colle                                                                                                                                                                                                | eनवमा Vey Delhi, Digitized by S3 F                                   | Sundan USA       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                 | िर समुक्ता                                                           | 3-70             |

|                               |              |                                 | XXI           |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| नववर्षाः विभज्य पुत्रेभ्यः    | ३६           | नारदेन पुरा पृष्ठ               | 0.5 71        |
| न विजानामि ते चित्तं          | १२-२१        | नारदेन सनन्देन                  | १६-३१         |
| न वेद बद्धमात्मानं            | ४३-३६        |                                 | 38-28         |
| न भक्यते प्रतिख्यातुं         | ४५-२५        | नारदैतन्न जानामि                | 25-6          |
| न शक्यस्तपसा                  | २४-३७        | नारदोऽहमनुप्राप्त               | <b>48-88</b>  |
| न शिष्यो न गुरु:              | ५४-४५        | नाराणां दृढिचित्तानामेवं        | १२-३६         |
| न शुष्केण न चार्देण           | ४०-६         | नारायणदिवं सर्वं समुत्पन्नं     | १-३१          |
| नष्टसंज्ञो दशरथः श्रुत्वा     | 33-28        | नारायणः परं ब्रह्म              | ६४-६३         |
| नहषात् पितृवत्यां             | २२-६         | नारायणपरं विप्रं कस्तं          | 5-80          |
| न हि दूरे पदं तस्य            | 38-4€        | नारायणः परोऽचिन्त्यः            | 3-85          |
| नहि शशिकलुपच्छवि:             | £.X          | नारायणः पुरा देवो               | ५७-१३         |
| नागपाशैदृं ढं बद्ध्वा         | 83-30        | नारायणमनन्ताख्ये                | २४-४८         |
| नाज्ञो रामो नृपश्चेष्ठ        | ४७-५६        | नारायणमनाराध्य तपसा             | ७-३२          |
| नात्रागच्छति सुग्रीवो         | 35-07        | नारायणसंविधानान्                | २६-१२         |
| नाधोदृष्टि नोध्वंदृष्टि       |              | नारायणं नमस्कृत्य               | 2-8           |
|                               | ४६-१२        | नारायणं सहस्राक्षं पद्मीनाभं    | ७-६३          |
| नानाजनपदाकीर्णा               | 58-85        | नारायणाख्यो भगवान्              | 7-7           |
| नानात्वादवताराणामच्युतस्य     | military and | नारायणाज्जगत्सवं े              | <b>48-44</b>  |
| नानादेशादथायाता               | 80-608       | नारायणाज्ञया तेन                | ३८-२४         |
| नानाद्रुमलताकीण पुण्य         | 82-50        | नारायणाय नम इत्ययमेव            | १७-३ <b>०</b> |
| नानानिर्झरतोयाठ्यं            | ४७-५६        | नाशाय दुष्टदैत्यस्य             |               |
| नानायानैरूपगताञ्जनान्         | 85-50        | नाशितं तु जगत्सवं               | 80-33         |
| नानारूपधरावेतौ तापसं          | ५०-३         |                                 | 80-50         |
| नानाविमानैः श्रीमद्भिर        | ५२-११०       | नासापुटैर्घोरकारै               | ५१-१५         |
| नानाविविक्तभूमीषु             | <b>६-१</b> ६ | नासीनो हि भवत्येव               | 33-53         |
| नानावीर्याः पृथग्भूतास्ततस्ते |              | नाहमन्यस्य भार्या               | 35-88         |
| नानाश्चर्यसमायुक्तं           | 88 22        | नाहं कृष्णो महाबाहो             | ३३-५०         |
| नाप्ययं वरदानाय               | 83-68        | नाहं स्पृशामि तन्वा ते          | १२-२७         |
| नाभिः किम्पुरुषश्चैव          | ३०-४         | निकुम्भो वायुपुत्रेण            | ४२-६६         |
| नाभ्यन्तरे न बाह्ये           | 3-08         | निजेन तस्य मानेन                | 7-3           |
| नामुष्यतासुरः क्षुद्रो        | ४२-१७        | नित्यं सम्पूर्णकामस्य           | ४३-७२         |
| नाम्ना विष्णुयशः पुत्रः       | 48-8         | नित्यं सर्पिस्तिलैहोंमो         | ३४-४७         |
| नायुधेन न शूलेन               | 80-0         | नित्योत्सवप्रमुदिता             | 58-55         |
| नारकेषु च सर्वेषु             | <b>५-४३</b>  | निद्रावसाने सर्वात्मा           | 08_3€         |
| CCO. Prof. Sates Vint Shastri |              | र्शनगदश्रवाहित्स्य S3 Foundatio | 1406-18 G     |
| गारदाय त । पर्यारमा           |              |                                 |               |

| निन्युस्तीरेऽप्लवाम्भोघेः          | ४३-३६           | नीतिशास्त्रार्थंकुशलः           | ४६-४                 |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| निपतन्नेत्रबाष्पाम्बु              | ३१-१२           | नीतिः सुक्तिः कथाः श्राव्या     |                      |
| निपत्योत्पत्य च पुनः               | १०-३२           | नीत्वामृतघटं पूर्णं             | ₹5-₹6                |
| निमज्ज्यान्तर्जले                  | <b>५</b> 5-७०   | नीलांशुमिश्रमाणिक्य             | 88-8                 |
| निमिषे पीतवासं च                   | <b>६</b> 4_१0   | नीलाद्याश्चैव हरयो              | ५०-५४                |
| नियन्त्रितो महिष्याश्च             | ₹१-१₹           | नीलाब्जशकलानीव                  | 87-73                |
| निरञ्जनं परं शान्त                 | 38-38           | नूनमज्ञानभावेन कर्में द्रारुणं  | 38-88                |
| निरायुधं को हनेन्सूढ               | 78-85           | नूनं तपोवनेऽस्माकं              | ६३-६७                |
| निराहारो मुनिस्तत्र                | 38-0            | नूनं समाकर्णययक्षनाथ            | ६३-४२                |
| निरीक्ष्य मण्डलं भानोस्तदा         | 38-38           | नृणां मासः पितृणां तु           | 7-90                 |
| निरीक्ष्य सर्वतो राजन्             | 88-93           | नृसिंह नारायण पद्मनाभ           | 4-40                 |
| निर्गत्य तु नमश्चके                | ५०-५५           | नेत्रयोः शत्रुदारिद्रयं         | 84-6                 |
| निमेंमा निरहंकारा                  | ६४-८७           | नैवमेतद्धयतृप्तस्य              | ४३-७६                |
| निर्माल्यमपनीयाथ                   | 38-2            | नैवेद्य यंत्फलं प्रोक्तं        | ₹₹- <b>७</b>         |
| निर्माल्यो लङ् घितस्तस्मा          | २८-६            | नो चेल्लक्ष्मणमुक्त             | 47-38                |
| निर्मोहस्तत्त्वदशीं निकम्पो        | २३-२७           | नोद्वहेत्किपलां कन्यां          | ५५-४१                |
| निर्विकल्पं निराकाशं               | १६-१८           | नोपसर्गभयं तत्र                 | ४७-१४६               |
| निवार्य राक्षसभयं                  | ४७-६६           | 4 4 4                           | ४८-१३८               |
| निवृत्त्य स्थीयतां स्वैरम          | ४८-८८           |                                 |                      |
| निःशङ्का दुष्टिचत्ता               | 86-30           | <b>q</b>                        |                      |
| निश्चितोऽग्नितेजा                  | २३-३३           | पक्षाभ्यां ताडयामास             | V2 2V                |
| निश्छिद्रे: पूजयेद्यस्तु           | 38-53           | पक्षिणः स्थावरांश्चैव           | 89-38                |
| निषिद्धकर्माचरणात्                 | ३३-६४           | पक्षी दग्धः सुदुर्बु द्वे       | \$ <del>4</del> -4.8 |
| निष्कामो दानधर्मेश्च               | २४-७०           | पञ्चगव्येन देवेशं               |                      |
| निष्क्रम्य तद्गृहाद्रामो           | ४८-६०           | पञ्चधाधिष्ठितः सर्गो            | 38-88                |
| निष्कामयच्य तं दुष्टं              | 86-88           | User rime-A.                    | ₹- <b>१७</b>         |
| निस्तेजसोऽभवन्                     | ३८-३२           | पञ्चमे नागराजा                  | 15-908<br>3- V-      |
| निस्सृत्य गतवाञ्शीघ्रं             | ५१-१०           | पञ्चमो नामरैवतो                 | ३०-४८                |
| निषत्य रामो मगधेश्वरस्य            | ५३-५५           | पञ्चयोजनमध्वानं                 | 73-80                |
| निहताभिक्षताश्चैव                  | 80-05           | पञ्चरात्रोषितस्नायी             | २४-३७<br>६६-३१       |
| निहतोऽहं कराचातै स्तथा             | ३३-३१           | पठतां पापनाशाय नृणां            | <b>44-46 44-46</b>   |
| निहन्तुं न मुनेः                   | ६३-११५          | पठता शास्त्रमं -                |                      |
| नातिज्ञ संवशास्त्रक्रवाप्रव Vrat S | mary cappection | New Delhi. Digitized by S3 Foun | 40-75                |
|                                    |                 |                                 |                      |

| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |              |                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| पतन्त्यथोऽतत्त्वविदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3-58         | पश्वादयस्ते विख्याता             | 2.00   |
| पतिव्रताशक्तिरियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३-६३        | पाण्डवान् गच्छतो वीक्ष्य         | 39-5   |
| पतिहीना यथा नारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६३-११३       | पाण्डुसह्ये तु देवेशं            | ₹₹-२०  |
| पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39-77        |                                  | ६४-६   |
| पदत्रयेण चत्तृप्तिर्मया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४४-३३        | पाण्डोः कुन्तिदेव्यामर्जुनः      | 22-80  |
| पदं प्राप्तुं महद्यत्नं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84-4         | पाताले निवसन् दैत्यो             | 36-8   |
| पद्मनाभं विशालाक्षं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39-78        | पाति सर्वानिमाँल्लोकान्नि        |        |
| पद्मादनुपर्णः अनुपर्णाद्वस्त्रपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | पादन्यासोस्वेगेन                 | ३३ ४४  |
| परदारपरद्रव्यलोलुपो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३३-६४        | पादपीठं तु यो भक्त्या            | 38-83  |
| परं ज्योतिरचिन्त्यात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४६-३६        | पादेनैकेन विकान्ता               | ४४-३६  |
| परस्त्रीनिरताः सर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४४-२६        | पान्तु वो नरसिंहस्य              | ₹-₹    |
| परस्परं ध्नन्ति च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६४-५५        | पापकञ्चुकमुन्मुच्य               | 38-60  |
| परस्परविरुद्धार्थैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६४-६८        | पायूपस्थे हस्तपादौ               | १-५६   |
| परस्परविसृष्टश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२-१०२       | पाराश्यं परमपुरुषं               | १-२६   |
| परस्वहरणोपायचिन्तकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४४-४२        | पार्श्वस्थं युवराजा              | ५०-६३  |
| परादपि परश्चासी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४-६४        | पावकं पवमानं च शुचि              | ४-३३   |
| पराभवोऽस्ति सुग्रीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४०-७८        | पावितोऽसं मुनिश्रेष्ठ            | ३२-६   |
| परिधाय वस्त्रं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84-58        | पाषाणभूता राजेन्द्र              | ४७-६८  |
| परिधायोत्तरीरं च न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४=-७२        | पितरो ब्रह्मणा सृष्टा            | 7-37   |
| परिवार्यं मृतं तत्र रुख्दुस्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85-808       | पितापि तच्छु त्वा भायाँ          | १5-१६  |
| परीक्षितान्मात्रवत्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹-95         | पितामहेन चाप्येष                 | 33-68  |
| परेषां ब्राह्मणानां त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६६-१५        | पिता यायावरः शुद्धः              | 35-58  |
| परोपकारनिरता गुरुशुश्रूषणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | पितुरादेशमादाय                   | 20-505 |
| पशुँराम इति ख्यातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४६-३         | पितुमार्गेण यातस्य               | ५१-७   |
| पश्वें स्थितस्यापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६३-४८        | पितुर्वचन माकर्ण्य               | ४४-४३  |
| पलाशाः सर्व उच्यन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>६०₋१७</b> | पितृकार्यं च तत्काले             | ४५-६   |
| पशुपाशैविमुच्चयेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38-88        | पित्नुद्दिश्य विधि-              | ६६-३०  |
| पश्चिमायां दिशि तदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-08        | पितृन् पुत्रा नियोक्ष्यन्ति      | ५४-२१  |
| पश्चिमेऽङ्गदमुख्यैश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47.88        | पितृमातृवशे तिष्ठ गच्छ           | 85-50  |
| पश्यतां सर्वभूतानां तेजो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४७-१५०       | पितृव्यान्मातुलांश्चैव           | ६४-१६  |
| पश्यती सर्वतः सीता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४८-६६        | पित्रा प्रदत्तं तस्यास्तु        | ३१-५४  |
| पश्यत्विदानीमेवैष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87-88        | पित्रा वा मातृभिर्वापि           | ४७-१४३ |
| पश्य मे दक्षतां कुब्जे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85-53        | पिबन्निव हृषीकेशं                | £8-880 |
| पश्य राजेन्द्र वृक्षाग्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86-0         | पिशिताशिजनानन्दं                 | ४६-३५  |
| CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | w Delhi. Digitized by S3 Foundat |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                  |        |

| पीडितोऽस्मि भृशं तात            | 88-88              | पुरा देवगणैर्विष्णुः              | Vc -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पीताम्बरधरं कृष्णं              | ७-५३               | पुरा पुरंदरस्यैव                  | ४६-२<br>६३-१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पीते च वाससी बिभ्रत्            | <b>३३-४७</b>       | पुरा पुरंदरो राजन्                | <b>६३-१</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पुण्डरीकः प्रसन्नात्मा          | <b>६४-२७</b>       | पुरा युधिष्ठिरो राजा              | ३३-१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुण्डरीकस्य संवादं              | 48-E               | पुरा सह्यवनोद्देश                 | <b>६६-१३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पुण्डरीकाक्ष देवेश              | 4°-e<br>5-25       | पुरा ह्यसुरभारार्ता मही           | ¥ ₹- ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पुण्डरीकोऽपि धर्मात्मा          | ६४-६८              | पुरीमयोध्यां सम्प्राप्य           | ४७-१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पुण्डरीको महाभागः               | £8-53              | पुरी विश्वावती नाम                | <b>६-१</b> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पुण्डरीको महाभागः               | ६४-३५              | पुरुकुश्याद् दृषदो                | २६-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |                    | पुरुषं पुष्करं पुण्यं             | 6-£=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पुण्याहः स्वस्तिमाङ्गल्यै       | ४८-२८              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुण्ये तिथो शुभे लग्ने          | ४०-३२              | पुरुषः पुष्कलः पुण्यः             | 80-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुत्रस्ते भविता तस्यामेकः       | १३-५७              | पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च              | १-६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पुत्रान् कलत्रं मित्राणि        | ३१-६७              | पुरुषाल्पं बहुस्त्रीकं            | ४४-२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुत्राः पराभूता दितिश्च         | २०-२               | पुरुषो यो जगद्वीजं                | <b>६२-</b> ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पुत्रि तपती नाम नदी             | १८ २०              | पुरूरवस आयुः                      | २२-५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पुत्रतदाख्यानमनुत्तमं           | 65.80              | पुरूरवसः उर्वश्यामायुः            | २७-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पुनः प्रवर्धमानस्य              | 38-58              | पुरैवानेन रामेण                   | 88-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुनः प्राह स काकुत्स्थो         | ४८-७ ७             | पुरोक्तं तद्वचः स्मृत्वा          | 88-83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुनरपि स्वेष्वपत्येषु           | १5-90              | पुरोपवनमासाद्य चिन्तयाम           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुनरेव द्विजश्रेष्ठ             | 38-8               | पुरोर्वशदायां सम्पातिः            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुनर्दिनान्ते त्रैलोक्य         | २-२५               | पुलस्त्यश्च महातेजाः              | 77-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पुनर्मृतायां भार्यायां          | १३-५८              | पुष्करे पुष्कराक्षं तु            | 8-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पुनः सभां बभञ्जासी              | 86-53              |                                   | ६४-१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुनः सभायः स मुनिर्वारया-       | 88-20              | पुष्पकेण गतः शीघ्रः               | 86-308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पुनः सोडप्यपतद्रामं             | 86-85              | पुष्पमाल्यैरलंकृत्य               | ५६-२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुंनागनागवकुलै:                 | 38-88              | पुष्पितं तद्वनं त्वासीद्          | 25-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुरस्कृतं पुण्यवतां परां        | 20-88              | पूजयामास देवेशं                   | 9-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्राकिल जगत्स्रव्टा             | ३७-२               | पूजियत्वा तदादाय                  | 47-800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पुराणानां हि सर्वेषामयं         | १-३३               | पूजां सम्प्राप्य महतीमिन्द्रः     | ५६-४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुरातनीं पुण्यकथां              | 24-34              | पूतामारोप्य सीतां तामादिष्ट       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुरा दत्तं त्वया राजंस्तदिदानीं | ४८-४५              | पूरोवंशदायां संयातिः              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुरा देवासुरे युद्धे            | ३८-१               | पूर्णमास्याममावस्या               | 3-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पुरा द्विजवरः कश्चिद्           | 88-5               | पण हाटणारे -                      | ६७-५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CC-0. Prof. Satya Vrat S        | Shastri Collection | on, New Delhi. Digitized by S3 Fo | undation USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |                    |                                   | A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR |

| पूर्वंविक्षणिदग्कांगे पूर्वंविक्षणिदग्कांगे पूर्वंविक्षणिदग्कांगे पूर्वंविक्षणिदग्कांगे पूर्वंदिषेषु सर्वेषु कामरूपेषु पूर्वंदिषेषु सर्वेषु कामरूपेषु पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपन्नेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपनेष्ठः पूर्वंद्वारं निष्ठं निष्ठः पूर्वंद्वारं निष्ठं निष्ठः पूर्वंद्वारं नृपनेष्ठः पूर्वंद्वारं नृपनेष्वः पूर्वंद्वारं न्यस्वः पूर-१० प्रत्वाद्वारं निष्वः पूरनेष्वः पूर्वंद्वारं निष्वंद्वः पूर-१० प्रत्वाद  | 70                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर्वेदेशेषु सर्वेषु कामरूपेषु ५०-१३० प्रयोग हि विचार्यतां ४३-१ प्रयोग हि विचार्यतां ४३-१ प्रयोग हि विचार्यतां ४३-१ प्रयोग हि विचार्यतां ४१-३ प्रयोग हि विचार्यतां ४१-३ प्रयोग हि विचार्यतां १०-४ प्रयोग हि विचार्यतां १०-४ प्रयोग हि विचार्यतां १०-१ प्रयोग हि विचार्यतां १०-१ प्रयोग हि विचार्यतां १०-१ प्रयाग हि विचार्यतां १०-१ प्रयाग हि विचार्यतां १०-१ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां १२-३ प्रयाग हि विचार्या ११-३ प्रयाग हि विचार्यातां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां ११-३ प्रयाग हि विचार्यतां ११-३ प्रयाग हि विचार्यतां ११-३ प्रयाग हि विचार्यां १२-३ प्रयाग हि विचार्यतां ११-३ प्रयाग हि विचार्यतां ११-३ प्रयाग हि विचार्यतां ११-३ प्रयाग हि विचार्यां ११-३ प्रवेद्य प्रवेद्य प्रवेद्य हि हे हे हे हे हे हे हे हे हे हे हे हे हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पूर्तेष्टि धर्मश्रवणं            | F9-3F          | प्रथमं ब्रह्मणा सद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूर्वेद्वारं नृपश्रेष्ठ प्रह- प्रवेद्वारं दशप्रीवो प्रत्- श्र प्रदेषिणः चकैन देवदेवस्य प्रहेपः स्यापितस्तत्र श्र श्र प्रवेदां दशप्रीवो प्रतस्ता श्र श्र श्र प्रदेषाः स्यापितस्तत्र श्र श्र श्र प्रवेदां दशप्रावाणास्त्रत प्रवेद्वां दिश्चि कपीरंथ्य प्रवेद्वां दिश्चि कपीरंथ्य प्रवेद्वां दिश्चि कपीरंथ्य प्रवेद्वां दिश्चि कपीरंथ्य प्रवेद्वां दिश्च कर्षाय्य पेष्या माता त्वया तत्र श्र श्र श्र श्र श्र श्र श्र श्र श्र श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पूर्वदक्षिणदिग्भागे              | ₹8-3€          | प्रथमिह विचार्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूर्वेद्वार नृषश्रेष्ठ पह-ह प्रविक्षणमुपावृत्य प्र पूर्वेद्वारे दशग्रीवो प्र-३० प्रदीणः स्थापितस्तत्र ३२-३ः प्रदीणः स्थापितस्तत्र ३२-३ः प्रदीणः स्थापितस्तत्र ३२-३ः प्रदीणः स्थापितस्तत्र ३२-३ः प्रदीणः स्थापितस्तत्र ३२-३ः प्रदीपः स्थापितस्तत्र १२-३ः प्रदीपः विक्षि कर्पीश्च ४०-६२ प्रवृद्धो तन्महाभागे १२-३ः प्रयान्याद्वात् संख्याताश्च १४-३३ प्रमो महीधानिष सस्मन्नेषाः ४२-३ः प्रयाण्यामाताः त्वया तत्र १३-१५ प्रयाणमासाद्य पुनः १०-३ः प्रयाण्यमासाद्य पुनः १०-३ः प्रयाण्यमासाद्य पुनः १२-१५ प्रयाणमासाद्य पुनः १२-१५ प्रयाणमासाद्य पुनः १२-१५ प्रयाणमासाद्य पुनः १४-३ः प्रयाणमासाद्य पुनः १४-३ः प्रयाणमासाद्य पुनः १४-३ः प्रयाणमासाद्य पुनः १४-३ः प्रयाणमासाद्य पुनः १४-३ः प्रविभागपायन्याद्यः १४-३ः प्रविश्य वृतवान् शैलं ३६-१६ प्रयाणमासाद्य पुनः १४-३ः प्रविश्य वृतवान् शैलं ३६-१६ प्रयामायापत्रच्याः १४-३ः प्रविश्य वृतवान् शैलं ३६-१६ प्रयामायापत्रच्याः १४-३ः प्रविश्य वृतवान् शैलं ३६-१६ प्रयामायापत्रच्याः १४-३ः प्रविश्य प्रविमाद्वारं १६-१४ प्रविश्य वृतवान् शैलं ३६-१६ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य प्रविमाद्वारं १६-१४ प्रविश्य प्रविमाद्वारं १६-१४ प्रविश्य प्रविमाद्वारं १६-१४ प्रविश्य प्रविमाद्वारं १६-१४ प्रविश्य प्रविमाद्वारं ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविश्य वृत्वान् ११-१४ प्रविद्वेव्य प्रव्य वृत्वान् ११-१४ प्रविद्वेव्य प्रव्य वृत्वान् ११-१४ प्रविद्वेव्य प्रव्य वृत्वान् ११-१४ प्रविद्वेव्य प्रव्य वृत्वान् ११-१४ प्रविद्वेव्य प्रवेव्य वृत्वन् ११-१४ प्रविद्वेव्य प्रवेव्य वृत्वान् ११-१४ प्रवेव्य वृत्वान् ११-१४ प्रवेव्य वृत्वान् ११-१४ प्रवेव्य वृत्वान् ११-१४ प्रवेव्य वृत्वान् ११-१४ प्रवेव्य वृत्वान् ११-१४ प्रवेव्य वृत्वान् ११-१४ प्रवेव्य वृत्वान् ११-१४ प्रवेव्य वृत    | पूर्वदेशेषु सर्वेषु कामरूपेष्    |                | प्रथमे त कमारस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूर्वेद्वारे दशक्रीवो  पूर्वेभुत्तरश्रुङ्गाणामन्तरं  पूर्वे वरं स्थात्   स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थात्वे स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे वरं स्थाते  पूर्वे प्रकुर्वे स्थाते  पूर्वे मुल्वे स्थाते  पूर्वे मुल्वे स्थाते  पूर्वे मुल्वे स्थाते  पूर्वे पूर्वे स्थाते  पूर्वे मुल्वे स्थाते  पूर्वे पूर्वे स्थाते  पूर्वे पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  पूर्वे स्थाते  प  | पूर्वद्वारं नृपश्रेष्ठ           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व वरं स्यात् पूर्व माय्य स्याति विष्णु माल्व स्याति स्थाः पूर्व प्रा प्रम् वर्व वर्ष प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम् प्रम्यः पूर्य स्यायं स्याते  | पूर्वद्वारे दशग्रीवो             |                | प्रदक्षिणेन चैकेन देवदेवसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूर्वं वरं स्यात् पूर्वस्यां विशि कपींश्व पूर्वस्यां विशि कपींश्व पूर्वाश्वाद-संख्याताश्व त्युर्वाप्रविद्यां स्थाताश्व त्युर्वाप्रविद्यां स्थाताश्व त्युर्वाप्रविद्यां स्थाताश्व त्युर्वाप्रविद्यां स्थाताश्व त्युर्वाप्रविद्यां स्थाताश्व त्युर्वाप्रविद्यां स्थाताः त्या तत्र त्योण्डरीक इति ख्यातो त्या स्थातः त्यां पौक्या माता त्वया तत्र त्योण्डरीक इति ख्यातो त्या स्थातः त्यां पौक्या योगमूर्ति च त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्याति विष्णुसालोक्यं त्यात्य विश्वायां त्यात्य विश्वायां त्यात्य विश्वायां त्यात्य स्थात्यात्यः त्यात्य क्ष्य   | पूर्वमुत्तरभुङ्गाणामन्तरं        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूर्वस्यां दिशि कपींश्च पृथाश्वाद-संख्याताश्व रश-६ पृथ्वीप्रविक्षणकलं प्राप्य पोष्या माता त्वया तत्र पौण्डरीक इति ख्यातो पौत्रस्य वचनं श्रुत्वा पौषे मासे तु पृष्याकें प्रकाः समस्तास्तत्रस्या प्रजाः स्विते व्याविष्टः प्र-३ प्रविष्यः प्रजाः समस्ता तस्ते प्र-१० प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविष्यः प्रविद्यः प्रव्यः प्रविद्यः प्रव्यः प्रविद्यः प्रव्यः प्रविद्यः प्रव  | पूर्वं वरं स्यात्                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पृथाश्वाद-संख्याताश्व २१-६ प्रभूतदो भवेद्यो वै ३१-६: पृथ्वीप्रदक्षिणफलं प्राप्य पोष्या माता त्वया तत्र १३-१५ प्रभो महीघ्रानिष भस्मश्रेषां- ४२-३: पौण्डरीक इति ख्यातो ६-२५ प्रयागमासाद्य पुनः १०-१ पौत्रस्य वचनं श्रुत्वा ७-३० प्रयागे योगमूर्ति च ६५-१७ प्रयागिपापवन्धास्ते ६७-२७ प्रयागे योगमूर्ति च ६५-१७ प्रयागिपापवन्धास्ते ६७-२७ प्रयागे योगमूर्ति च ६५-१७ प्रयागिपापवन्धास्ते ६७-२७ प्रतब्धा विध्वावान्याः १६-२४ प्रतब्धा विध्वावान्यः १६-२४ प्रतब्धा विध्वावान्यः १६-२४ प्रतब्धा विध्वावान्यः १६-२४ प्रतब्धा विध्वावान्यः १६-२४ प्रतब्धा विध्वावान् श्रेलं ३६-२१ प्रतब्धा विप्रात्वा १६-२१ प्रतब्धा वृत्वान् श्रेलं ३६-२१ प्रत्वावान्याः १६-३ प्रतिष्य प्रतिमाद्वारं १६-३४ प्रतिमादारं १६-३४ प्रतिमादारं १६-३४ प्रतिमादानं विध्यायाः ११-३ प्रतिब्धा परत्वावान्याः ११-१ प्रतिब्धा परताव्वावान्याः ११-१ प्रतिब्धा परताव्वावान्याः ११-१ प्रतिब्धा परताव्वावान्याः ११-३ प्रतिब्धा परताव्वावान्याः ११-३ प्रतिब्धा परताव्वावान्याः ११-३ प्रतिब्धा परताव्वावावावाः ११-३ प्रतिबद्धा परताव्वावावावाः ११-३ प्रतिबद्धा परतावावावावावावाः ११-३ प्रतिबद्धा परतावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पूर्वस्यां दिशि कपींश्च          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पृथ्वीप्रदक्षिणफलं प्राप्य पोष्या माता त्वया तत्र पौण्डरीक इति ख्यातो पौत्रस्य वचनं श्रुत्वा पौषे मासे तु पृष्याके ६६-२४ प्रयागमासाद्य पुनः १०-२ प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१७ प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१७ प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१७ प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१७ प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१७ प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१७ प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१७ प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१७ प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१० प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१० प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१० प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१० प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१० प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१० प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१० प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१० प्रयागे योगमूर्ति च १४-३६ प्रविश्या विधि विष्णो १६-२ प्रयाग्य च ततो गत्वा ४४-४३ प्रविश्य घृतवान् शैलं ३६-२१ प्रयाग्य विप्रान् देवांश्च ४७-११६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं १६-३४ प्रयाग्यायाय १३-३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं १६-३४ प्रयागायायाय ११-१ प्रविश्य प्रयागायाय ११-१ प्रविश्य प्रयागायाय ११-१ प्रविश्य विद्यायाय य ११-१ प्रविश्य विद्यायाय विद्यायाय ११-१ प्रविश्य प्रविश्य विद्यायाय ११-१ प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश्य प्रविश  |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पोष्या माता त्वया तत्र १३-१५ प्रमुच्य सेनां मुनिवाक्य ४६-१ पौण्डरीक इति ख्यातो ६-२५ प्रयागमासाद्य पुनः १०-२ पौत्रस्य वचनं श्रुत्वा ७-३० प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१६ प्रयाण मासे तु पुष्याके ६६-२४ प्रयाति विष्णुसालोक्यं ६४-६६ प्रयाति विष्णुसालोक्यं ६४-६६ प्रयाति विष्णुसालोक्यं ५३-३६ प्रताः समस्तास्तत्रस्या ४६-७५ प्रतिकाया विधि विष्णो- ५६-२ प्रताः सृषेति व्यादिष्टः ५-३६ प्रविश्वन्तं गृहं रामं ४६-५७ प्रताः सृषेति व्यादिष्टः ५-३६ प्रविश्वन्तं गृहं रामं ४६-५७ प्रताः सृषेति व्यादिष्टः ५-३६ प्रविश्य घृतवान् शैलं ३६-२१ प्रताम्य विप्रान् देवांश्च ४७-११६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-२४ प्रताम्य शिरसा तस्मै ४६-१३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-२४ प्रतामायापतच्चोच्या ४३-६६ प्रविश्य पण्डपे तिस्मन् ५६-२२ प्रतायावानं विष्रायाय ३३-३१ प्रविश्य रङ्गं गजदन्त ५२-४६ प्रतायत्यायं ७.५ प्रविश्य शिशपावृक्ष ५१-१६ प्रतायत्यायं ७.५ प्रविश्य शिशपावृक्ष ५१-१६ प्रताय्व नीतवानिष्य ४७-६२ प्रशान्ताश्चान्यस्तत्र ४५-११ प्रताय्व नीतवानिष्य ४४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतायाः नेव कर्तच्या ४४-२१ प्रसादाद्वेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतात्रा नैव कर्तच्या ४५-२३ प्रसादाद्वेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतात्रा नैव कर्तच्या ४५-२३ प्रसादाद्वेवदेवस्य १४-१५ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१४ प्रसाद विष्णो लक्ष्मीश्च ११-३ प्रताद्वेव नर्ताः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश्च ११-३ प्रताद्वेव प्रसाद पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश्च ११-३ प्रताद्वेव प्रसाद पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश्च ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश्च ११-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृथ्वीप्रदक्षिणकलं प्राप्य       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पौण्डरीक इति ख्यातो ६-२५ प्रयागमासाद्य पुन: १०-२ पौत्रस्य वचनं श्रुत्वा ७-३० प्रयागे योगमूर्ति च ६४-१६ प्रयाति विष्णुसालोक्यं ६४-६६ प्रयातः समस्तास्तत्रस्या ४६-७० प्रतिष्ठाया विधि विष्णो- ५६-२६ प्रविश्वन्तं गृहं रामं ४६-५७ प्रविश्वयः चृतवान् शैलं ३६-२१ प्रयास्य च ततो गत्वा ४५-४३ प्रविश्य चृतवान् शैलं ३६-२१ प्रयास्य विप्रान् वेवांश्च ४७-११० प्रविश्य च हिरण्याक्षं ३६-१६ प्रयाप्यायात्रत्वच्चर्या ४३-६० प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-१४ प्रयाप्यायात्रत्वच्चर्या ४३-३० प्रविश्य पर्ण्वामाद्यारं ५६-१४ प्रविश्य पर्ण्यानाव्याया १३-३० प्रविश्य पर्ण्यानाव्याया ११-१० प्रविश्य प्रयाप्यान्त्रत्व ५१-१८ प्रयाप्यान्यायां ७.५ प्रविश्य शिश्यापावृक्ष ५१-१८ प्रताद्य नीतवानिष्य ४७-६२ प्रयान्ताश्चाम्नयस्तत्र ४५-१० प्रताद्य नीतवानिष्य ४४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिमाह्य स्थ-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिमाह्य स्थ-३१ प्रसादाह्येवस्य ६४-१०३ प्रतिमा विश्वाया ३२-१३ प्रसादाह्येवस्य ६४-१०३ प्रतिमा विश्वाया ३२-१३ प्रसादाह्येवस्य १४-१६ प्रतिमा विश्वाया ३२-१४ प्रसादाह्येवस्य १४-१६ प्रतिका नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाह्येवस्य १४-१६ प्रतिका नर्वास्त्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-३ प्रतिष्ठां नरसिहस्य ३२-१४ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१४६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१४६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पोष्या माता त्वया तत्र           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पौत्रस्य वचनं श्रुत्वा पौषे मासे तु पुष्याके ६६-२४ प्रयाति विष्णुसालोक्यं ६४-६६ प्रक्षीणपापवन्धास्ते ६७-२७ प्रलम्बो निधनं नीतौ ५३-३६ प्रजाः समस्तास्तत्रस्था ४६-७८ प्रतिष्ठाया विधि विष्णो- ५६-२५ प्रतिष्ठाया विधि विष्णो- ५६-२५ प्रतिष्ठाया विधि विष्णो- ५६-२५ प्रतिष्ठाया विधि विष्णो- ५६-२५ प्रतिष्ठाया विधि विष्णो- ५६-२५ प्रत्यास्य च ततो गत्वा ४५-४३ प्रविश्य घृतवान् शैलं ३८-२६ प्रणम्य विप्रान् देवांश्च ४७-११८ प्रविश्य च हिरण्याक्षं ३६-१६ प्रणम्य शिरसा तस्मै ४६-१३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-३४ प्रणामायापतच्चोव्यां ४३-६८ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-३४ प्रणामायापतच्चोव्यां ४३-६८ प्रविश्य पङ्गं गजदन्त ५३-४८ प्रणिपत्य जगन्नाथं ११-१ प्रविश्य पङ्गं गजदन्त ५३-४८ प्रणिपत्य जगन्नाथं ५१-१ प्रविश्य पङ्गं गजदन्त ५१-१६ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-११ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-१४ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-१४ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति १४-३१ प्रसादाद्वेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिग्रहं नर्तिवृद्ध स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-१६ प्रतिग्रहं नर्तिहस्य ३२-१४ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-१६ प्रतिग्रहं नर्तिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-३ प्रतिष्ठां नर्रसिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युवश्य प्रभासस्य ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पौण्डरीक इति ख्यातो              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पौषे मासे तु पुष्पाके ६६-२४ प्रयाति विष्णुसालोक्यं ६४-६६ प्रक्षीणपापबन्धास्ते ६७-२७ प्रलम्बो निघनं नीतौ ५३-३६ प्रलाः समस्तास्तत्रस्या ४६-७६ प्रतिष्ठाया विधि विष्णो ५६-२ प्रलाः सृजेति व्याविष्टः ५-३६ प्रविश्वन्तं गृहं रामं ४६-५७ प्रविश्वय च ततो गत्वा ४५-४३ प्रविश्वय च तिरान् देवांश्च ४७-११८ प्रविश्य च तिराण्याक्षं ३६-१६ प्रविश्य च तिरान् देवांश्च ४७-११८ प्रविश्य च तिराण्याक्षं १६-३४ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-३४ प्रणम्य शिरसा तस्मै ४६-१३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-३४ प्रणामायापतच्चोव्या ४३-६८ प्रविश्य पण्डपे तिस्मन् ५६-२२ प्रणामायापतच्चोव्या ११-१ प्रविश्य एक्षंगजदन्त ५१-४८ प्रणिपत्यवणान्यायं ७.५ प्रविश्य शिशापावृक्ष ५१-१६ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति १४-३१ प्रसान्ताश्चाग्नयस्तत्र ४५-११ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति १४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति १४-३१ प्रसादाह्वदेवस्य ६४-१०३ प्रतिग्रहं परतानि ४३-५१ प्रसादाह्वदेवस्य ६४-१०३ प्रतिग्रहं त्रकुर्वन्ति १४-३ प्रसादाह्वदेवस्य १४-१६ प्रतिग्रहं त्रकुर्वन्ति १४-३ प्रसादाह्वदेवस्य १४-१६ प्रतिग्रहं त्रकुर्वन्ति १४-३ प्रसादाह्वदेवस्य १४-१६ प्रतिग्रहं त्रतिग्रहं त्रकृर्वं न्ति ११-३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नर्रसहस्य ३२-१४ प्रसीद सगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१४६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीण ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१४६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीण ११-३ प्रत्युष्यय प्रभासश्च १४-४७ प्रसीद सर्वदेवेण प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पौत्रस्य वचनं श्रुत्वा           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रक्षीणपापवन्धास्ते ६७-२७ प्रलम्बो निधनं नीतौ ५३-३६ प्रजाः समस्तास्तत्रस्या ४६-७८ प्रतिष्ठाया विधि विष्णो- ५६-२५ प्रताः सुजेति व्याविष्टः ५-३६ प्रविश्वन्तं गृहं रामं ४६-५७ प्रविश्वय चृतवान् शैलं ३६-२६ प्रणम्य विप्रान् वेवांश्च ४७-१६८ प्रविश्य चृतवान् शैलं ३६-१६ प्रणम्य शिरसा तस्मै ४८-१३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-३४ प्रणम्य शिरसा तस्मै ४६-१३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-३४ प्रणामायापतच्चोर्व्या ४३-६८ प्रविश्य पर्जः गजवन्त ५३-४८ प्रणियत्य जगन्नाथं ११-१ प्रविश्य शिशापावृक्ष ५१-१६ प्रणिपत्य जगन्नाथं ११-१ प्रविश्य शिशापावृक्ष ५१-१६ प्रणिपत्यथान्यायं ७.५ प्रविष्टः षोढशाधस्ताद्धरण्यां ३०-२० प्रताड्य नीतवानर्विध ४७-६२ प्रशान्ताश्चाग्नयस्तत्र ४५-११ प्रतिगृह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिगृह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाह्वेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिगृह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाह्वेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिश्वां नेव कर्तव्या ३२-१३ प्रसादाद्वेवदेवस्य १४-१६ प्रतिगां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादात्वामुवेवस्य २५-५६ प्रतिगां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नर्रसिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१४६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युषश्च प्रभासश्च ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पौषे मासे तु पुष्याकें           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रजाः समस्तास्तत्रस्था प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः प्रणम्य च ततो गत्वा प्रप्-४३ प्रविश्य घृतवान् शैलं ३६-२१ प्रणम्य विप्रान् देवांश्च प्रणम्य शिरसा तस्मै प्रद-१३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं प्रद-१४ प्रणामायापतच्चोर्व्या प्रद-१३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं प्रद-१४ प्रणामायापतच्चोर्व्या प्रद-१३६ प्रविश्य प्रण्डेपे तस्मिन् प्रद-१२ प्रणामायापतच्चोर्व्या प्रद-१३६ प्रविश्य प्रजावन्तः प्रद-१४ प्रविश्य प्रजावन्तः प्रद-१४ प्रविश्य प्रजावन्तः प्रद-१४ प्रविश्य प्रजावन्तः प्रद-१६ प्रविश्य प्रजावन्तः प्रद-१६ प्रविश्य प्रजावन्तः प्रद-१६ प्रविश्य विश्वाधस्ताद्धरण्या २०-२० प्रताद्य नीतवानिक्षः प्रद-१३ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति प्रध-१२ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति प्रध-१३ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति प्रध-१३ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति प्रध-१३ प्रताद्वाद्वेवस्य प्रद-१३ प्रतिश्वानेव कर्तव्या प्रद-१३ प्रसादाह्वेवस्य प्रद-१३ प्रसादाह्वेवस्य प्रद-१३ प्रसादाह्वेवस्य प्रद-१३ प्रसादाह्वेवस्य प्रद-१३ प्रसादावामुदेवस्य प्र-१६ प्रतिष्ठां नरसिहस्य प्रद-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ प्र-१४। प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रक्षीणपापबन्धास्ते             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रजाः सृजीत व्याविष्टः प्रणम्य च ततो गत्वा अप-४३ प्रविश्य घृतवान् शैलं ३६-१६ प्रणम्य विप्रान् देवांश्च ४७-११६ प्रविश्य च हिरण्याक्षं ३६-१६ प्रणम्य शिरसा तस्मै अद-१३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं प्रइ-१४ प्रणामायापतच्चोर्वा अ३-६६ प्रविश्य पङ्गं गजदन्त प्रइ-४६ प्रणियत्य जगन्नाथं ११-१ प्रणिपत्य जगन्नाथं ११-१ प्रणिपत्य जगन्नाथं ११-१ प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्धरण्यां ३०-२० प्रताड्य नीतवानिध्य ४७-६२ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति प्र४-३१ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति प्र४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-१४ प्रतिग्रह्य स रत्नानि प्र३-५१ प्रसादाह्वदेवस्य १४-१३ प्रतिश्चा नैव कर्तव्या प्रद-१३ प्रसादा नेव कर्तव्या प्रद-१३ प्रसादा नेव कर्तव्या प्रद-१३ प्रसाद क्षेष्ठ विष्णो स्रभीव ११-२ प्रतिष्ठां नरिसहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१४६ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रजाः समस्तास्तत्रस्या          | 85-95          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| प्रणम्य च ततो गत्वा ४५-४३ प्रविश्य घृतवान् शैलं ३६-११ प्रणम्य विप्रान् देवांश्च ४७-११६ प्रविश्य च हिरण्याक्षं ३६-१६ प्रणम्य शिरसा तस्मै ४६-१३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-३४ प्रणामायापतच्चोर्व्या ४३-६६ प्रविश्य मण्डपे तिस्मन् ५६-२२ प्रणामायापतच्चोर्व्या ३३-३१ प्रविश्य रङ्गं गजदन्त ५१-४६ प्रणिपत्य जग्नार्थं ११-१ प्रविश्य शिशापावृक्ष ५१-१६ प्रणिपत्ययथान्यायं ७.५ प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्धरण्यां ३०-२० प्रताड्य नीतवानिर्व्या ४७-६२ प्रशान्ताश्चाग्नयस्तत्र ४५-११ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिग्रह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाह्यदेवस्य ६४-१०३ प्रतिग्रह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाह्यदेवस्य ६४-१०३ प्रतिग्रह्म लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादाह्यदेवस्य २५-५६ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१४ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नर्रसिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश्च ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश्च ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश्च ११-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः         | ¥-3€           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| प्रणम्य विप्रान् देवांश्च ४७-११८ प्रविश्य च हिरण्याक्षं ३६-१६ प्रणम्य शिरसा तस्मै ४८-१३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-३४ प्रणामायापतच्चोर्व्या ४३-६८ प्रविश्य मण्डपे तिस्मन् ५६-२२ प्रणामायापतच्चोर्व्या ३३-३१ प्रविश्य रङ्गं गजदन्त ५३-४८ प्रणिपत्य जगन्नाथं ११-१ प्रविश्य शिशपावृक्ष ५१-१६ प्रणिपत्ययथान्यायं ७.५ प्रविष्टः पोडशाधस्ताद्धरण्यां ३०-२० प्रताड्य नीतवानिंध्य ४७-६२ प्रशान्ताश्चाग्नयस्तत्र ४५-११ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति १४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिग्रह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाह्रेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिशा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाह्रासुदेवस्य २५-५६ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नर्रसिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रणम्य शिरसा तस्मै ४८-१३६ प्रविश्य प्रतिमाद्वारं ५६-३४ प्रणामायापतच्चोर्व्या ४३-६६ प्रविश्य मण्डपे तिस्मन् ५६-२२ प्रणामायापतच्चोर्व्या ३३-३१ प्रविश्य रङ्गं गजदन्त ५३-४६ प्रणिपत्य जगन्नाथं ११०१ प्रविश्य शिशपावृक्ष ५१-१६ प्रणिपत्ययथान्यायं ७.५ प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्धरण्यां ३०-२० प्रताड्य नीतवानिष्ध ४७-६२ प्रशान्ताश्चाग्नयस्तत्र ४५-११ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिगृह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाह्वेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिग्रह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाद्वेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिशा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-५६ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नरसिंहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१६६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रणामायापतच्चोर्व्या ४३-६८ प्रविश्य मण्डपे तिस्मन् ५६-२२ प्रणियानं विश्वायाथ ३३-३१ प्रविश्य रङ्गं गजदन्त ५३-४८ प्रणिपत्य जगन्नाथं ११.१ प्रविष्य शिशापावृक्ष ५१-१६ प्रणिपत्ययथान्यायं ७.५ प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्धरण्यां ३०-२० प्रताड्य नीतवानिंध्य ४७-६२ प्रशान्ताश्चाग्नयस्तत्र ४५-११ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिगृह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाह्वेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिशा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-५६ प्रतिशा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-५६ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नर्रसिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युष्यच प्रभासश्च ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रणियानं विधायाथ ३३-३१ प्रविश्य रङ्गं गजदन्त ५१-४८ प्रणिपत्य जगन्नाथं ११.१ प्रविश्य शिशपावृक्ष ५१-१६ प्रणिपत्ययथान्यायं ७.५ प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्धरण्यां ३०-२० प्रताड्य नीतवानिध्य ४७-६२ प्रशान्ताश्चाग्नयस्तत्र ४५-११ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिगृह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाह्वेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिशा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-५६ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नरसिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युष्वश्च प्रभासश्च ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रणामायापतच्चोर्व्या            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रणिपत्य जगन्नाथं ११.१ प्रविश्य शिशपावृक्ष ५१.१६ प्रणिपत्ययथान्यायं ७.५ प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्धरण्यां ३०-२० प्रताड्य नीतवानिष्ध ४७-६२ प्रशान्ताश्चाग्नयस्तत्र ४५.११ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिगृह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाहेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिशा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-५६ प्रतिशा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-५६ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नरसिंहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युषश्च प्रभासश्च ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रणिवानं विधायाथ                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रणिपत्ययथान्यायं ७.५ प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्धरण्यां ३०-२० प्रताड्य नीतवानिंध ४७-६२ प्रशान्ताश्चाग्नयस्तत्र ४५-११ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिगृह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाहेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिशा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-५६ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नर्रसिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रणिपत्य जगन्नाथं               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रताइय नीतवानिंध ४७-६२ प्रशान्ताश्चाग्नयस्तत्र ४५-११ प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिगृह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाहेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिज्ञा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-५६ प्रतिज्ञा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-५६ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नर्रसिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रणिपत्ययथान्यायं               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रतिग्रहं प्रकुर्वन्ति ५४-३१ प्रसाद इत्येष वदन् स ४१-६४ प्रतिगृह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाहेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिज्ञा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाह्यसुदेवस्य २५-५६ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नरसिंहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युषश्च प्रभासश्च ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रताड्य नीतवानव्धि              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रतिगृह्य स रत्नानि ४३-५१ प्रसादाहेवदेवस्य ६४-१०३ प्रतिज्ञा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाह्यसुदेवस्य २५-५६ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नर्रसिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युषश्च प्रभासश्च ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रतिज्ञा नैव कर्तव्या ४५-२३ प्रसादाद्वासुदेवस्य २५-५६ प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नर्रसिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीभ ११-३ प्रत्युषम्च प्रभासम्च ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रतिमां लक्षणोपेतां ३२-१३ प्रसादितो मया भूप ३३-७७ प्रतिष्ठां नर्रसिहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२ प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३ प्रत्युषश्च प्रभासश्च ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | ४५-२३          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रतिष्ठां नरसिंहस्य ३२-१४ प्रसीद भगवान् विष्णो ११-२<br>प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३<br>प्रत्युषश्च प्रभासश्च ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रतिमां लक्षणोपेतां             | ३.२-१३         | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रत्युत्थाय ततः पारौ ४७-१५६ प्रसीद विष्णो लक्ष्मीश ११-३<br>प्रत्युषश्च प्रभासश्च ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रतिष्ठां नरसिंहस्य             | ३२-१४          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रत्यूषश्च प्रभासश्च ५-४७ प्रसीद सर्वदेवेश प्रसीद ११-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CC-0. FIGH. Satya Via Shashi Conection; New Deini. Digitized by 53 Foundation USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 33-8           | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CC-0: Prof. Satya Vra Snastri Co | mection; New D | emi. Digrazed by 83 Foundation C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DSA • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| प्रसीदस्व महायोगिन्            | 88-68            | प्रीतोऽस्मि तपसा विप्र                                | 90 U.          |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| प्रह्लाद त्वं वयं च।पि         | ४३-१६            | प्रतकार्याणि कृत्वा तु                                | ११- <b>५</b> ५ |
| प्रह्लादोऽपि पुनः प्राह        | 83-28            | प्रेषशित्वा सुतां दिव्यां                             | १३-१७          |
| प्रह्लादोऽपि प्रभुं नत्वा      | 85-58            |                                                       | ४७-१३६         |
| प्रह्लादोऽयं मृषालापान् -      | 83-20            | प्रेषिताः कपिराजेन                                    | X0-8X3         |
| प्राकारमुच्छ्रितं तस्य         | 75-87            | प्रक्षियेद्वरुणं देवं                                 | ४८-६८          |
| प्राकाराष्ट्रप्रतोलीभिस्तोरणैः | २४-५             | प्रवाच मधुरं                                          | <b>38-80</b>   |
| प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः  | 8-42             | प्र षिते मयि कैकेय्या                                 | ४८-१३६         |
| प्राकृता वैकृताश्चैव           | ₹-२=             | फ                                                     |                |
| प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि         | ५५-१०३           |                                                       | FR. SPRING     |
| प्राङ् मुखो ब्रह्मयज्ञ         | ५5-६१            | . फलानि तस्य वृक्षस्य                                 | £ £ - 8 &      |
| प्राज्ञान् भृत्यान् महीपालान्  | ४८-६             | a                                                     |                |
| प्राञ्जलि; प्रणतो              | £8-80            | बघ्नन्ति च द्विजानेव                                  | ५४-३०          |
| प्राणान् वैघातयिष्यामि         | <b>६३-६३</b>     | बद्ध्वा च शीघ्रमानीय                                  | ¥7-E3          |
| प्राणायामेन वचनं               | <b>44-44</b>     | बद्ध्वा चानींयतां                                     | 38-88          |
| प्राणायामैः सुतीक्ष्णैश्च      | £8-33            | बद्ध्वाञ्जलि बभाषेदं                                  | ५२-६१          |
| प्राणाविष्करणो मित्रः          | 86-6             | बद्ध्वैरा भविष्यन्ति                                  | ५४-१७          |
| प्रादात्पादप्रहारं त्          | ४२-२०            | बन्धनाहीन् समभ्येत्य                                  | 84-80          |
| प्रादंशमात्रमथवा तेन           | ५५-५०            | बन्धयित्वा महासेतुं                                   | <b>५</b> २-१८  |
| प्राप्तत्रेलोक्यराज्योऽसौ      | 80-80            | बबन्धुस्तं महात्मानं                                  | 83.32          |
| प्राप्तहर्षः स राजा च          | ४८-१४            | बभञ्ज कृष्णो बलवान्                                   |                |
| प्राप्य सिंहासनस्यं च          | ३१-६             | बभञ्ज च सभां दिव्यां                                  | ¥ 3-80         |
| प्रायस्त त्रास्ति रामेण        | ४८-१२५           | बभूव शांतनुर्भक्तो                                    | 88-82          |
| प्रायण कौमारमवय्य              | 87-7             | बलवन्तो मेहावीर्या                                    | 75-3           |
| प्रायेण रक्षसा नाता            | ¥0-११३           | बलवान्नीतिमांश्चैव                                    | ३८-४२          |
| प्रायो हिरण्यकशिप:             | 80-58            | बलामतिबलां चैव                                        | X0-805         |
| प्रावृट्काले गते क्रच्छात्     | ४०-३४            | बलिना वैष्णावेनाथ                                     | 80-08          |
| प्रावृट्कालो महान्             | 40-30            | बलिबन्धन दक्षाय                                       | ₹8-₹8          |
| प्रासादस्याग्रतः कृत्वा        | ४६-२०            | बहिरच्छतया तत्र                                       | <b>प्र-३</b> ७ |
| प्राह वाक्यं                   | X0-880           | बहुगुल्मलकीणीं नानापिक्ष                              | 3-46           |
| प्रिय यद्मपलाशाक्ष             | ११-२६            | बहुत्वादिह शास्त्राणां                                | <b>4-58</b>    |
| प्रियां हितां वदेद्वाचं        | 39-02            | बहुनां कि कृतायोऽस्मि                                 | ६४-७८          |
| प्रितोऽस्मि वत्स भद्र'         | ६४-११२           | बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो                             | 38-28          |
| mah                            |                  | बहुप्रकारमस्वरमं<br>ction, New Delhl. Digitized by S3 | ४-६२           |
| CC-0. Prof. Satya Vr           | at Shastri Colle | ection, New Delhi. Digitized by S3                    | Foundati & USA |

|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AAAV         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| बहु प्रदक्षिणं कृत्वा                                            | ४८-१६५          | ब्रह्महा नेतुमारेभे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vc 5         |
| बहु मानय रामस्य                                                  | ४८-४२           | त्रह्मलोकाद्विष्णुलोको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४६-२८        |
| बहुरोमन् पूर्वजाति                                               | 33-48           | व्रह्मा च दैत्यराजानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३१-११७       |
| बहुवर्षसहस्राणि ब्रह्मलोके                                       | <b>६६-२३</b>    | वटा च जिल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88-30        |
| बाणं धनुषि संघाय                                                 | 88-8=           | वहारकः स्टब्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80-88        |
| बाणवाहुवनं छिन्नं                                                | ¥3-63           | वहारिकेक्यान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३२-१६        |
| बानरैः सार्धमागत्य                                               | 48-8=           | ब्रह्मादिदेवगन्धर्वे<br>वकारिकेकेकेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६-३१        |
| वालाभ्यां मम पुत्राभ्यां                                         | ४७-५२           | ब्रह्मादिदेवैर्दुं लंक्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४३-७५        |
| बाल्ये वयं च त्विमव                                              | ४२-५            | वह्या भग्नसमाधिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६३-१०१       |
| बाहुद्वयेन वसुधां                                                | <b>28-53</b>    | व्रह्मा भूत्वा जगत्सृष्टी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7-8          |
| बाह्य न्द्रियं हृदिस्थाप्य                                       | 58-83           | ब्रह्मास्त्रं तु तदोत्सृष्टं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४१-५८        |
| विमेद पुरुषत्वं च दशधा                                           |                 | ब्रह्मे शं मानसे तीर्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६५-२१        |
| बुद्ध्वाऽऽनीय तु निर्माल्यं                                      | ¥-5             | ब्रह्मोत्पन्नः स तेनोक्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३-२          |
|                                                                  | <b>२</b>        | ब्राह्मणस्य समीपं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>प-</b> ३  |
| बुद्धिरासीन्महाराज                                               | ६४-१५           | ब्राह्मणाः क्षत्रिया वंश्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48-55        |
| बुद्धिलंज्जा वपुः शान्तिः                                        | 8.58            | त्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५४-३६        |
| बुद्धीन्द्रियाणि पश्चात्र                                        | १-५४            | ब्राह्मणान् भोजयित्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५६-२६        |
| बुधाश्च सर्वे सर्वत्र                                            | ४०-२७           | व्राह्मणाद्यास्तथा वर्णाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४४-१६        |
| बुघोऽपि सर्वशास्त्रज्ञ:                                          | २७-४            | व्राह्मणे रूपेण सृजत्यनन्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १-६७         |
| बृद्धिजागरणीयैश्च                                                | 35-58           | व्राह्मणे विधिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 42-88      |
| बृहद्भुजं श्यामलकोमलं                                            | ११-५१           | त्राह्मणैर्मन्त्रिभः साध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85-840       |
| बोधितस्तूर्यनादैस्तु                                             | ४२-४८           | त्राह्मण्यां त्राह्मणेनैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५७.१८        |
| ब्रह्मचर्यमधश्शय्या तथा                                          | 45-85           | AIGH AIGH THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40.64        |
| ब्रह्मचारिन् कुरुष्व                                             | १३-५०           | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्                                          | 7-84            | भक्तप्रियं कान्तमतीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ¥3-83        |
| ब्रह्मणैव पुरा प्रोक्तं                                          | 39-03           | भक्त प्रियाय देवाय रक्षाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5-33         |
| ब्रह्मणो मानस पुत्रः                                             | 80-2            | भक्तानां लक्षणं ब्रूहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40-8         |
| ब्रह्मदत्तं द्विजयुतं माधवा                                      | २४-६१           | भक्ताचितसुपादाय नमो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७-१८        |
| ब्रह्मदत्तवरं दुष्टं                                             | ४२-१०६          | भक्तप्रियोऽच्युतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४०-४३        |
| ब्रह्ममूर्तं स्वयं यत्र                                          | ४७-१४५          | भक्त्या च भिततमान्तित्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45-65        |
| ब्रह्मरूपं समास्थाय                                              | 38-35           | भक्त्या च वदतामेत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$5-8</b> |
| ब्रह्मरूपं हरि ध्यायं स्ततो                                      | ७-५४            | भक्त्या द्विजोच्छिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2            |
| ब्रह्मविद्यामधीयानः                                              | £8-88           | भक्तैरभ्यचितो यस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75-88        |
| ब्रह्मसंज्ञमभूदेकं ज्योति                                        | <b>१-३</b> 5    | भगवती विमुखस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४४-११        |
|                                                                  |                 | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 8-3          |
| <b>ब्रह्मस्वरूपमास्थाय</b><br>CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Col | lection, New De | lhi. Digitized by S3 Foundation U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JSA XX-6     |
|                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| भगवन् सर्वधर्मज्ञ                  | ५७-१२          | भूतावासो गुहावास:            | ४०-४४           |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| भगीरथात् सौदासः                    | 28-88          | भूत्वा राजकुमारोऽपि          | ₹₹-₹0           |
| भज नित्यमनालस्यस्ततो               | २५ ५१          | भूत्वोध्वंबाहुरद्याहं        | ₹७-३१           |
| भरतः कैकयो राजन्                   | ४७-४४          | भूपोऽस्ति बलवान्             | 85-880          |
| भरतस्य आनन्दायामजमीढः              | २७-१३          | भूयः सागरमुत्तीर्यं          | ५१-४७           |
| भरतो राममन्वेष्टुं                 | 85-530         | भूयस्ततुँ बलं नास्ति         | 47-80<br>40-800 |
| भरद्वाज श्रृणुष्वेतत्              | 25-2           | भूलोंकाच्छतसाहस्राद्द्रव     |                 |
| भरद्वाजेन दत्तेषु आसीनास्ते        | 8-88           | भूषणानी च दृष्टानि           | 38-05           |
| भगीऽशुश्चार्यमा चैव                | 4-48           | भृगुणोक्ते न मार्गेण         | \$3-0X          |
| मर्तुः शुश्रूषणेनैव                | १३-७           | भृगुपौत्रो महामागो           | 5-88            |
| भवन्ति सततं तस्मात्तस्याः          | 80-58          | भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नो   | ७-१२            |
| भविष्यत्यद्य रामस्य                | 85-28          |                              | <b>6-6</b> 0    |
| भविष्यन्ति कली प्राप्ती            | ५४.३७          | भृगोः पौत्रो महाभागो         | 5-80            |
| भविष्यन्ति क्षणाद्देव              | 35-20          | भृशं संजल्पयामास             | ६३-६५           |
| भविष्यन्ति जनाः सर्वे              | ५४.४७          | भोगे त्वनन्तस्य पयोदधौ       | १०-१२           |
| भविष्याणि मन्वन्तराणि              | २३-१७          | भोगैश्वर्यमदोन्मत्त          | १६-१४           |
|                                    | 80.34          | भौमश्चतुर्दशो मनुभंवति       | २३-३४           |
| भस्मधूल्यादिनिर्दिग्धा             | ४८-२६          | भ्रमद्भिगंहनेऽरण्ये क्वापि   | ४०-१३६          |
| भाजमानां त्यजेद्यस्तु              | 86-35          | भ्रमिमारोप्य मामत्र          | ११-१६           |
| भाण्डागारस्य मे द्वारं             | ४८-४१          | भ्राजिष्णुज्योतिषामीशो       | 86-80           |
|                                    | 8=-80          | भ्रातः कान्तां न पश्यामि     | <b>६३-६२</b>    |
| भाण्डारे वासुदेवं तु               | ६५२०           | श्राता शत्रुष्नसहितो         | 85-3            |
| भार्यात्वेऽिं च सामान्ये           | 39-98          | भ्रातुर्ज्येष्ठस्य तत्त्वं   | 86-00           |
| भार्यापहारं नयतः शापमोक्षो         | ₹₹-95          | भ्रातृभार्यासहायश्च सम्प्रतस | थे ४६-२१        |
| भायापहारी दुष्टात्मा               | 40-78          | भ्रातेमि चोचुः म             | ५०-१५६          |
| भाव्यमेतत्तु कथितं                 | 3-46           | मङ्गलाचारयुक्तश्च शचिः       | 45-129          |
| भिक्षाटनं तु कृत्वासी              | 39-88          | माणग्जनस्तथा पौरैः           | 28-98           |
| भीममैन्दी च श्वपति                 | 22 90          | मणिपिण्डकमौलिराजिलो          | 50              |
| भुक्तवाऽऽचम्यः निरुद्धाः           | 40-8E          | गरकत भरण यस्मात्वया          | V0 0 -          |
| भूजपञ्जरसंसक्त                     | १-३८           | गताअसा या भवेद्यो            | 92 26           |
| भुञ्जाध्वमल में ५०                 |                | ार्या (। भरत मञ्             | V- 6-5          |
| भूततन्मात्रसर्गोऽयमंहकारात्        |                | मत्समीपादितो गत्वा           | 85-145          |
| भूतात्मानं महात्मानं सहात्मानं     | 37-5           |                              |                 |
| भूतापहारिणं मृत्यं rof. Satya Vrat | Shastri Collec | साधुनंदम कृता सावंभिति by S3 | Foundation USA  |
|                                    |                |                              | 79-16           |

| <sup>इंलीकानु</sup> क्रमणी      |               |                             | xxxvii       |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| मधुकैटभनामानी                   | 310 V         |                             | AAMA         |
| मध्यमं पश्चिमं पूर्वं           | ३७-४<br>३०-२२ | मसर्जं शब्दतन्मात्रादाकाश   | 8-88         |
| मध्याह्वो त्वमरावत्यां          | ३०-५१         | महता तपसाऽऽनीता             | 85-65        |
| मध्ये पृथिव्यामद्रीन्द्रो       | 39-05         | महत्यो सेनया युक्तः         | ५१-३६        |
| मनसा तद्वियोगं तु न             | ४७-६६         | महदपि सुविचार्यं लोकतत्त्वं | €-६          |
| मनसैव हि भूतानि                 | <b>५-३७</b>   | महागणपति शूरमंडितं          | २४-६         |
| मनुदेशेषु सर्वेषु               | ५०-१२६        | महात्मन्ननुगृह्णीष्व        | ४३-४६        |
| मनुं शनैश्चरं तपतीं             | १८-१५         | महानखं महापादं कालाग्नि     | 88-84        |
| मनुः सप्तर्षयो देवा             | २३-३७         | महानवम्यां द्वादश्यां       | 308-54       |
| मनुः सावर्णोऽष्टमो भविता        | २३-१८         | महापातकमित्याहुः स्वसारं    | 39-58        |
| मनो नियमितं येन                 | 38-88         | महापातकयुक्तो ऽपि           | 20-20        |
| मनो निर्मलता तीर्थं             | <b>६७-</b> २  | महापापकृतं घोरं             | १६-६         |
| मनो सुरूपायां सोमः              | 22-8          | महाबलपरीवारो ररोध           | ४८-१३२       |
| मनोः स्वायम्भुवस्या-            | 38-2          | महाभूतविशाखश्च              | १५-६         |
| मन्त्रपिण्डवशाद्योगं            | 86-85         | महासुकृतसम्भारैः            | ३१-२६        |
| मन्त्रवान् प्रोक्ष्य चात्मानं   | ५५-५३         | महेन्द्राद्रिं गता वीरा     | ५०-१५०       |
| मन्त्रिणो मातृवर्गश्च           | ४८-१५१        | महेन्द्राद्रि जगामथ तपसे    | ४७-१४४       |
| मन्यानं मन्दरं कृत्वा           | ३८-१७         | महोदरमहापाश्वी              | ४२-६६        |
| मन्दरस्थं हरिं देवं             | ६५-२          | माघ मासि प्रयागे            | ६७-२३        |
| मन्मथाकारसदृशं कथयन्तं          | 86-38         | माघमासे तु सप्तम्यां        | ५८-११०       |
| ममाग्निशरणार्थीय न              | ४५-३२         | माघमासे प्रयागं तु          | १-5          |
| ममापराधान्नयनं                  | ५५-१६         | माघमासे सरित्स्नायी         | ३०-३८        |
| ममैव पूजां कुरुत                | 39-08         | माणिक्यमुकुटैयु क्तैः       | २४-१=        |
| मया तवाहितं यच्च                | १३-५२         | मातापितृन्नमस्कृत्य         | 6-50         |
| मया सम्भाषिता सीता              | ४१-४४         | मातुदुःखेन ते अक्त्रं       | १३-४३        |
| मया सह विनिष्क्रम्य             | 40-17         | मात्रा तन्मार्गरक्षार्थं    | 38-80        |
| मय्यस्तु ते भृगुश्रेष्ठ         | ११-६0         | मात्रा सहास दुःखी स         | १३-१६        |
| मरीचि गर्भा सुधर्माणो           | २३-२१         | मात्सर्यरोषस्मरलोभ          | ४३-५८        |
| मरीचिमत्र्याङ्गिरसं             | <b>४-१</b> =  | मात्स्यं वपुस्तन्म          | ३७-३६        |
| मरीच्यादीनां तु ये पुत्रास्तानह | हं ५-३६       | माध्याह्मिकीं ऋियां         | ४८-६२        |
| मरीच्याद्य में हाभागे           | ५८-५६         | मांघातुः पुरुकुत्सः         | 28-6         |
| मरुतां विस्तरेणोक्ता            | १८-५          | मा मां रक्षति पुष्यात्मा    | <b>६३-६२</b> |
| मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो          | ४-४३          | मामुद्दिश्य महाभागा         | ४३-२३        |
| मलाक्तं तु दशाहीनं              | ४८-७५         | मारीचं प्राह दुर्वु दिः     | 86-40        |

मलाक्तं तु दशाहीनं ५६-७५ मारीचं प्राह दुर्बुद्धः ४६ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

| मारीचं हन्तुमारेभे                                | 86-41           | मुने कदाचित्तं देशं               | <b>६४-</b> ३७  |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| मारीचस्तत्र सौवर्ण                                | 86-0            | भ्मक्षभिर्भवक्ले <u>शास्त्र</u> ी |                |
| मा रोदीरिति वदन्निन्द्रस्त                        | ान् २०-७        |                                   | 85-84          |
| मार्कण्डेय कथं शुक्रः                             | ५५-१            | मुमुचुः शरजालानि                  | ४७-१२१         |
| मार्कण्डेय महाप्राज्ञ                             | 86-6            | मृतपर्णेमृ त्सभूतै                | ₹ <b>6-</b> 8  |
| मार्कण्डेयवचः श्रुत्वा                            | 33-57           | मृतस्य मल्लस्य च                  | ५३-५०          |
| मार्कण्डेयेन मृनिना                               | <b>6-</b> 8     | नृत मतार तन्माता                  | १३-२०          |
| मार्कण्डेयेन मुनिना                               | <b>9-</b> 9     | नृत राम पु मा।मण्छन्त             | 86.20          |
| मार्कण्डेयेन मुनिना                               | 9-5             | मृत्युंजयमिदं पुण्यं              | <b>७-७३</b>    |
| मार्कण्डेयेन वै प्रोक्तं                          | <b>६७-२</b> ०   | मृत्युश्च किंकराश्चैव             | 5-8            |
| मार्गेणानेन हरयस्तत्र                             | X0-880          | मृत्युस्ते निर्जितः पूर्वे        | 80-8€          |
| मार्गो दत्तो मया तेऽद्य                           |                 | मृदुना वायुना चैव                 | <b>६-३</b> २   |
| मार्जनं कुरु रामस्य                               | ¥7-84           | मेरं प्रदक्षिणं कुर्वन्           | ३०-५२          |
| मालाकारेण भक्त्या                                 | 25-3X           | मैथुनेनैव धर्मेण सिसृक्षुवि       | विधाः ५-३६     |
| मालां कृत्वा यथालाभ                               | ४३-४४           | मैवमाज्ञापय विभो                  | ४८-८१          |
|                                                   | 38-58           | मोक्षोऽमुना यद्यपि                | <b>६३-२३</b>   |
| मालां कृत्वा सुगन्धाद्यां<br>माल्योदपाने वैकुण्ठं | २४-६४           | म्लेच्छान् समस्तान्               | ५४-५           |
| मासि मासि तु द्वादश्यां                           | ६४-८            |                                   | in substitu    |
| मित्राणि यानि ते देव                              | १७-१५           | य                                 |                |
|                                                   | ३०-४६           | य इदं पठते भक्त्या                | ७-७४           |
| मित्रावरणकी देवी                                  | 35-3            | य इदं पठते स्तोत्रं               | २४-२१          |
| मित्रावरुणपुत्रत्वं वसिष्ठस्य                     | 4-8             | य इदं शृणुयान्नित्यं              | <b>24-88</b>   |
| मुकुटं पञ्चदशमिशिकत्वा                            | ४२-४६           | य इदं श्रुणुयान्नित्यं            | ३७-३४          |
| मुकुलितकरकुड्मलै:                                 | 6-5             | यः करोति हरेरची                   | ३४-द           |
| मुखलक्ष्मयैव चाज्ञासीद्                           | ३१-१५           | यः कार्तवीयं निजघान               | ५३-२२          |
| मुखे पर्यु षिते नित्यं                            | ५८-४६           | यः कामक्रोधलाभैस्तु               | 88-5           |
| मुदान्विता सिता सीता                              | 85-80           | यः कारयति वै विष्णोः              |                |
| मुनयो मम यो बन्धुरुत्तम्                          | ३१-४६           | यः कुर्याच्छोभनं वेश्म            | 38-38          |
| मुनिधामिकसिद्धांश्च                               | 80-08           | यक्षरक्षः पिशाचाञ्च               | ३२-१२          |
| मुनिपत्नी सदु:खार्ता                              | ४६-२१           | यज्वानः के च राजानः               | ५५-५४          |
| मुनीनामपि सर्वेषां                                | २४-३३           | यज्ञशर्मसुता कन्या                | 8-58           |
| मुनीनामाश्रमं रम्यं                               | <b>48-58</b>    | यज्ञादिकं कर्मं निजं              | १३-४६          |
| मुनीनां भावयामास                                  |                 | यज्ञे तु वितते तत्र               | ४२-१२४         |
| المامن بنائية                                     |                 | यत एवमती केन                      | ४७-८६          |
| CC-0. Prof. Satya Vrat                            | Shastri Collect | यत एवस्त्रोतंदेव हुतासर्व by S3 F | Foundation USA |

| यत्कार्यमहिम च्छामि                        | 85-88                  | यदा यदा न यक्यन्ति                  | 48-88        |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| यत्किचित्कुरुते कर्म                       | ५८-२०                  | यदा यदा हि नैपुण्यं                 | 87-9         |
| यत्पुनद्यायतस्तस्य ब्रह्मणः                | 3-85                   | यदास्य च प्रजाः सर्वा न             | ५-१७         |
| यत्फलं सवतीर्थेषु                          | 38-25                  | यदास्य मनसा जाता                    | <b>X-3</b> 5 |
| यत्र क्वापि स्थिता सीता                    | ४०-७६                  | यदाहुः परमं व्रह्म                  | 38-68        |
| यत्र तत्रैव ते सीता                        | ५०-१३१                 | यदि जीवति मे भ्राता                 | 47-60        |
| यत्र नः स्वामिनो नाम                       | ७-५८                   | यदि त्वं वरदानाय                    | X0-X         |
| यत्र यत्र भृगुश्चेष्ठ                      | ११-६२                  | यदि त्वं गुचि: सती                  | 20-8         |
| यत्र रामो नरव्याघ्रः                       | ४८-११५                 | यदि नायासि च कपे                    | ५०-५३        |
| यत्राखण्डलदन्तिदन्त                        | 88-30                  | यदि नेच्छति मां सीता                | ५१-२६        |
| यत्रैवं कियमाणेषु                          | 80-20                  | यदि पृच्छति सादृश्यं                | 20-668       |
| यत्रैवं पूज्यते विष्णु                     | \$8-8X                 | यिः प्रसन्नो भगवन्                  | १०-४५        |
| यथाकथंचित् प्रतिलभ्य                       | 88-85                  | यदि स्यात्सुकृतं तत्कि              | 3-85         |
| यथा कृष्णेन कंसाद्या                       | 3-35                   | यदीच्छिस महाराज                     | 28-38        |
| यथा चतुर्तं युगमाप्तधर्म                   |                        | यदुधनीचस्वरितैः                     | 45-58        |
| यथा तु वाराहनृसिंह                         | 88-33                  | यदेतेषु परं                         | <b>48-6</b>  |
| यथा न लंघ्यं वचनं                          | X3-58                  | यदेषा युवती दुष्ट                   | ६३-६४        |
|                                            | ४८-१५८                 | यन्ववीमि मुनिश्रेष्ठ                | ४७-५६        |
| यथान्नं मधुसंयुक्तं                        | <b>६१-१०</b>           | यद्भूनर्तनवतिन्यः                   | इ१-६३        |
| यथा परशुरामेण                              | ३६-८                   | यद्यत्प्रार्थयसे मां त्वं           | 84-\$0       |
| यथा प्रधानं हि महान्                       | १-४३                   | यद्दृष्टं शाङ्गिणो रूपं             | २४-५०        |
| यथा वद्धी बलिः पूर्व                       | ३६-६                   | यद्यदृष्ट्वा तु गच्छामो             | ५०-१६३       |
| यथा मत्स्येन रूपेण                         | 34-3                   | यद्यचरति श्रेष्ठस्तत्त              | १२-२४        |
| यथा यथा साधु विचारयाम                      | ४३-८                   | यद्यछूव्यं प्रार्थयते तत्तद्द्रव्यं | ४५-२७        |
| यथा यथा हरेर्नाम कोर्तयन्त्य               |                        | यद्यप्येतैर्न ते कृत्यं             | ४३-४७        |
| यथायं मत्सुतः स्तुत्यः                     | 88-68                  | यन्नामकीर्तनाद्याता                 | 5-88         |
| यथाश्वा रथहीनाश्च                          | 3-87                   | यः पठेत् प्रातरुत्याय               | ६४-२६        |
| यथा स्थाल्लक्ष्मणो भर्ता                   | \$6-8\$                | यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः            | ६४-६०        |
| यथा हिरण्यकशिपु                            | ३६-५                   | यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते             | 3-3          |
| यदसौ कृतवान                                | ६३ १०६                 | यमी यमं समासाद्य स्वसा              | 3-58         |
| यदागस्त्योदये प्राप्ते यदा तातः प्रयातो मे | ६७-१२<br>४३-१ <b>८</b> | यमुहिश्य त्वया पृष्टः               | <b>६-</b> २  |
|                                            | ५६-५०                  | यमुद्दिश्य वयं पृष्टास्त्वयात्र     | ७-६          |
| यदा नृसिहं नरनाथ                           | ५४-५४                  | यं धातुमुख्या विवुधा                | 34-28        |
|                                            |                        | Delhi. Digitized by S3 Foundation   |              |
|                                            |                        |                                     |              |

| यया गर्भे घृतः पूर्व                | 13-88            | यानि ते गुह्मनामानि                                  | ६५-४           |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| यया तव कृतं ब्रह्मन्                | 13-25            | यां दृष्ट्वा प्रीतिमभ्येति                           |                |
| यया दृष्टचा क्षणं                   | ६३-६८            | यावच्छक्त्या नृपश्चेष्ठ                              |                |
| ययो क्षोभं द्वितीयाब्धि             | 83-30            | यावत्स राजा बुभुजे                                   | ३८-२३          |
| यवधान्यतिलैमिश्रां                  | ३५-१७            | यावद् गुहाशयं विष्णुं                                | ४६-१५          |
| यश्च गोधुमकैश्चूर्णे                | 38-85            | यावद्रामेण सङ्गस्ते भवि                              | 75-28<br>R5-38 |
| यश्च तच्छृणुयाद्भक्तत्या            | ४६-४२            | यावन्मुनिमुवाचेदं                                    |                |
| यश्चेदं पठते नित्यं                 | २२-१५            | याहि त्वं स्वेच्छ्या                                 | ३३-२५          |
| यश्चैतच्छृणुयान्नित्यं              | ६-४४             | यगपत्मदनतानां च                                      | ४७-१५३         |
| यश्चैतत्पठते नित्यं हव्यकव्ये       |                  | युगपत्सप्ततालांस्तु तरुन्<br>युगान्ते च हरेर्नाम नैव | . x0-55        |
| यश्चैतत्पठते नित्यं                 | १२-३८            | युद्धार्थमागत: सोऽथ                                  | ४४-३२          |
| यश्चैतत् पठते नित्यं                | १२-३१            |                                                      | 86-38          |
| यश्चैनं पठते चैव                    | १६-३७            | युद्धार्थमागतावत्र त्वया                             | ३७-२६          |
| यः श्रद्धानः पठते श्रृणोति          | 78-93            | युष्टयन्ति वरदानेन                                   | ५५-५४          |
| यः संसारे महाद्वन्द्वैः             | १६-८             | युष्ट्यमानस्तु समरे                                  | ४२-७१          |
| यः सर्वेप्राणचित्तज्ञो              | <b>६१-</b> ७     | युध्यमानान् रणे हत्वा                                | 88-56          |
| यस्तदानीं महाभाग                    | ५०-५७            | युष्यमाना यथाशक्त्या                                 | ४२-३८          |
| यस्तं विश्यमनाद्यन्त                | १६-१७            | युग्धे राक्षसेन्द्रेण                                | x4-808         |
| यास्त्वदं पठते स्तोत्रं             | ११-६१            | युप्रधे रावणेनाथ रामः                                | 45-48          |
| यस्तु पूजयते नित्यं                 | 37-8=            | युवतीस्त्रीणां भर्तुः                                | १८-१२          |
| यस्तु सर्वाणि दानानि                | 30-88            | युवानं बलिनं योग्यं                                  | 85-8           |
| यस्त्वात्मनं निबध्नाति              | १६-१५            | युष्माभिरत्र रामार्थं न                              | 80-885         |
| यः स्मरेत्प्रातरुत्थाय              | 84-84            | युष्माभिः संस्तुतो देवः                              | 80-30          |
| यस्माते भिवततो दत्तं                | 84-88            | युष्माभिः संस्तुतो देवा                              | 80-48          |
| यस्य प्रसादेन पुरा जितवान्          | १०-५             | यूयं हत्वा तु पुत्राद्या                             | ४२-६४          |
| यस्य वंशजा वृष्णषः                  | २७-=             | येऽचंयन्ति हरिभक्ताः                                 | ३३-८४          |
| यस्य स्मरणमात्रेण                   | ₹2-€0            | येऽबु दारण्यनिरताः                                   | १-५            |
| यस्यैतानि सुशुद्धानि                | २८-३६            | येन येन हि भावेन                                     | ३०-४२          |
| यस्यैष श्लाको गीयते                 | २६-३             | येनोपायेन विप्रोन्द्र                                | ६४-१२२         |
| याचकाः पिशुनाश्चैव                  | ४४-४१            | ये नृशंसा दुरात्मानः                                 | £8-68          |
| याचितं यदि मे नाथ                   | <b>६३-७७</b>     | ये पापकारिणस्तान्                                    | 30.88          |
| यातः कैलासशिखरं                     |                  | ये ये नृपवरा राजन्<br>ये वर्णाश्रमधर्मस्थास्ते       | ३२-१७          |
| या ते रूद्रेति सौम्यां Satya Vrat S | NE BELLACTI      | ये विशासकार व्यक्ति                                  | X9-5           |
| CC-0. 1 101. Satya Viat S           | JIASHT & OTICCII | क्र क्रमार्थाः <mark>चारत</mark> ः ३३ १०             | ११-६ <u>५</u>  |

| गैरियं क्यानं -                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | xli            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| यैरिदं वासरं नक्तं                            | ₹-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ० रथादुत्तीर्य पुष्पाणि   |                |
| यैर्मन्त्रैरच्यंते विष्णुर्येषु               | £ 7-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रम्यं विविवतं विस्तीकः    | २६ २४          |
| यै: स्तुतो नामभिस्तेन<br>योऽसावग्नेरभीमानी    | -38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ररक्ष भगवान किया          | ६४-२४          |
| योऽसौ प्रजापतिस्त्वन्यो                       | <b>५-३</b> ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रसमात्राणि जारूस          | 85-55          |
| योद्यी गुजान रिक्                             | 8-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71817                     | 38-8           |
| योऽसौ मनुपुत्रः प्रियन्नते<br>योगधर महामायाधर | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                           | 80-0           |
|                                               | १०-३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIOTITE C                 | 80-5           |
| योगशास्त्रस्य वक्ष्यामि                       | ₹ 8-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राश्यमिकिन स्टि           | ४२-३७          |
| योगाभ्यासं तदा                                | <b>48-38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राक्षसीभिः परिवृता        | ५१-५२          |
| योगाभ्यासरतस्येह                              | E-93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राक्षसीभिविरूपाभी         | 86-500         |
| यो गां पयस्विनीं विष्णोः                      | 38-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राक्षसैर्नाशितो यागो      | ४७ ५०          |
| योगिन्नज्ञातवृत्तस्त्वम                       | 83-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राक्षसैर्भक्षिता मर्त्या  | ४७-२८          |
| योगेण्वरं पुराणाख्यम                          | <b>१</b> ६-२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | राक्षस्यस्ता ययुः सर्वाः  | ४१-३४          |
| योग्यानद्यापयेच्छि .                          | ५७-२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राघवस्य वलं ज्ञात्वा      | <b>४२-३४</b>   |
| योजयन् मोक्षल्क्ष्म्यैव                       | 83-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राजतेनातपत्रेण            | ₹8-१0 <b>=</b> |
| योद्धा कपिवलीत्युच्यै                         | ४२-७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राजन्नत्र निवर्तस्व       | ४८७३           |
| यो नारसिंहं वपुरास्थितो                       | १०-१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राजन्नष्टाक्षरो मन्त्रः   | 43-8           |
| यो नित्यंध्यायते                              | ६४-६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राजन् परमधर्मज्ञ          | ३३-५७          |
| यो ब्रह्मचारी                                 | ४८-३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राजपुत्र शृणुष्वेदं       | ₹₹-१२          |
| यो भवेन्न्यूनकामो                             | 82-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राजा दशरथ: श्रुत्वा       | ४७-५१          |
| यो गत्स्यरूपेण                                | ५३-१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राजा दशरथो नाम            | X0-80          |
| यो यज्ञपुरषो विष्णु                           | ₹१-६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राजानं राजपत्रं वा        | २४-१७          |
| यो वामनोऽसी भगवान्                            | ४३-२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राजानो हेन्यनिरतास्तया    | ५४-१६          |
| र                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राजेन्द्र महदाख्यानं      | ६३-१२          |
| रक्ताम्बरधरो भूत्वा                           | २४-१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राज्यं च धर्मतः कृत्वा    | 26-3           |
| रक्तोत्पलकरा तन्वी                            | ६-३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राज्यस्थः क्षत्त्रियश्चैव | ५८ २           |
| रक्षन्ती यलतो वृत्तं                          | X0-68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राज्यस्य सारं विषयेषु     | ६३-१४          |
| रक्षार्थं विष्टपानां तु                       | 80-558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नाज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा   | ४७-५३          |
| रक्षोभि: सह सर्वेस्तु                         | ४१३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राज्ञां वंश: पुराणेषु     | ₹१.२           |
| रजोगुणयुतो देवः स्वयमेव                       | १-६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राज्ञा विहींनां नगरीं     | 84.888         |
| रणशौण्डं यौवराज्ये                            | ४०-२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राज्ञां हि सोमस्य मया     | २२-१६          |
| रणें कुबेरं निजित्य                           | ४७-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रात्रावेकान्तसमये तया     | 88-58          |
| रत्नादि सकलं यत्ते                            | 85-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रात्रिप्रियं समाधिस्थं    | 84-48          |
| रत्नानि दिब्यानि                              | 86-638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रात्रिशेषं नियत्वा तु     | ४८-५२          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                |

| रात्रौ तद्वाणभिन्नं तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E et 4et                    | नागेलं ध्यानां नेन                       | yns - 10             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| THE RESERVE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PA | \$ 04-65<br>\$ 20-50        | रामोऽयं धृश्यतां देवा                    | ४२-११२               |
| राम एवं मम भ्राता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84-88=                      | रामोऽसौ कौशलीपुत्रः                      | ४८-२०                |
| रामपत्नीं महाभागां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X0-65X                      | रामो जटायुषेत्युक्तः                     | 86-658               |
| रामप्रयुक्तञ्च पुनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५०-१६७                      | रामो भूत्वा हरियंस्माद                   | ४२-१०=               |
| रामभार्यार्थंमनघे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५०-१४२                      | रामो लक्ष्मणसयुक्तः                      | ४२-६३                |
| राममिक्लष्टकमौणिमदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७-७६                       | रामाभिषेकमाकण्यं मुदं                    | ४८-१६                |
| राममाह जनस्थाने भ्रात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86.48                       | रामाभिषेकं कैकेयीं                       | ४८-३१                |
| रामं च लक्ष्मणंचैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५०-८८                       | रामभिषेकं विपुलं श्वी                    | 85-80                |
| राम राम महाबाहो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86-830                      | रामाय रावणान्ताय                         | 5-38                 |
| राम राम महाबाहो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४७-१५१                      | रामास्त्रं प्रज्वलद्दीप्तं               | 86-10                |
| रामश्च लक्ष्मणश्चेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७ ४१                       | रावणस्य ततो वेश्म                        | 48-88                |
| रामसंज्ञा कुतस्त्यक्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४७-१४८                      | रावणस्य धनुश्छित्त्वा                    | ४२-५४                |
| रामस्तमब्रीद्वीरो वीरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४८-१४८                      | रावणस्य नियोगेन                          | 80-00                |
| रामस्तं रथमारूह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४२-१०५                      | रावणस्य वधार्थाय                         | ४७-३२                |
| रामस्तु कृतपुण्याहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४८-५३                       | रावणेन जनस्थान                           | 40-60                |
| रामस्तु सीतया सार्धं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४८-१४२                      | रावणेन नियुक्तास्ते पुरवै                | 8×-38                |
| रामस्य पृष्ठतो यातौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85-90                       | रावणेन महाबाहो                           | ¥0-63                |
| रामस्य वनवासश्च तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४८-२४                       | रावणेन विसृष्टानि                        | 47-48                |
| रामेण चानुयातोऽसौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86-08                       | रावणेनाथ लङ्कायां                        | 47-8                 |
| रामेण निहता ये तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४३-६६                       | रावणः स्वेन रूपेण                        | 32-38                |
| रामेण निहते तत्र रावणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42-800                      | रुद्रलोकाद्ब्रह्मलोकं                    | ३३-७४                |
| रामेण भूत्वा च यथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 5-10                      | रुद्रसर्ग तु मे ब्रूहि                   | 4-8                  |
| रामेण रक्षितमखो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹3.08                       | रुंद्रसावणिभैविता द्वादशो                |                      |
| रामेण सह सम्भाष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६-५३                       | रुद्रसृष्टि प्रवक्ष्यामि                 | २३-२८                |
| रामोणैव हि ते शक्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७-५४                       | रुद्रोऽि येनार्ध                         | ४-३<br>६३-२ <i>६</i> |
| रामेऽथ संशान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४३-४७                       | रुन्धानं राममाग                          |                      |
| रामोऽपि जप्त्वा तन्मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33-5%                       | रुर्जु:खशोकार्त्ता जनाः                  | 358-38               |
| रामोऽपि तत्र तं दृष्ट्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0€-38                       | ररोध रावणपुरीं                           | 85-603               |
| रामोऽपि तद्वलं दृष्ट्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४६-५५                       | रुरोध स दशग्रीवः                         | 47-77                |
| रामोऽपि दग्व्या तद्वेहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४६-१२६                      | रुपाभिवंरस्त्रीभिदेव                     | ४३-८३                |
| रामोऽपि दुष्टनाशाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४८-१२४                      | रेमे तया साकमुदारवीयँ                    | 58-63                |
| रामोऽपि दृष्टवान् काकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88-5                        | रादमानाम ===                             | 35.53                |
| रामोऽपि विधिवद्श्रात्रा<br>CC-0. Prof. Satva Vrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yo-33<br>Shastri Collection | on, रेसिनिजेता. स्वर्जां क्रुd by S3 For | undation USA         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 3                                        | २०-इंग्र             |

| वसिष्ठ मित्रावरुणात्मजोऽसी             | €-३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विजाणिवाशों वरकार        | Table.        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                        | 85-855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विज्ञापितार्थो वरकन्य    | ६३-४४         |
| वसिष्ठो भगवानाह<br>वस्तुमिच्छामि देवेश | 28-XE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विज्ञेयमानन्दमजं         | <b>68-68</b>  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विदार्यान्तः प्रविष्टाथ  | <b>४२-</b> ८८ |
| वस्त्रपाणेः शुद्धोदनः                  | २१-१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विदितार्थोऽय रामस्तु     | ५२-८          |
| वस्त्रं पुष्पाणि चोन्मुच्य             | ४८-६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विद्रध्वा महातरुन् रामः  | ५०-२४         |
| वस्त्राभरणरत्नादि                      | ३६-३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विद्याधरं वितस्तायां     | ६५-१६         |
| वस्त्रे द्वे कुण्डले चैव               | ४६-४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विद्याधराय देवाय         | ३७-१४         |
| वस्वादीनां तथा प्रोक्ता                | १८-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विधिना पुरुषसुक्तेन      | ४८-६३         |
| वाक्यपुष्पेण कथं                       | ५३-८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विधिवत्स्थापयेद्यस्तु    | 37-70         |
| वाक्ये वानरराजोऽसौ                     | 33-0×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विध्य पतिता राजन्        | 80-800        |
| वाचिकश्च उपांशुरच                      | ५५-७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विनतायां तु हो पुत्री    | ५-५६          |
| वानराणां समूहश्च                       | ४२-६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विन्ध्याचले सक्तमनन्त    | 88-0          |
| वानरेन्द्रेण गत्वा तु                  | 86-845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यिन्यस्य तीरे रत्नानि    | 38-28         |
| वामनेन स विद्वाक्षो                    | ५५-२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विपरीतं त्वयोध्यां       | 85-802        |
| वामपाश्वेंत्युपभुजे                    | ५६-१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विभीषणोऽपि ते भ्राता     | ६३-८७         |
| वायुपुत्र हनुमन्तं                     | ५०-६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विभीषणोऽस्मि मां         | ५२-७          |
| वायुभक्षश्चिरं कालं तपसा               | १०-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विभीषणो मे प्रतिपक्ष     | ६३-५३         |
| वारयामास सचिवं                         | ४.६-२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विभिषणो वानराश्च         | ५२-५२         |
| वाराहः कथितो ह्ये वं                   | 80-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विभ्राजमाना राजेन्द्र    | ३८-३३         |
| वाराहं वामनं विष्णुं                   | ७-६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विमानं प्रेषयिष्यामि     | २५-५७         |
| वालिना कृतवैरोऽय                       | ५०-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विमानस्यं हरि पूज्य      | २४-६७         |
| वालिहन्ता शरो दुष्ट                    | 40-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विमुच्य द्रौपदीं तत्र    | 33-33         |
| विष्णुं जिष्णुं जगन्मूति               | 47-888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विमुच्य शोकं कुरु        | ६३-५१         |
| वासुकिश्चागतस्तत्र                     | ३८-१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विमुच्यैकां च युवतीं     | ६३-८१         |
| वासुदेवं जगद्योनि भानुवर्णम            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विमृश्य चैतत्            | ६३-१७         |
| वासुदेवो जगद्वासः                      | ६४-७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विरक्तः प्रव्रजेदिद्वान् | ५५-३५         |
| वाहनत्विमयात्प्रीत्या                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विरजं च तथा तीर्थं       | ६६-५          |
| विघ्नाश्च तस्य किल                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विरजं पुष्पभद्रायां      | <b>६</b> ४-२२ |
| विचचार महीमेतां                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विरूपाय नमस्तेऽस्त       | २५ १२         |
| विचरन्ति यथाकामं                       | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY | विरोचनसुतः पूर्वं        | 84-5          |
| विचित्रवीयंस्याम्बालिकायां             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विलम्बनं न कर्तव्यं      | ५०-१२३        |
| विचित्रेयं कथा तात                     | 93.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S.C.                     | William P.    |
| विज्ञानसात्रं मेर्निक्त Vrat SI        | hastr <b>EXHOX</b> io                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n, Naलीलमिल अपि          | ndation USA   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | પાંચ ખાય                 | <b>६३-३३</b>  |

| 6                              |              |                               |               |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| विवस्वानथं वा                  | <b>E8-85</b> | विसृज्यैतत्तपो घोरं           | २५-५६         |
| विविक्तदेशे विपुले             | \$8-83       | विस्मितो देवराजोऽपि           | ६३-८८         |
| विविधानि च पुष्पार्थं          | २८-११        | विहाय देहं दु:खेन             | 85-802        |
| विवेश तोयमध्ये तुं             | 3-3€.        | विहाय पापकलिलं                | ३४-२८         |
| विव्याघ राक्षसं                | 86-38        | विहाय रूपं वाराहं             | ₹€-१=         |
| विव्याध वीर्यवान् वाली         | ५०-२६        | वीतिहोत्र इति ख्यात           | <b>३३-</b> ५५ |
| विवस्वानिदतेः पुत्रस्तस्य      | १२-७         | वीर्यादौषधमानीय               |               |
| विशतिश्च सहस्राणि              | 7-78         |                               | ¥7-68         |
| विश्रामार्थं समुत्तस्थी        | ५१-=         | वृक्षमारुह्य मेधावी           | 84-884        |
| विश्वकर्मा चागत्य              | १८-२३        | वृथा कि क्लिश्यते             | २४-४८         |
| विश्वयोने विशालाक्ष            | 88-88        | वृन्दावने तु गोपाल            | ६५-१२         |
| विश्वरूपं कुरुक्षेत्रे         | ६५-१६        | वृणाकपिश्च शम्भुश्च           | ¥-80          |
| विश्वाद्यं विश्वगोप्तारं       | 14-78        | वेतालप्रमुखान् भूतानन्यांश्चै |               |
| विश्वामित्रस्ततस्तत्र          | 33-08        | वेदप्रियाय महते विक्रमाय      | द-३५          |
| विश्वामित्रो नृपश्रेष्ठ        | 80-80        | वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं          | ५७.२४         |
| विषमं न भवेत्तस्य              |              | वेदवेदाङ्गिनिपुण:             | £8-88         |
|                                | 24-20        | वेदवेदार्थतत्त्वज्ञा          | ५७-४          |
| विष्ठामुत्सृज्य वस्त्रे        | १३-२३        | वेदशास्त्रवशाद्यावत्          | ३७-७          |
| विष्णुना मुखभागे               | ३८-१८        | वेदानेवाभ्यसन्नास्ते          | ७-१६          |
| विष्णुना वैष्णवानां            | १७-१२        | वेदान्तवाक्यशतमारूत           | ४३-५७         |
| विष्णुनै वोदितं यत्तत्स्तोत्रं | ७.६२         | वेदान्तवेद्यस्य हरेवृंषाकपेः  | ₹€-२०         |
| विष्णुपक्षैध्रुं वं घूर्तेम् ढ | ४१-५३        | वेश्मदारसुतक्षेत्र            | 28-30         |
| विष्णुभक्ता महोत्साहा          | ५७-२         | वैकारिकस्तृतीयस्तुं सर्ग      | 3-28          |
| विष्णुभक्त्या प्रमुच्याय       | 83-55        |                               |               |
| विष्णुजिष्णुविभुर्देवो         | ४० ३६        | वैकारिकस्तैजसश्च              | 1-85          |
| विष्णुर्जेता महावीरः           | 80-85        | वैदेहिवाक्यादिह जीवत          | 86-853        |
| विष्णुहस्ताद्वधं प्राप्य       | ४६-३८        | वैष्णवं वलमालोक्य             | ४२-२७         |
| विष्णोराराधने नाहं             | ₹१-३७        | व्यधूनयत्करावुच्चे            | 88-38         |
| विष्णोर्देवालये नित्यं         | ३३-५४        | व्याज धर्मरताः सर्वे          | 48-65         |
| विष्णोश्चानुप्रहेणैव           | ४६-२४        | व्यासप्रसादाज्जानामि          | १-२५          |
| विष्णोः सारूप्यतगमं            | 38-58        |                               |               |
| विष्णोः स्तविमदं पुण्यं        | १६-३८        | व्यासशिष्यः पुराणज्ञो         | 8-83          |
| विष्णौ प्रतिष्ठितं विश्वं      | १६-३२        | व्याहरन्तौ शुभा वाणीं         | ४१-२४         |
| विष्ण्वचीपूजने यत्तास्तत्कथा   | या ५७-७      | व्यूढोरस्कं महाबाहूं          | ३६-१२         |
|                                |              |                               |               |

| ग                                            |                  | शास्त्रश्रनेण कि तात              | 85-68          |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| शकले द्वे तिरोभूते                           | ४४-३२            | शास्त्रेषु कथिता                  | <b>६४-७७</b>   |
| शकुना विगुणा राजन्                           | ४१-५             | शास्त्र षु निष्कृतिदृष्टा         | ५०-५१          |
| शक्या वानरसिंहेन                             | ५०-१३४           | शास्त्राक्तेन विधानेन             | ६४-३१          |
| शङ्करायतने चापि                              | ३४-५१            | ।शरञ्चाङ्गुलिभिः                  | ४८-७६          |
| शङ्खकुन्देन्दुधवलैर्दन्तैर                   | <b>६-२</b> 5     | शिरस्यारोप्य पादाब्जं             | 40-80          |
| शङ्खचकगदापाणिः                               | 90-₹0            | शिलातलात्ततो ब्रह्म               | ६६-३६          |
| शङ्खचकगदापाणिः                               | ६४-१०६           | शिलाभिश्हाद्य गतावां              | ४६-२४          |
| शङ्खचक्रधरं देवं                             | ७-६६             | शिष्यानध्यापपेत्त                 | 45-805         |
| शङ्खदुन्दुभिनिघोंषै                          | ४६-४३            | शीतकाले महाविह्न                  | ₹0-₹₹          |
| शङ्खी चक्रो गदी शाङ्गी                       | 80-86            | शीलवृत्तसमायुक्ता तत्रापि         | ४१-५३          |
| शङ्खे तोयं विनिक्षिप्य                       | <b>६७-१३</b>     | शींलाचारगुणोपेतं लक्ष्मणं         | 80-888         |
| शच्चा साकं समायाता                           | <b>६३-१११</b>    | शुकः पूर्व महाभागो                | <b>१</b> 5-२   |
| शतद्रं च पयोष्णीं                            | <b>६४.२</b> 0    | शुक्रोऽपि स्वर्गमारुह्य           | ४४-४४          |
| शतानीकस्य पुष्पवत्यां                        | २२-१२            | शुक्लवणं च ऊँकारं                 | १७-६           |
| शंतनोर्योजनगन्धायां                          | 9-39             | शुचयश्च निराहाराः                 | ३५-१४          |
| शत्रुदमादनरण्यः                              | २१-१२            | शुची देशे समभ्युक्य               | ४८-६४          |
| शनेरुचारयत्मन्त्र                            | ५५-५०            | शुद्धोदकेन यत्पुण्यं              | ₹₹-₹           |
| शयनात् पूर्वमुत्थाय                          | ५5-२५            | शुभमिदमुपलभ्य मानुषत्वं           | 0-3            |
| शरिवन्दी नरः स्नात्वा                        | ६६-३४            | शुभाङ्गी भव कल्याणि               | 85-80          |
| शरं संघाय वेगेन तेन                          | ४७-८४            | शुभाशुभविनिमु क्त                 | १६-२३          |
| शरेण पातयामास                                | 89-68            | गुष्रदष्ट्रं महाबाहुं             | 86-53          |
| शरेण सार्राथ हत्वा                           | ४२-५५            | शूद्रतुल्या भविष्यन्ति            | ५४-१८          |
| शलैः प्रहन्यमानास्तु                         | ७-५७             | श्रुद्रवृत्येव जीवन्ति            | ४४-४६          |
| शशंसस्तं प्रियं राज्ञे                       | 84-48            | शूद्रां धर्मान् प्रवक्यन्ति       | ४४-३५          |
| शस्त्रास्त्रवर्णचतुरं                        | ४४-४८            | शूद्रान्नभोगनिरता                 |                |
| शाकमूलफलाहार:                                | £8-35            |                                   | ४४-३३          |
| शाकमूलफलाहारो                                | 86-3             | भूद्रास्तु पादतः सृष्टा           | ५७-१६          |
| शाकमूलफलोपेतं दिव्यं<br>शांतनुं प्राह राजानं | ४७-८७            | शून्यं पूजादिभिविष्णो             | ३३-६७          |
| शान्तः शान्तभयो                              | 75-5             | शून्ये तमसि दुष्पारे              | ११-४0          |
|                                              | ₹₹-<br>₹₹-       | शूपणंखा च रुदती                   | 38-38          |
| CC-0. Prof. Satya V                          | /rat Shastri Col | le non, tem Demi en titized by S3 | Foundation USA |

| <b>प्लोकानुऋमणी</b>         |              |                            |        |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------|
|                             |              |                            | xlvii  |
| श्रुङ्गे तु पश्चिमे यत्र    | ३०-४५        | शौनको वक्तुमारेभे          | ३५-६   |
| श्युणव्य विप्रशाद् ल        | 33-58        | श्रद्धयाश्रद्धया वापि      | £5-20  |
| श्रुणु चार्वेङ्गि मे तथ्यां | ४१-२३        | श्रद्धादीनां तु पत्नीनां   | ५-२५   |
| श्रुणु ब्रह्मन् वची मे      | ४४-१६        | श्रद्धान्वितेन जपता च      | ३१-७३  |
| श्रुणु भूपालपुत्र त्वं      | 3-5          | श्रद्धावान् संस्मरेदेतां   | ४-६६   |
| श्रुणु मद्वचनं वीर          | 40-200       | थमेण युक्तश्चिरकाल         | १०-५२  |
| श्रुणु राजन् दशरथ           | 38-08        | श्रवणे च दृशी जिह्ना       | १-५५   |
| श्रुण राजन् प्रवक्ष्यामि    | ४७-१         | श्रियाभिमत्या च सुनीतिसूनु | 33.85  |
| श्रुणु राजन् प्रवक्ष्यामि   | 3-FX         | श्री खण्डकुङ्कुमाभ्यां     | 33.6.  |
| श्रुणु राजन्महाबाहो         | 38-5%        | श्रीरामस्तद्वचनमात्रे णैव  | ४२-२६  |
| श्रुणु राजन् समासेन         | ४४-१         | श्रीवत्साङ्कं जगद्वीजं     | ११-२७  |
| श्रृणु राजन् वचोऽस्माकं     | <b>द-</b> २  | श्रीशैलशिखरं प्राप्य       | 3€-88  |
| श्रुणु राज्ञि महाभागे       | 82-58        | श्री सह्यामलकग्रामे        | ६६-४२  |
| श्रुणु वत्स महाप्राज्ञ      | 8€-8         | श्रुत्वाऽऽगतं वीक्ष्य स    | ६३-४५  |
| शृणु वत्स महाबुद्धे         | 18-1         | श्रुत्वा ततो वचस्तस्य      | ५०-१५  |
| शृणु वत्स जगत्तत्त्वं       | ४१-५७        | श्रुत्वा तदा तस्य          | ६३ २=  |
| श्रृणु विप्र प्रवक्ष्यामि   | ६६-१२        | श्रुत्वा तन्मातृपितरौ      | 9-58   |
| श्रुणुष्वावहितं तात         | ६४-५७        | श्रुत्वा परशुरामो वै       | 359-08 |
| श्रृणुष्वावहितो ब्रह्मन्    | ६४-५५        | श्रुत्वा सुरऋषिविष्णोः     | १६-३६  |
| श्रुणुष्वावहितो ब्रह्मन्    | ६४-६         | श्रुत्वेति निकृतिप्रज्ञं   | 82-80  |
| श्रृणु सुग्रीव में वाक्यं   | ५०-७१        | श्रुत्वेत्थं रामवचनं       | X0 ₽   |
| श्रुण्वन्ति ये विष्णुकथा    | ६३-१२०       | श्रुत्वेमाममृतां पुण्यां   | १२-१   |
| श्रुण्वन्तु किंकराः सर्वे   | 3-5          | श्रूयतामिदमत्यन्तं         | ६४-८   |
| श्रुण्वन्तु मुनयश्चेमे      | 3-0          | श्रूयतां वचनं मेऽद्य       |        |
| श्रुण्वन्तु मुनयः सर्वे     | 8-30         | श्रोतुमिच्छाम्यहं तात      | ५०-८६  |
| शृण्वन्तु शिष्याः सकला      | <b>8</b> 4-8 | भवश्रूणामपेयित्वा तां      | 2x-2   |
| श्रुण्वन् वचस्तत्सकलं       | 38-20        | रमञ्जूनामनायस्या ता        | ४७-१३८ |
| श्रुण्वर्जुं न महाभाग सहितो | ३३-५२        | q                          |        |
| शैशवै: स शिशुर्नत्वा        | \$8-88       |                            |        |
| शोको मति नाशयति             | ४०-२५        | षट्कर्माणि च               | ५७-२०  |
| शोभनं ते मतं राजन्          | 84-66        | षर्ष्टिं दक्षोऽसृजत्कन्या  | X-80   |
| शौनकं तु सुखासीनं           | ३४-४         | षष्ठश्चादुषो नाम           | २३-१२  |
| शौनकस्य महासत्रे            | १-१४         | षष्ठ्या स्नानं प्रकुर्वीत  | ६२-११  |
|                             |              |                            |        |

| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PER STREET       | स चोक्तस्तेन देवेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५७-१५          |
| संयुक्तो भाति शैलेशो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६-१५             | स चोकः।ो विष्णुना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹७-६           |
| संवत्सरेण तैनेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६२-१५            | 17:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ×4-4×          |
| संवत्सरे ततः पूर्णे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३-१४            | स जीवति वृथा ब्रह्मन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३-४५          |
| संशोषणमपां कर्तुं मस्त्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४२-१२            | संचचार महाबाहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>48-44</b>   |
| संसरहन्तीह सततं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-23             | संचिन्त्य भृत्यवर्गस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५५ ६०          |
| संसारदु:खोपहता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>६३-२४</b>     | संज्ञायाश्चाभवद्विप्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६-१5          |
| संसारबन्धनान्मुक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६-३३            | स तत्र जातो मतिमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>६-३</b> ६   |
| संसारवृक्षमारुह्य द्वन्द्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १६-१             | स तु क्षणेन भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88-90          |
| संस्कारं लम्भयामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85-850           | स तु धर्मेण राज्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹8:=           |
| संस्थाप्य विष्णुसूक्तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4६ ३४            | स तु पितृवचनाद भ्रातृभा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र्या २६१०      |
| संस्थाप्यास्थितवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80-905           | स तु बाल एवाभिषिक्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| संस्थाप्याराधयामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४-६४            | स तु महता तपसा शंकरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3-35           |
| स एकदा मानस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६३ १८            | स तु रावणनीतया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78.3           |
| स एवमुक्तः सुखल्लभेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ \$ - \$ \$    | स तु विघ्नेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۶. ۶          |
| स एवं किंकरानुक्त्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5-98             | सत्पादं भूतले देव:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७-४६          |
| स कदाचिन्महाभागो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४६ ५             | सत्यपूर्वं गमिष्यामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६६-१८          |
| स कुर्वन भ्रातुरादेशं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४८ १६६           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४८-१३६         |
| सकृत्तीर्थाद्रितोयेषु:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६६-४०            | सत्यपूर्वं तु दास्यामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४७-६८          |
| स केन निस्तरत्याशु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६३              | सत्यमुक्तं त्वया ब्रह्मन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६३ १           |
| स्वकुलद्वर्ये ततो धीमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४१-४४            | सत्यमुक्तं द्विजेन्द्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३१-६४          |
| स गच्छेत् परमं देवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७ १६            | सत्यं केचित्प्रशंसन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .६४-१          |
| स गत्वा यत्र भरतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४८-१०६           | सत्यं यास्यामि ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५०-४७          |
| स गत्वोत्तानचरणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३१-५             | सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुतिक्षय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T १७-३२        |
| सगराद्धर्यंश्वो हर्यश्वाद्धारीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | सत्यलोकोऽष्टकोटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38-88          |
| सगराद्धर्यंश्वो ह्यंश्वाद्धारीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६ ६             | स्त्यवादी जित्रकोधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७-२८          |
| संकल्पायाश्च संकल्पः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>X-8X</b>      | सत्रसवादनरण्योऽनरण्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६.८           |
| संख्याज्ञानं च ते विचम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹-€              | सदस्यानिप सम्पूज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89-68          |
| संख्यातीतैवं तः श्रीमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५२-३             | स दृष्ट्वानुत्तरकुरुषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५-२१          |
| संगरे वर्तमाने तु रामो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५२-१०३           | स दृष्ट्वा नारदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>48-46</b>   |
| संक्षेपेण तदाऽऽख्यातं<br>स च तपसा संतुष्टो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३-१०             | स देव: सकलाध्यक्षो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88-72 .        |
| the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | ₹0-₹             | सदेतत करूले गर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| CC-0. Prof. Satya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vrat Shastn Coll | सदेत, मोगाम्। त्र्यां gitized by S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Foundation USA |

## श्लोकानुक्रमणी

| सनकादयो निवृत्ताख्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8-8             | समेत्यान्योन्यसंयोगं                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|
| स नारसिंहो बहुकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४-८            |                                          | १-५६          |
| स नूनमायाति बले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४५-२२           | सम्पातिवचनादद्य संज्ञातं                 | ४०-१५६        |
| संतिष्ठतो हरे रूपमुपविष्टं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | सम्पातेभानुदत्तयां                       | २२-द          |
| संत्रस्तं तद्भयादेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | सम्पूर्णमिव चात्मानं                     | ५१-६          |
| संध्याकाले गृहद्वारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80-80           | सम्पृच्छे जननि त्वाहं                    | ३१-१८         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38-58           | सम्प्राप्य भार्यामथ                      | ५३-५८         |
| संघ्यामुपास्य हनुमान्<br>संघ्यासंघ्याश्योः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५१-१२           | सम्भ्रमाद्वीक्षितः सर्वे                 | 3-88          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5-68            | सम्मार्जनकरो यश्च                        | ₹₹-२          |
| संनतिश्चाथ सत्या च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४-२७            | सम्मार्जनपरो नित्यं                      | ३३-५८         |
| संन्यासी शास्त्रततत्त्वज्ञो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80-88           | सम्मोहिता पुष्पशरेण                      | <b>६३-३२</b>  |
| संध्यावसाने सततं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86-60           | सयातेर्भानुदत्तायां सार्वभौम             | २७-१०         |
| स पुत्रणवमुक्तस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४-३            | सरय्वास्तीरमासाद्य                       | 80-00         |
| सप्तधा ते सर्वे मस्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20-5            | स राजसूनुं तपिस                          |               |
| सप्तधान्याङ् कुरैयु क्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५६-२१           | सरित्स्नायी जितकोधो                      | ₹१-७5         |
| सप्तमो वैवस्वतो मनुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51-68           | स रुदन्व।रितस्तेन                        | \$0-68        |
| सप्तर्षयस्तु शक्रोऽथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २ १७            | सर्गंकाले तु सम्प्राप्ते                 | ३-५           |
| सप्तर्षिमण्डलादूर्घ्वमेकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३१-१०५          | सर्गेश्च प्रतिसर्गश्च                    | 8-80          |
| सप्तविशति सोमाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४-४१            | सर्गश्च प्रतिसर्गश्च                     | 8-38          |
| सप्ताष्टवर्ष देशीय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38-38           | सर्गानुसगीकथिती मया                      | ६७-१८         |
| स प्रविष्य जलं तूणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹७-२०           |                                          | ४-६७          |
| स प्राह किपराजं तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५०-७५           | सर्गे तु भूतानि धियश्च                   | 8-6           |
| सभयं सम्भ्रमं वत्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४३-७१           | सर्वेत्रतुफलं प्राप्य                    | ६६-३७         |
| सभार्यः ससुतः श्रीमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80-856          | सर्वज्ञ भावानिप रामकृष्णी                | ४३-५४         |
| सभ्रातृकं सभायं मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85-833          | सर्वज्ञानमयोऽसि त्वं                     | ३७-१६         |
| समर्प्यं रामं स मुनिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | सर्वतः सारभूता च<br>सर्वतीर्थफलं प्राप्य | ४८-१३         |
| समस्तपुष्यफलदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४७-१५६          | सर्वतीर्थफलं प्राप्य                     | 38-3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £=-7            |                                          | <b>६७-२४</b>  |
| समस्तपुण्यजातस्य<br>समागतोऽसौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34-58           | सर्वतीर्थंफलं ह्योतत्                    | ६३-८          |
| स मातृदैवतोऽभिज्ञः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६३-२६           | सर्वतो युष्यमानांश्च                     | ४२-६१         |
| THE CASE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PA | \$8-8\$         | सर्वत्र परमात्मानं                       | <b>£</b> X-58 |
| समादिशत् समाहूय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२-२=           | सर्वत्रावतु ते पुत्र                     | \$6-86        |
| समादेशय तन्विङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६३-७६           |                                          | ८०-१३६        |
| समास्तन्दुलसंख्याया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$8.30          | सर्वेदु:खक्षयकरं                         | १६-३०         |
| समाप दक्षिण भागे<br>CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | llection, New I | ethi. Digitized 1353 oundation U         | 84-58         |

| सर्वधर्मार्थतत्त्वज्ञः                    | ₹-8                 | ससर्जं कन्यकास्तासां                                    | of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सर्वधर्मेषु नष्टेषु                       | ४४-४०               | स सीतापार्श्वमासाद्य वचन                                | ५-२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वपाप विनिर्मु कत                       | १६-२०               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वपाप विनिर्मुक्तो                      | ३४-३५               | स स्नातवांस्तत्र सुरेन्द्र                              | ४६-१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सर्वपापविनिम् क्तः                        | ३४-४१               | सहगुरुकुलवासिनः<br>सहस्रकुलसंयुक्ताः                    | 83-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वेपापविनिम् क्तः                       | ५६-४६               | सहस्रपरमां देवी                                         | ६ <b>८-</b> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सर्वेपापविनिर्मु क्तो                     | <b>६</b> ६-२७       | सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्य                              | ४८-८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सर्वंपापविशुद्धात्मा                      | १७-१=               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वपापहरं श्रीमान्                       | 3.08                | सहस्रानीकस्य मृगवत्त्यामु<br>सहस्रानीकस्य हरेरवतारां    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वेपापहरः सूर्यः कर्ता                  | 309-88              |                                                         | The San Control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सर्वभूतवधाद्राजन्                         | ५१-१७६              | सहस्रानीकोऽभिषिक्तो                                     | ₹-₹-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वं वेदमयं तच्च                         | 36-88               | सहस्राश्वयुतं दिव्यं                                    | ४२-१०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           |                     | सह्मपर्वतपाश्र्वेषु                                     | ४०-१२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सर्वेलक्षण सम्पन्नं<br>सर्वेलक्षणसम्पन्ना | 88-38               | सह्यपादोद्भवायास्तु                                     | ७-४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वलोकहितार्थाय                          | <b>१३-१</b> 0       | सागरं वीक्ष्य ते सर्वे                                  | ५०-१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | ३ द-२०              | सागरं सरितश्चैव प्रणम्य                                 | ५१-३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वेशक्तिमयं देवं सर्वंगं                | ५५-६                | सागरस्य तटे रम्ये                                       | ४२-२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वशास्त्रमयी गीता                       | ६६-४१               | सा गृहीत्वा तु तत्पत्रं                                 | 86-87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सर्वस्य हि कृतार्थस्य                     | X0-86               | सा च केन हता लोके                                       | ६३-६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सर्वात्मकं स्वभावस्य                      | १६-२७               | सा च तानागतान्दृष्ट्वा                                  | X0-680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सर्वात्मना महापुण्यं                      | ३३-६०               | सा त्वं समागच्छ                                         | ६३-३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सर्वात्मा सर्वलोकेशो                      | x0 805              | साधियत्वा प्रतिज्ञां तां                                | 47-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सर्वे कण्टिकनः पुण्याः                    | ४८-४६               | साध्याश्च बहवः प्रोक्ता                                 | ४-४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वे देधिमुखं पात्य                      | 38-88               | साध्वज्ञाननिधेर्बाल्या                                  | 85-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वे धर्मा विनश्यन्ति                    | 48-60               | साम्प्रतं देवदेवस्य                                     | ४-६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वेश्वर्यप्रदं मन्त्रं                  | 88-88               | साम्प्रतं नार्रासहाख्यां                                | १-१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वैः संक्षिप्यते सत्यं                  | ४४-१३               | साम्प्रतं मास्तोत्पत्ति                                 | ₹0-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वौषधीः समानीय                          | ३८-६                | सायं प्रातिद्वजातीनामशनं                                | ५८-१०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स लब्धसंज्ञोऽथ तदङ्ग                      | ४३-६२               | सायंत्रातमंहाभाग                                        | १३-५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सवनः कृतिमान् हत्यो                       | २३-२२               | सायं प्रातश्चरेद्भैक्षं                                 | ५८-२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स वर्द्धमानो विरराज                       | 88-35               | सार्थः सात्त्वकः स्वामी                                 | 38-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सविता चैव धाता च                          | <b>E-88</b>         | सावित्रं लोकम।साद्य                                     | ३४-१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स शरो विद्यतेऽस्माकं                      | ५०-५४               | साइवं ससारीथं हत्वा                                     | ४१-४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स सर्व दिशीयोमिसि <sup>atya Vrat</sup>    | Shastri Sollection, | साह्यस्याः के क्रारोमीतिः 3 Found<br>सिद्धार्थीऽसम्यम्ब | Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan |
|                                           |                     |                                                         | 38-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| सिंह वस्प्रशासकार                    | 1              |                                    |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| सिंह वत्सूक्ष्ममध्याङ्गीः            | <b>4-5</b> 8   |                                    | 38-7                  |
| सिह्व्याध्रास्तथान्येऽपि             | £8-608         |                                    | ५-५५                  |
| सिहसवनादयो देवगणाः                   | २३-२६          | सुरासुर्र्भवितमद्भः                | ५५-७                  |
| सीता च यत्र वैदेही                   | ४८-११६         | सुरुच्यामुत्तमो ज्येष्ठः           | ₹₹-₹                  |
| सीता च मातृतुल्या                    | ४८-१२१         | सुवक्षसे सुनाभाय                   | 86-50                 |
| सीताभिमुखमभ्येत्य                    | 8-38           | सुवर्णवस्त्रदानेन                  | ४६-१६                 |
| सीतामन्विष्य दास्यामि                | £8-0X          | सुवर्णाभरणैदिव्यैहरिकेयूर-         | 38-80                 |
| सीतामन्वेषयन् वीरो                   | 40-68          | सुवासिनी: कुमारीश्च                | 4=- 907               |
| सीतामपश्यन्दुःखार्तः                 | 86-885         | सुसंगीत विदेशचैव                   | ₹8-३७                 |
| सीतां त्वं प्राप्यसी                 | 86-838         | सुसंस्कृतां समां स्निग्धां         | व्रथ-व                |
| सीतां दृष्ट्ष्वा स लंघायात           | ५०-१५५         | सुस्वरेण हि गीतेन                  | ६-३३                  |
| सीतां निरीक्ष्य वृक्षाग्रे           | . ५१-२१        | सूक्तयः श्रोत्रयोः सत्यं           | 84-66                 |
| सीतां सुशीलां बहुरत्न                | ४७-१३५         | सूतमभ्यच्यं तत्रैव                 | ६७-२५                 |
| सीतालक्ष्मणसंयुक्तो                  | 85-808         | सूतं हृष्टाः प्रपूज्याय            | <b>६</b> 5-१ <b>१</b> |
| सीतास्थानं तु जानाति                 | ४०-१४६         | सूर्य मण्डलमानात्तु                | 34-408                |
| सीतास्थानं महाभाग त्वं               | ५०-१५४         | सूर्यंकोटिप्रतीकाशं                | 24-80                 |
| सुकटीं च सुजङ्घोरूं                  | ५६-१८          | सूर्यवंशभवास्ते ते                 | २१-१६                 |
| सुकुमारमजं नित्यं                    | ११-३२          | सूर्यवंशोद्भवः श्रीमान्            | ४७-३१                 |
| सुकेशाय सुनेत्राय                    | 38-68          | सूर्यवंशोद्भवो यो वै               | <b>२</b> ४-२          |
| सुक्षेत्र उत्तमो भूरिषेण             | २३-२४          | सूर्यस्य वंशः कथितो                | २ (- १७               |
| सुगतिमभिलषामि वासुदेवा               | ξ-3            | सूर्यादिदैवतेभ्यो हि               | ६०१४                  |
| सुग्रीवभृत्या हरयश्चतुरश्च           | 308-38         | सृष्टं च पात्यनुयुगं               | १-६६                  |
| सुग्रीवं च महावीयं                   | ४१-४६          | सृष्टवान् लोकभूतानां               | २४-५२                 |
| सुग्रीवं च विशेषेण                   | ५०-१३२         | सृष्टिकाले महाभागी                 | ५-२०                  |
| सुग्रीवं प्राह धर्मात्मा             | ५०-२८          | सृष्टि कुरु तदाज्ञप्ते             | २४-४६                 |
| सुधां पिवामो दुर्लंभ्यां             | 88-3           | सृष्टि चिन्तयतस्तस्य               | ₹-8×                  |
| सुनिर्णीतो महान् प्रश्नस्त्वया       | १-२८           | सृष्टिस्ते कथिता विष्णोर्भयास      |                       |
| सुनीत्या राजसेवायै                   | \$6-8          | सृष्ट्वा जगद्व्योमचराप्रमेयः       | 7-7=                  |
| सुप्ते रामे गतं तत्र                 | ४२-११          | सेतुं महान्तं जलधौ                 | ४३-२३                 |
| सुभ्रुवं सुललाटां च                  | ५६-१३          | सेन्द्रा देवा जितास्तेन            | 80-8                  |
| सुमनाश्च ततो                         | ५८-६४          | सोऽपि कोधपरीताङ्गो                 | 38-88                 |
| सुमित्राया गृहे चापि                 |                | सोऽपि तस्मिन् मुदायुक्तो           | ₹₹-११                 |
| सुरक्तंकुसुमैह्                      |                | सोऽपि तीर्थे विशुद्धात्मा          | €8-3°                 |
| CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colle | ection, New De | lhi. Digitized by S3 Foundation US | SA SA                 |
|                                      |                |                                    |                       |

| 201                            |                 |                                   |                          |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| सोऽपि त्वाष्ट्रीं रूपवतीं      | १८-५            | स्नात्वा ह्याचम्प                 | €0-80                    |
| सोऽपि धर्मेण मेदिनीं           | २७-१५           | स्नानप्रदानार्थमिदं               | ४६-१२                    |
| सोऽपि रूपं निजं प्राप्य        | ३३-४०           | स्नानं वस्त्रं च                  | <b>६२-१४</b>             |
| सोऽपि लब्धावसरो                | २०-६            | स्नानवस्त्रं ततः                  | ५५-६०                    |
| सोऽप्याशु नीतो गुरुवेशम        | 85-8            | स्नानाच्छरीरं संशोध्य             | ४८-६६                    |
| सोऽवर्धतासु रकुले              | ४१-३१           | स्नाने कृते गुरौ                  | ४८-२६                    |
| सोपनीतो यथान्यायं              | १३-१५           | स्नाप्य तोयेन पयसा                | AN THE PARTY OF          |
| सोमलोके रमित्वा च              | ₹8-86           | स्नाप्य दध्ना सक्रद्यस्तु         | ३४-६                     |
| सोमवंशं शृणुष्वाय              | 77-8            | स्निग्धमेघाभाचितद्युति            | <b>38-6</b>              |
| सौरिब् हस्पतेश्चोध्वं          | 36-608          | स्पृष्टमात्रे तु शङ्खीन           | <b>१०-३</b> ⊏            |
| स्तुतः सुरासुरैरीश प्रेरकः     | ४०-५१           | स्पृहां करिष्यते रामं             | <b>44-8</b> =            |
| स्तुत्वाऽऽराध्य गणाध्यक्षमि    | तो २४-३६        | स्मृतः सम्भाषितो                  | 88-83                    |
| स्तूयमानोऽमरगणैः               | ३६-१७           | स्मृतिश्चाङ्गिरसः पत्नी           | ₹४-४ <u>५</u><br>५-३०    |
| स्तोत्रेण तुष्टुवुः            | ३८-२            | स्याद्वान्यतनया तस्य              | १२-१३                    |
| स्तोत्रेणानेन देवेश            | 18-40           | स्यादर्यी यावतान्नेन              | <b>40-83</b>             |
| स्तोत्रेणानेन विप्रेन्द्र      | 39-08           | स्यन्दनारोहण पूर्वमशक्तः          | 25-8                     |
| स्त्रियश्चैव सुरूपिण्यो        | ४७-५            | स्वदारेषु रति कुर्यात्            | ५५-१३                    |
| स्त्रीणां च प्रक्षणा           | ४८-२१           | स्वधर्मकार्यनिरतः                 | १३-४                     |
| स्त्रीत्वं बहुरूपेण पत्नी      | ५-११            | स्वधर्मलोपात् सर्वेषां            |                          |
| स्त्रीसहस्थैस्तु दृष्ट्वा      | ५१-१६           | स्वाधिकारेण स्थीयेतामधुना         | 80-58                    |
| स्थिता, प्रायेण तेदेवी         | ५०-६५           | स्वपुरुषमभिवीक्ष्य                | £-80                     |
| स्थितोऽसौ दृष्ट्वा             | ४८-१४४          | स्वप्नः शुभो मया                  | 8-3                      |
| स्थित्यर्थमात्मनो              | ६०-१२           | स्वप्नेऽपि केशवादन्यन्न           | ¥१-३३                    |
| स्थिरो भव महाबाहो राम          | ५०-१३५          | स्वप्ने सिक्त्वा                  | £8-606                   |
| स्नात्वा तां ब्राह्मणैर्भक्तैः | ४६-२५           | स्वभत्रे विनिवेद्योचुः            | ¥5-30                    |
| स्नात्वा मलापहे तीर्थे         | ४८-१५३          | स्वभावात् तपति विप्रेन्द्र        | ३१-१० <i>६</i><br>४६-११० |
| स्नात्वा यथोक्तविधिना          | ५-५०            | स्वभावाद्यस्य भिवतः               | ₹₹-१०                    |
| स्नात्वा येन विधानेन           | ५८-६३           | स्वमन्त्रिण महाप्राज्ञ            | Septime 1                |
| स्नात्वा वेश्मनि               | <b>६</b> २-२    | स्वमातुरिधकां नित्यं              | ₹8-35                    |
| स्नात्वा शुचिः शुची            | १७-२३           | स्व विष्णराहिकः                   | ४८-३६                    |
| स्नात्वा स गङ्गा               | <b>\$8-8</b>    | स्वयमेव भजन् विष्णुं              | ४२-११६                   |
| स्नात्वा सरव्वाः सिलले         | 85-875          | स्वयम्भवापि जिह्नस्त्रेत by S3 Fo | 88-XE                    |
| CC-0. FIGI. Satya VI           | at Shashi Conec | non, new Denn. Digrizen by 53 ro  | 1444                     |

| स्वयं दशरयस्तत्र           |         |                                | 4441   |
|----------------------------|---------|--------------------------------|--------|
|                            | 82-30   |                                | ₹5-₹%  |
| स्वर्गदः कामदः श्रीदः      | 80-40   | हरिं समभ्यःच्यं तदग्र          | ६४-३०  |
| . स्वर्गाधिपत्यं च मया     | ६३-२२   | हरिः सुरेशो नरलोक              | 88-83  |
| स्वर्ग वै सृजमानस्य        | 58-8€   | हरिस्तु परिपस्पर्श             | ३१-८६  |
| स्वर्गस्यानं महाणुष्यं     | ₹•-१=   | हरिस्मरणमेवात्र सम्पूर्ण       | ५४-५७  |
| स्वर्गात् स्वर्गमनुप्राप्य | : ३४-३८ | हरेण साधं प्रीत्या तु          | ६६-६   |
| स्वर्गाश्चैव द्विजश्रेष्ठ  | ३०-२८   | हरेरनन्तस्य पराक्रमं           | ₹-22   |
| स्वर्यातं पितरं ज्ञात्वा   | ४८-१५२  | हरेरचीविधि पुण्यां             | ₹₹-१   |
| स्वर्लोकात्तु महलोकः       | 38-888  | हर्तारो न च दातारो             | 48-3⊏  |
| स्वसौधात् स विनिर्गत्य     | 38-85   | हर्म्यस्थलस्थितं दुष्टं        | ४२-१६  |
| स्वस्थं तमागतं श्रुत्वा    | 88-5    | हर्षाश्रुपूर्णः पुलकाञ्चिताञ्च | ३१-७२  |
| स्वामिनोऽर्थं न कि         |         | हलाङ्गरे रिपुहरं               | 38-83  |
| स्वाहाथ दशमी ज्ञेया        | 308-08  | हविः शाल्योदनं विद्वानाज्य     | 34-48  |
| रवाहाय परामा सथा           | ४-२८    | हस्तयुक्तेऽकंदिवसे             | ६७८    |
| ह                          |         | हस्त्यश्वरयसंयुक्तां           | ४८-१४६ |
| 4-4-6-                     |         | हस्त्यश्वरथसंयुक्तां           | ४२-५३  |
| हते तु कंसे हरिणातिकुद्धो  | ४३-५२   | हस्त्यश्वशाला विविध            | 84-=   |
| हत्वा क्षणेन रामस्तु       | ४२-६५   | हस्त्यश्वाञ्जगृहे तेषां        | ४७-१२५ |
| हत्वा निपात्य भूमी         | ४६-३७   | हा कष्टं कुम्भकर्णा            | 38-38  |
| हत्वा शीघ्रं पुनः प्राप्ता | 45-88   | हा कष्टं मन्दभाग्यासि          | ४८-२२  |
| हत्वासुरान् पाति युगे      | ४३-१६   | हा तात राम हा सीते             | 82-880 |
| हत्वा हिरण्याक्षमतीव       | 38-52   | हा राम विञ्चताद्याहं           | 03-38  |
| हदे तु विमले शुद्धे        | ५६-२६   | हारापितवरां दिव्यां            | ४६-१६  |
| हनूमंस्तत्र गच्छ त्वं      | 40-885  | हारीतं धर्मंतत्त्वज्ञमासीनं    | ५७-११  |
| हन्त ते कथयिष्यामि         | ₹₹-₹    | हारीताद्रोहिताश्वी             | 28-80  |
| हन्यतामेष कुटिल:           | ४२-१=   | हा लक्ष्मणेति चोत्तवासौ        | ४६-७५  |
| हन्यतां हन्यतामेष          | 88-54   | हाहेत्यश्रुप्लुतः प्रोच्य      | ४३-८७  |
| हन्यमानान्यवर्तन्त         |         | हुत्वा जपेच्च विधि व           | ५६-४०  |
|                            | 85-58   | हितं मितं च वक्तारः            | ५७-५   |
| हरिष्ट्यानमहादीक्षाबलं     | द-१३    | हिमवद्वासिनः सर्वे             | 8-8    |
| हरिनामपरा ये च हरिकीर्त्तन |         | हिरण्यकविनाशार्थं              | ४०-५७  |
| हरिमेव स्मरंश्चित्ते       | ४८-६७   | हिरप्यकशिपुश्चैव               | メ-メミ   |
| ह्रिविश्वो महातेजाः        | 78-5    | हिरण्यगर्भः कपिलस्तपनो         | 16-8   |
|                            |         |                                |        |

SPRING AND

SEPTIMES.

THE STATE OF THE

BON DE 78 1875

REPORT TO

TRUTTE WILLIAM

a distribute of the manda

TOTAL OF THE STREET

| हिरण्यगोप्रदाने हि     | ३०-३४ | हे कृष्ण कृष्ण कृष्णित   | 5-70   |
|------------------------|-------|--------------------------|--------|
| हृत्पण्डरीक मध्यस्थं   | १७-३  | हे बले श्रुणु मे वाक्यं  | ४४-१४  |
| हृत्पद्ममध्ये पुरुष    | ye-0  | हेमपीठे सुखासीनं         | 80-885 |
| हृत्पुण्डरीके देवेशं   | 6-83  | हेमारविन्दवदन            | ११-३३  |
| हृदि संकल्प्य यद्रूपं  | ५ ५५८ | हे राजंस्त्विय तिष्ठन्ति | 86-58  |
| हृदिस्थे पुण्डरीकाक्षे | 5-88  | हे लक्ष्मण महाबाहो       | 83-38  |

031-13 03295



STORY SHEET WHEN

250.23



